## भा० दि० जैन सघ प्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य पचदशमोदलः

## श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिसुत्रसमन्वितम् श्रीमगवद्गुणभद्राचार्यत्रणीतम्

# क सा य पा हु डं

## तयोश्च श्रीवीरसेनार्यविरचिता जयधवळा टीका

[ पञ्चमदश्चमाधिकारे चारित्रमोहभपणानुयोगद्वारम् ]

सम्पादको

प० फूलचन्द्र मिद्वा तशास्त्री सिद्वा ताचाय सम्पाटक महात्र असह सम्पाटक बवटा आदि प० कैलाशचन्द्र सिद्धा नरत्न सिद्धान्ताचार्यं सिद्धा तशास्त्री न्यायतीथ अध्याता स्याद्धार महाविद्यालय काशी

प्रकाशक मन्त्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन सघ चौरासी मयुरा वीरनिर्वाणाब्द २५१०

मृत्य इत्यक्षप्रविशतिकम

[ ई॰ स॰ १९८४

### भाः दिः जैन संघ ग्रन्थमाला

## इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य

सस्कृत प्राकृत आदिमे निबद्ध दि॰ जैनागम, दर्शन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भा हिन्दी अनुगद सहित प्रवाशन

> <sub>मचालक</sub> भा० दि० जेन सघ

> > ग्रन्थाङ्क १-१५

प्राजिस्थान व्यवस्थापक भा० दि० जेन सघ चौरासी मधुरा

मुद्रक समिति मुद्रणारूय दुर्गाकुण्ड, वाराणसी प्रति ८००

## Srı Dıg Jain Sangha Granthamala No 1-15

## KASAYA-PAHUDAM

#### ΧV

#### DARSHANMOHA KSHAPANA Etc

#### By GUNADHARACHARYA

WI TH

### Churni Sutra of Yatıvrashabhacharya

AND

THE JAY VOHAVA THE KE UPON

LODIED BY

### Pandit Phoolchandra Siddhantashastri

FDITOR MAHABANDHA
[OINT EDITOR DHANALA

#### Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatutha Siddhantaratna Syadyada Digambara Jam Mahayidyalaya Varanasi

PUBLISHED BY

THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI MATHURA

### Sri Dig Jain Sangha Granthamala

Foundation year ]

Vira Nirayan Samyat 2468

Atm of the S ries-

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Daishana, Puiana, Sahitya and other works in Prakrit etc., possibly with Hindi Commentary and Translation

> DIRFC FOR SHRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA

To be had from-

THE MANAGER
SRI DIC JAIN SANCHA
CHAURASI MATHURA

Printed B: Sunmati Mudramalaya Durgakund Vujanasi

800 Copies

Price Rs Twenty five

#### प्रकाशकीय

धा कपायपाहुडकी जबधवला टीका का १५ वा भाग हम स्वाध्याय प्रेमियाके करवमलामें समीपत करते हुए साताय होता है। अब केवल एक भाग शेय है। आशा है कि आगामी वय उसका भी प्रकाशन हो जायेगा। जिन दानाराने इस महान् मिद्धात ग्राथके प्रकाशनमें सहयोग दिया है हम उन सभीके आभारी है।

जन मीं दराक अधिकारियास हमारा निवेदन है कि इन महान् सिद्धान्त स्र थ को अपने अपने आक्त्रभण्डारामे विराजमान करके इसका समादर कर । जिनमन्दिराके द्वयका यथाय मदुष्याग जिनवाणीमे व्यय करना है ऐसा करनेसे जिनवाणीका प्रचार और प्रसार होता है । और उसके प्रचार और प्रसार होता है । और उसके प्रचार और प्रसार से ही जनसमका प्रचार और प्रमार होता है । अत जिनवाणीमे द्वय्य व्यय करने अनका प्रचार और प्रसार करना चाहिये । ऐसे महान् ग्रन्थ वार-बार प्रकाशित नहीं होते । अग मिंदरोके भण्डारोमे उनका सम्रह अवस्य होना चाहिये । आशा है समाज हमारे इस निवेदन पर ध्यान देवर जिनवाणीके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करेगा ।

**कैलाग्नचन्द्र शास्त्री** मत्री साहित्य विभाग, भा० दि० जैन सघ

## भा० दि० जैन संघके साहित्य विभागके सदस्योकी नामावली

#### सरक्षक सदस्य

१३०००) स्व० दानबीर सेट भागच टजी खागरगढ

८१२ त) स्व दान शिर श्रावन शिरोमणि साह शान्तिप्रसानजी नि जा

५०००) स्व० रीम त सर सठ हुरुमचात्रजी इतीर

4000) स्व० सठ छटामी राखना फिराजानार

३००१) सठ भारत जा हाराचाद्र ।। गाँधी जस्मानाबाह

२५००) जाला इ इमेच ।। गामि

२५००) स्व० बाब जगर्मा टरटामजी वलना

२००१) मित्रई श्रीपन्तराज्जी बीपा

#### सहायक सदस्य

१२००) सठ भगवान ामजी मयना

१२००) बार कलाएच गो एमर बीर आर बमाई

१ ०१) सम् कारिक जा परवार पञ्चान सामपर

१००१) मेठ इयामलार शिफरराबार

१ ०१) सेठ घाऱ्यामदासजी सरावगी लालगढ

( रा० ब० सठ च ीलालजी सुपत्र स्व० निहालच दशीकी स्मृतिमें )

१०००) स्व० राला रघबार सिंहजी जना बाच कम्पनी टिल्ली

१०००) स्व० रायगाहच लाला उल्पतरायजी दिल्टी

१० ०) स्४० लारा महावीरप्रसारजी

१० ०) स्व० लाजा रतनरारजी मारीपुरिय १०००) स्व० लाजा धर्मोमल घमरामजी

१०००) अमती मनोज्या ज्यो मा क्यारा लाजा बम तलाल किराजीलालजी जिल्ली

१०००) प्राव प्रशास ना खण्ड स्वास स्वास वासनी ( बलीगढ़ )

१००) राग जीतरमल शहरकारण। मथण

१०००) सर गणनारार तान रोलारजा आगरा

१ ००) मकल जन पञ्चार गया

१ ००) सठ सुषान र शवरलाउजी मस्तानवार िरी

१००१) सठ मगनलालजी ही गलाउजी पाटनी आगरा

१००१) स्व० श्रीमती च द्रावतीजा धमपत्नी स्व० साह रामस्वरूपजी नजीवाबार

१ १) सठ मु शननान ।। जसव तत्तमर

१०००) सी वशरबार फुदीलाल गारावाला मडावरा (झासी)

१ ०१) सेठ मधरान गबच न्जा, पडरारोड

१०००) सठ ब्रजगल बारमाण्जी चिरमिरी

१०००) स्व० मेठ बारचाद दवच त्जी शाह घाटकोपर अस्बई

१००) पद्मशी ब्र० प० सुमितवाई जी शाह शोलापुर

#### प्रस्तावना

सभी तक कथायदाभृत अथयवलाके १४ भाग मृदित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। यह चारिनमोहकी दापणाका वचा व रनेवाले अधिवारम कृष्टिकरण और दृष्टिकरणका का कथन करनवाला प दृश्वी भाग ह । इसके पूज अध्यवणकरण अधिवारम कृष्टिकरण और दृष्टिकरण को प्रकाश भी सक्ष्य है। इस जायम स्वाप्त मान्यस्था प्रकृत विषयको ध्यानम रलवर काध्यवरक वाले रे भाग किया गत ह। उनके नाम हैं—१ अव्यवक्षकरणकाल २ किटकरणकाल और ३ किटकरणकाल ।

जन क्षप्रक श्रीष्यर आस्ट हुना यह जीन पुरुषदरके पुराने सत्कमके साथ छह नोकपायोको कोध स वलनम सहित व रहे कात्म वलना बदन करता है तब उच कालको तीन मागामें विश्वक करता ह। उनमते अववश्यवश्यान क्या नवान चीरहवें भागम वर आये हुं यह हमने प्रारम्भ हो मुचित किया ह। शेष रहे दो भाग की टबरणनार और रिट्डरनवास । उमिते सर्वेश्वयन विटक्टरणना क्या किया जाता ह।

#### १ कृष्टिकरण विधि

अप चिंग्सुमें विश्वास पर हुए तिसाह — किस कम्म कर बम्हा तम्हा किही । यत स कल कम जनुमानकी अथना करा किया गया ह अत उसका नाम करिट हैं। यहाँ करिटकरणका काल अवनणकरणके रूप विशेष होत है। इसीप्रवार इसके कालसे करिटवहकका बाल विशेषशीन होता है। उसीप्रवार इसके कालसे करिटवहकका बाल विशेषशीन होता है। उसपा वसन विशेष्ट मार्ग करिया ।

जब यह ीा⊲ अदवरणीकरणको समाप्त करके किन्टिकरणका प्रारम्म करता ह तब इसके स्थितिय थ और अनुभागव घ दोनो अ य होते हैं।

#### २ कृष्टियोके उत्तरभेद और अल्पबहत्व

व पिटयोषे उत्तर भनोकी प्रकपमा करत हुए बतलाया ह कि कोषादि चारो नम्बलनामेसे प्रयोकको सोन तीन सांस्था रेची आती ह जो गाइन सिंध्या कहलाती हैं स्थापिक हनमेपे प्रयोकको अन्तर करियाँ अन्त त हारी हा प्रकास लातकी प्रधास सह किया करती हैं होती हा। उसकी मी अबा तर करियाँ अन्त हाती हा उसस उत्तर लातकी दुगरो समझकरिय होती है। उसकी मी अबा तर करियाँ अनन्त होती है। इसीअवार गाय समझ विध्या और उनकी अबा तर करियाँ आननी चाहिय।

काभनी प्रयम विट रताक होती है। दूसरी कव्टि अन तमकी होती ह। इसीप्रकार उत्तरात्तर अन तमुक थाने असने प्रथम तम्ब विट विट असने होता तम जानता आहिए। तिस्म प्रकार के निम्म के प्रथम तम्ब विट विट असने होता तम जानता आहिए। तिस्म प्रकार के लिए के निम्म के प्रथम होता विट विट असे प्रकार माधानी तीनो तमह किए प्रकार के प्रथम के प्रथम

१ ५६६ ६२।

#### ३ कृष्टि बन्तर

यहाँ विटि अंतर वहन से उसका अप वित्तुष्वार हेना चाहिय। इन विटि अंतरीवे सो भ्रष्ट है— स्वस्थान गुणकार और प्रश्वान गुणवार। यहाँ स्वस्थान गुणवारको विट व्यत्तर सहा है तथा प्रस्थान गुणकारको सब्द विटि अंतर सजा है। प्रकृतमें एसा रूमकान चाहिय वर्थोक एक एक समझ किटको अन्यत अन त अवान्तर विटियो हाती है, स्विष्टि कटि प्रवार भी अन्य होते हैं औ अवान्तर विटियोसे एक कम होते हैं। तथा सबह कस्टियों बाग्ह हैं स्विष्ट उनके अन्तर (गणकार) कुछ ग्यारह होते हैं।

#### ४ अस्पबहुत्व

लोभको प्रथम सबह व व्यक्ती जरूप कव्यक्ति होता गुणकारसे गुणा व रनवर अवनी दूसरी कव्यक्त होता है। उतसे इसाज सबसे अव्य होता है। उतसे दूसरी विव्यक्त अप ततुषा होता है। उतसे दूसरी विव्यक्त अप ततुषा होता है। वहीं दूसरी किंग्य होता है। स्वा दूसरी किंग्य होता है। तिसरी किंग्य होती है। वहीं दूसरी किंग्य होती है। जिस किंग्य होती है। जिस क्षेत्र के पत्र का जाता ह। आग भी अतिम कर्षण अप क्षेत्र के प्रव होते तक अप तत्र के पत्र का जाता ह। आग भी अतिम कर्षण अप क्षेत्र होते तक अप तत्र के पत्रित क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र के पत्रित क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र के पत्र होता है। जिस क्षेत्र क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र अतिम क्ष्य क्षेत्र होता है। वह अतिम विष्ट अतर होता समझना चाहिए।

ो दूसरा सबह किंग्ड है उसमें और प्रथम सबह बरिटम परस्थान गुणवार होता ह जो समस्य स्वस्थान गुणवारोसे अन तमणा होता हा अत उस उसस्यनकर दूसरी सबह परिस्को प्रथम विश्वक अंतर अन त्वृणा है। अत उसे जिस गुणकारस गुणा वरनपर दूसरी विश्व प्राप्त होती ह वह गुणवार अन तर अध्यतन प्रथम सबह किंग्डिके बितम गुणकारस अन तगुणा होता ह। यह एक क्रम है। इस ध्यानमें रखकर आगे सभी सबह किंग्डियो सम्बन्धी अवा तर किंग्डियो क्यान्यान गुणवारों हे आगा चाहिए।

इस प्रकार आगे चल कर कोषकी नीसरी सबह कृष्टिकी द्विचरम कृष्टिको जिस गुणवारने गृणित करनेपर बहीको अतिम कृष्टिको प्राप्त होता ह वह अतिम कृष्टिका अत्तर होता है। उस सर्वादा करके यहाँ तक सब अन्तर किट्योका गुणकार आनना चाहिए।

#### ५ परस्थान गुणकार अल्पबहुत्व

णक नगर करियो दूसरी सबह विटके मध्य जो अन्तर होता है उसकी सग्रह वृद्धि अंतर सग्रा है। आगे हमें स्वक दरत हुए बताजाय है कि लोभकी प्रयस्त सग्रह हृद्धिका िंग गुणवारत गृणक पर पर दूसरी सग्रह वृद्धिको प्रयस्त कृषिट प्राप्त हुरी है वह लोभनी प्रयस्त सग्रह पुर्धिका अंतर ह। यह गुणकार स्वस्थान गुणकारोके अतिक गुणवारती अन्तत्तृत्ता होता है। काण्य कि यह परस्तान गुणकार है। एक एक क्यायको जो तीन-तीन संबह कृष्टियों कही गई ह जतका कारण यह स्वस्थान गुणकारों भिन्न परस्थान गुणकार हो है। यहीर अस्तत कृष्टिको उत्तरित कृष्टिमसे घरनावर जो दाय रहणक कम वह अविभागप्रतिच्छतक कमते न वह कर गुणपत् बहा है। यहाँ दाना विशेष आत्रना चाहिए कि यहाँ परस्थान गुणकारों कृष्टि आतर नहीं लिया गया है। अ यसा हमें पूर्वक अस्तिम स्वस्थान कृष्टि अतरो अत तगुणा होन मानना पढ़ेया। यहाँ प्रयस्त सबद किट अन्तरको जिस विभिन्न स्वस्थान कृष्टि आरो आत्र स्वस्था कृष्टि असरोशो अस्त विश्वको घरानम रख कर पटित कर लेता चाहिए। आग अपूत स्थकोको आदि व ला।। कितना प्रयाण ह इसे स्पष्ट करत हुए बतलाया ह कि क्रोथको जीन वृद्धि लोगके अपूत स्थम क्रीकी आदि वर्षणाका आत्र अस न तृपणा है।

#### ६ बीयमान प्रवेश श्रेणिप्ररूपणा

को क्रुन्टिकारक जीव है वह प्रथम समयमें पूज और अपूज स्पथको सम्बन्धी प्रदेश पूंजके असक्यातवें भागका अपकृषण करके जो अपकृषण करनेते इच्य प्राप्त होता ह उसके असंस्थातवें भागप्रमाण द्रश्यको सद कृष्टित्योमें देता ह और इस प्रकार देता हुना को लोजसम्बलनको बचन्य कृष्टि है उस रूपन बहुत बहुत पुंनको निक्षय करता है। आगे कोच सम्बलनकी बन्तिम कृष्टिके प्राप्त होन तक अनन्तनें भागप्रमाण श्विष्द्रीन विषयदीन द्रय्य होता है। यह अन नरोपनिधाकी आपशा कषन हैं। परमरोपनिबाको अपेशा विषयार करनेपर लोगों को जय य कृष्टिको निनना द्रयं प्राप्त होता हु उससे को नने उन्हण्टिकियमें मन तवें भागप्रमाण विष्येष्टानि हो द्रय्य प्राप्त होता है। एता पथी है इसका समाशन करते हुण बसलाया है कि १२ सप्रह कृष्टियोको विस्तरी भी अवा तर कृष्टियों रचो ह व तब सिलाकर एक गुणहानि स्थानान्तर के अनन्तनें भागप्रमाण होती हैं।

आरो प्रयम समयम जिन द्रध्यका अवस्थण करके अवान्तर कृष्टियोको रचना की गई है उस अप क्षित द्रध्यमने अनूव रण्य को आदि बगणाको कितना द्रध्य प्रति होता है दमे रण्य करते हुए बतलाया ह कि हो सी अतिय गृज को जिनना द्रय प्राप्त होता है उसने अनता में मानवाण द्रस्य हो अनूव स्पन्नकों आनि यगणाते प्राप्त होता है। वारणना निर्देग करते हुए बतलाया है कि क्षेत्रकों अन्तिय कृष्टिम अपूव रणनत्माव शांअन्त आणि वगणात्रमाण द्रस्यको निक्षित्य करके पून अपूव स्पन्नकों आदि बगणाम यही पुरुषेत अस्तियन द्रश्यका असकात्व सी भागप्रमाण हो द्रस्य निक्षित्य होता ह। इसण्ये उसल अपनी उपलक्षित विवास का जाती ह।

ितु न्ययमात इय बो को अतिम इष्टिमें बहुत है तथा उससे अधूव स्पथकको आदि बगणा में अन तमुमादीन ह। इनिज्ञ दिना आयाय यहाँ नाना पुण्याभीका निर्देश करते हूं। किन्तु टीकार्स उसका निषय करत पूर्वीत अवदा हो ग्रन्थ करतका विधान किया गया है। इसप्रकार कृष्टिकरण कालके प्रथम नयम इष्टियारे योगमान प्रन्य पुनकी आध्यक्षकाणा की।

#### ६ दूसरे समयमे कायभेद

अब दूसर समयम विच जानवाले काय भदना क्यन करते हुए बतलाया ह वि प्रयम समयम अप वृद्धित कि। सब इव्यम दूसर समयम असल्यातगण इम्यका अपकृषण करके उससमय कृष्टियोका करता हुवा प्रश्न समयम की गर्न किटियोक नोच अब अपूत्र कृष्टियोकी प्यना करता ह। तथा पूजम रची गर्दै कृष्टियाके साम पनकल्ला मो गर्निट्याकी रचना करता ह। कि तु यहाँ उन अपूर्व कृष्टियोग प्रमाण प्रयम समयम रची गर्न कृष्टिया क अग्ययातवे भागप्रमाण ह। यहाँ दूसर समयमें कृष्टियोकी रचना करतवाला उस समय अपनित विच गये साल इ यज असल्यातय भागको अपूत्र कृष्टियाम निक्षित्त करके योग बहुआग इ यका पूत्र कृष्टियाने तथा स्वयन म यवाविधा निक्षत्त करता है।

वितुषे सब अपूब इटियों किस स्थानम रची जाती हुं इसका समाधान करत हुए बतलाया हु कि कोपसाब्बलन के पुत्र और अपूर्व स्वधकोमसे प्रदेशपुत्रका आश्याण करके अपनी अपनी तीनो सबह इच्छियोंके नीच प्रत्यक्की अपला पुत्र कृटियाके असम्यातवें भागभाण अपूत्र कृष्टियोंकी रचना करता हु। इसी प्रकार मान माया और लाभको अपेक्षा भी जान नेना चाहिया तास्यय यह कि देर सबह इच्छियोंके बच्च कृष्टियोंमें नीच अलग अलग पुत्र इच्छियोंके असस्यातवें भागभाण अपूत्र कृष्टियोंको ज्वना करनवाले जीवके इसरे समसम बारह सब्दर इच्छियों सम्बन्धी अपूत्र कृष्टियोंको स्वना हो जाती है।

दूसरे समयये दीयमान प्रदेशपु ज श्रेणीप्ररूपणा

होगाकी जब य करिटमें बहुत प्रस्तापुज दिया जाता है। दूसरी कब्दि म अनस्तर्वा माग कम दिया जाता है। इसप्रकार होगाकी प्रथम सबहु कब्दिके नोचे अपूर कृष्टियोमें अतिम कब्दिके प्राप्त होने तक अन तमें भागदीन द्रव्य दिया जाता हूं। उसके बाद प्रथम समयमें रची गई जाया अपूर्व किस्टिमें अस स्थातवी मागहीन प्रथ्म दिया जाता है। उसके बाद प्रथम समयमें निष्यमण तुर्व प्रयम्भ सम्बद्ध कृष्टिकी अपूर्व क्यातवी मागहीन प्रथम दिया जाता है। उसके बाद प्रथम समयमें निष्यमण तुर्व प्रथम सम्बद्ध कृष्टिकी अपूर्व किट्योमें अस्तिम कव्हिक प्रयाद होनेतक उत्तरातीस अन-तम्बी मागहीन प्रस्म दिया जाता है। युन सम्बद्ध क्रिक कृष्टिकोमें उत्तरीतर अस्वस्थातवी मागहीन द्रय्य दिया जाता है।

अब इसके बाये लोमकी दूपरी सबह कप्टिक नीच निष्यान हुई बगूव कृष्टियोकी जो जब य कृष्टि है उसस असक्यातवी भागहीन प्रदेशपुन दिया जाता ह । उनके बाद बगूव कृष्टियोकी अस्तिम कृष्टिक प्रारत होने तक उसरोत्तर असन्त भागहीन प्रवेशपुन का निष्ठेष करता जाता है। पुन आगे स्थास समस्में रियो में कि उसरा करता ह । उसके बाद दूसरी सग्रह कृष्टियों को जब य कृष्टिम असक्यातवें भागहीन प्रदेशपुनका निश्चय करता ह । उसके बाद दूसरी सग्रह कृष्टियों अर्थ न कृष्टिम असक्यातवें भागहीन प्रदेशपुनका निश्चय करता ह । इसके बाद दूसरी सग्रह कृष्टियों जातों जो कि प्रारत हों कि ती ती सग्रह कृष्टियों जाननी चाहियों । आगे माग्रा मान नाम सम्ब मों जो प्रयोग नित्र तीन तीन सबह कृष्टियों ह उनम प्रदेश विन्यासका क्रम पूर्विधिको ध्यानमें रखकर आग्रम के जान लेना चाहिया। अत उस्म प्रकारी डिलोय सगरम जो सभी कृष्टियों में प्रदेश हियास समस्में जो सभी कृष्टियों में प्रदेश विवास समत्र है उपलब्ध करता है। १ साध्यान करता है । १ स्था स्वर्ष कृष्टियाम हु अत उनके अनुसार र ३ उपलब्ध स्था अर्थ भी हियास प्रताह है। (हित्रीय मृत्यम और बाद स्था कृष्टियाम हु अत उनके अनुसार र ३ उपलब्ध स्था जाता है। (हित्रीय मृत्यम देशा जाता ह ।

यहा अ तम सञ्चलनोका स्थितियण अ तमहुत अधिक चार माह प्रभाण हाता ह तथा शेष कमींका स्थितिय स सक्यात हेशार चत्र प्रमाण हाता ह। तथा उसी वसय मोहनीयका स्थिति तस्कम अ तमहुत अधिक आठ वर्ष प्रमाण होता ह, तीन घातिकभौंका स्थितिसत्कर्म स्थात हआप वथ प्रमाण होता है तथा माग गोत्र और वरनीय कमका स्थिति सत्कम अस्वसात वथ प्रमाण होता ह।

#### ८ कृष्टिवेश्क काल

कृष्टियोक्त करनवाला स्थवकत्रीय पूर्व स्थयक और अपूत्र स्थयकीना वेन्त्र करता है। जिस समय कृष्टिकरण कालका अन्तिम समय प्राप्त होता ह तब बद्यामा उदय स्थितिका छोण्कर उसके ऊतर क्रोप्रसम्बन्धको एक आविष्णप्रमाण प्रवम स्थितिक शय रहनेपर कृष्टिकरणकी विभि समाध्य हो जाती है सर्वाक उत्पादानुष्कित्री अपेशा कृष्टिकरणक जितन समयम उनकी समाध्य होने जाती है। पर तृ अनृत्या सानुष्ण्यनी अपेशा तदनन्तर समयमे कृष्टियोगा वेन्त्र करनवाल जोवने भाजनी अपेशा एक आविल सान प्रथम स्थितिक शय रहनपर कृष्टिकरण काल समायत होता है।

समें बाद बहु जीव दूसरों स्थितिमंत्रे अपकृषण करके कृष्टियों हा उदयावां नियं निरूप करना है। उस समय वजहनां की सिवाद बार माह और स्थितिकरूम आठ वण प्रमाण होना है। तो व पांतिकर्यों हा स्थितिक प नोर स्थितिकरूम सक्यात हजार वष प्रमाण तथा नाम गोत और वदनीपका स्थितिक थे सक्यात हजार वयममण और स्थितिकरूम अवक्यात वण प्रमाण होता है। तथा क्रोपस्ववनका अनुमान स्थान एक समय कम को उदयाविनये उच्छिट्टावित रूपसे प्रविष्ट ह यह सवधाति है और बारो सज्यक्याका जो नवकब प दो समय कम दो जावित प्रमाण वण ह वह देखायाति हाकर भी स्थक्ततत ह। येस सब अनुमाग कृष्टिगत है। अर्थोत् कृष्टिकर्य कालके प्रमाण समय ने वनक्य वारो प्रकृत्याविका छोडकर बारो सव्यक्तीका समूण ही प्रवेश पुत्र कृष्टिकर्य परिवाद वारत ह यह इन क्यक्ता तार्य्य है।

पुन उसी कृष्टियेवक कालक प्रवास समयने कृष्टियों हो प्रवास वराता हुना क्रोप सञ्चलनकी प्रवास सग्रह कृष्टियसे प्रदेशपुन्नका अपकर्षण करके प्रवास स्वितिकों करता है। जो प्रोपवरक कालके साधिक तीसरे भागप्रभाण हाती है। इसका बेदन करनेवाला वह चीव क्रोपव्यक्तनको प्रवास सग्रह कृष्टिको जच स कृष्टिसे लेकर जपरस्त नसस्यावन भागको तथा उसको उपरिस सन्दर्भ हिन्दि लेकर जपरस्त असस्यावन भागको लगा उसको उपरिस सन्दर्भ प्रवास होती है, सर्वेक्ति अध्यस्त को प्रवास सम्बास नसस्याव कृष्टियों उत्यक्ति प्राप्त होती है, सर्वेक्ति अध्यस्त कोर स्वरास अस्यावन सामि विवास प्रवास तथा विवास सम्बास क्षा स्वराम स्वरास सम्बास क्षा स्वराम स्वराम

पुन इस जीवके क्रोचको प्रथम समझ इन्टिने ससस्यात बहुमागका बन्य होता है। उस समय सेय दो समझ इन्टियोका न तो ब"म हो होता है और न उदय ही, क्योंकि प्रयम समझ इन्टिके उदयकालमें सेय दो समझ इन्टियोका उन्ट होना सम्भव नहीं। तथा जिस समय जिस क्यायको जिस समझ इन्टिका बन्द करता है उस नमय उसना उसो रूपसे हो व य हा । ह ऐसा नियम है। जाग इसके अस्पबहुरका निर्देश करतके बाद इन्टियदन कालको स्थमित वरके इन्टिकरण कालसे सम्ब प रक्षनवाली सूचनाओशा निर्देश करते हैं।

#### ९ गाथामूत्र प्ररूपणा

क्रीटकरण वालसे सम्ब घ रखनवाली स्वारह मूल सुवनावाएँ हूँ। उनम प्रथम मूल सूव नावा ह वेबदिया किट्टीओ इत्यादि। इसके चार अब हैं। हुल क्रुस्टियों और उनकी अवस्व कच्टियों कितनी इ। यह प्रयाद प्रशाद। एन एक क्यायकी कितनी समझ और अवस्व कच्टियों है यह दूसरी दफ्छा है। किरिट्यानो करनवाला चारा सम्बन्धान इस्त्रियान अवस्वप्रकारण करता है या उत्वर्षणकरण करता है यह नंग्य विययक सीसरी एक्छा है। वसा क्टियों के करनेवालेका अनुमाय किस प्रकारका रहता ह यह नीका 'स्था है। इस प्रवार यह मुख्याया चार कवीकी स्था करती है।

इसनी तीन भाष्ययाचाण हूं। उनमधे प्रथम भाष्ययाचाने से जब निवद हैं। यदा-कोचके उदयसे जा में क क्षिणप आराहण करता है उनमें देर सबहु काष्टियों होती हूं। मानके उदयसों के रे मायाके उत्पास के प्रथम करता है उनमें हैं रहा कि क्षिणप होते हैं। वसीक कोचके उदयसों अपिपर आराहण वरणवाल का जावक चागा करायों की सत्ता पाई जाती हैं इस्तिल्प वह सभी करायों सम्बन्धी सबहु विध्यों और उनमें अबातर काष्ट्यों करता हूं। मान क्षायके उदयसे क्षिणपर पहनवाला जीव काष्ट्रकरण पत्ने हो स्पायक क्षायक स्वयस्त्र जीवा अस्ति है। यो मायाके उदयसे क्षिणपर आराहण वरणता हु वर माया और लाभकों सहु सचह किस्ति करता हूं बोले कह काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता हूं। यो मायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता हूं वा मायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता हूं वा मायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता हूं वा मायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता हूं वा मायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता है। यो सायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता है। यो सायाक काष्ट्रकरण के सहले ही स्पायक करता है। इस सायाक बार काष्ट्रकरण के सहले ही सायाक काष्ट्रकरण है। इस सायाक काष्ट्रकरण के सहले ही सायाक काष्ट्रकरण है। इस सायाक काष्ट्रकरण के सहले ही सायाक काष्ट्रकरण है। इस सायाक काष्ट्रकरण के सहले हो सायाक काष्ट्रकरण है। इस सायाक काष्ट्रकरण के सहले ही सायाक काष्ट्रकरण है। इस सायाक काष्ट्रकरण के सहले हो सायाक काष्ट्रकरण है। इस साय

मिटनरणन रालम बीन नरण होता है इस अध म १६४ सन्वाक एक साव्यगाया आई है इसना स्परीररण रस्त हुण बतलाया ह कि मिटिकरणके कालम क्षयक के उसका सक्रम होने तक सण्यकन नयायकी स्पिति और अनुभागका नियमसे अपक्यणकरण ही होता है, उत्कवणकरण नहीं। किन्तु यह नियम वेवल राज्यलन नयायपर ही लाग होता है ज्ञानावरणादि कर्मीपर नहीं ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

उपवानक की अयेगा जो विशेषवा है उसका निर्देश करते हुए तिला है कि कपाय अवस्थाके अनिम समय तक संजवल करायका अपकथण हो होता है उत्काश नहीं। यद्यपि इसके प्रधान स्थिती अविक अनिम समय तक संजवल काले सेव रहनपर ही आगाल और प्रयासालकी अपृष्णित होती है। दो भी दितीय स्थित स्थत राज्यलन कथायका रहस्वानकी अयेका अपकर्षण करण होता है ऐसा कहा है। इतना अवस्था है कि जब यह जीव उपका त कथायते दिस्ता है तह उसके सक्काय जनस्थाने प्रधान समय ही तभी करण सम्मव होनी संविक्ती अथेका उत्स्थण करण है है। इतने विशेषता है कि यहाँ उत्स्थण और अवस्थण से योखा है। विश्वाद करण करण करण स्थाप समय होनी विशेषता है कि यहाँ ज्वास्थण और अवस्थण से योखा ही विचार किया है। इसी ज्याससे सेव करणी के सम्बन्धमें भी विचार कर लेता चाहिए।

आगे कच्टिका बया लक्षण है इस अवकी प्रकरणार्में १६५ संस्थाक तीसरी माध्यगाया आई हा। इसका स्पर्टीकरण करते हुए जयथवला टीकार्मे कच्टिके लक्षणका तो स्पष्टीकरण किया ही है। स्पन्न और किटम क्या ज तर है इस भी स्पष्ट करके बतलावा है। खुलाखा इस प्रकार ह—ममान अविभाग प्रतिकाराको परावाले अन्यत कर्मपरमाणकों हो गक क्षणा होती है। यहाँ प्रदेश परमाणुका नाम एक वर्षा है। इस हम एक अधिक अविभाग प्रतिकारों के परमाणे का नाम एक वर्षा है। इस हमा एक अधिकाय प्रतिकार के प्रतिकार के अन्यत कर्मणाएँ होती है वे मह कर्मणाएँ हिती है के मह कर्मणाएँ होती है वे मह कर्मणाएँ होती है वे मह कर्मणाएँ हिती है के मह कर्मणाएँ होती है। यह स्पष्ट कर्मणाएँ होती है वे मह कर्मणाएँ होती है। यह स्पष्ट कर्मणाएँ होती है। यह स्पष्ट कर्मणाएँ होती है। वरता क्षणा प्रतिकार क्षणा प्रतिकार कर्मणा प्रतिकार कर्मणा प्रतिकार क्षणा क्षणा क्षणा होती है। इसी क्षणा प्रतिकार कर्मणा प्रतिकार क्षणा क्षणा क्षणा क्षणा होती है। इसी प्रकार तीमरी आणि साम क्षणा साम समझना चाहिए। "मनिए हो इसी क्षणा होती है। इसी प्रकार तीमरी आणि साम क्षणा सामझना चाहिए। "मनिए हो इसी क्षणा होती है। इसी प्रकार तीमरी

आ में १६६ सक्याक दसरी मूल गाथा आई है। इस द्वारा सब किल्प्यों के अनुभाग और स्थितिका विचार किया गया ह। इसबी रो भारप्रशायाए हं। १६७ सस्याक प्रथम भारप्रशाया द्वारा सभी कांट्यों असक्यात स्थितिवायोग और अन ते अनुभाग विशेषोग पार्ट जाती है। मात्र बद्यमान सदह कार की किती अथवा करियों हाती हैं उनका असम्यात बहुआय पर्ट विशिष्ठ पाया बाता ह इतना यही कियेष जातना चाहिए। अनभागकी अथवा एक एक किट अस ते अनुभायात पाई बाती है। पर त जिन अन भागीन पर किट होती ह उनमें दसी कि इसि हो उन्हों हो।

१९८ मत्याह दमनो भाग्यगायाम बतलाया ह कि सब सबह और अवयव किटयो दिनीय स्थितिम होती ह । मात्र यह नीव जिमका बन्न करता है उसका एक भाग प्रचम स्थितिम होता ह । शेव कथन प्रयम भाष्यगायाक समान जानना चाहिए ।

१९९ नक्यां के तीसरी मूल साथा प्रदेशपुत्र अनुभाग और कासकी अपेक्षा होना पिक्यनका निर्देश करतो है। प्रश्च गुजका निर्देश करन कय प्रधान जय म पीच भारत गायाग आर्डि । अनुभागका कदन करन नगरत स्वस्य मुक्त भारतगाया आर्ट्ट तथा कालका निर्देश करन क्य तीसर अयम शह भारत गायाग आर्डि है।

१०० सत्याक प्रथम भाग्यगायाम बतलाया ह कि दूतरीसे प्रथम मग्रह कुष्टिम प्रश्वापुत्र सत्यात गणा होता ह । पर पु दूसरीम तोमरी आगि सबह क्वप्टियाँ कमसे विशेष अधिक ह । विशेष खुलासाके लिये मुलका देविया।

१०१ सस्यात दूसरी भाष्यगायामं बतलाया है कि कोचको दूसरी सबह कृष्टिसे प्रथम सप्तर कृष्टि बगया समञ्जी जोवता सस्यात गुणो ह । किन्त दूसरी सबह कृष्टिसे तीसरी सबह कृष्टि बगया समझको अपका दिवाय अधिक है। इसी प्रकार मान जानिकी सबह कृष्टियों भी बगया समुहको अथना विशेष अधिक हालो है।

५०२ सस्याक ठोमरी आध्यनाथामे वश्याको ध्यानम रखकर अनुभाग और प्रदेशपुत्रकी अपेका अरुपबृद्धका निर्देश हिमा गया है। बताया ह कि वर्गमा अनुभागकी अपेक्षा हीन होती है बह प्रदेश पुत्रकी अपेक्षा अधिक हाती है।

१०२ सक्याक चौथी भाष्य गावाने बतलाया है कि कोषकी आदि बगणामें से उसीको अतिम बगणाने घटानेपर जो अनन्तवी भाग छक्य आता है वह शुद्ध शेषका प्रमाण होता है। अर्थात् अनितम बगणासे आदि बगणाम उतना प्रदेशपुंज अधिक होता है।

१७४ सस्यान पौचवी माध्यागायामे बतलाया ह कि क्रुस्टियोंके विषयमें जो क्रम क्रोधसन्वलनम स्वीकार किया गया ह वही क्रम मान, माया और लीभके विषयमें भी समझना चाहिये। १७० सक्याक मूक नामाका दूसरा पर 'बनुमानगोव' है। उसमें १७५ संस्थाक एक भाष्यामा आई है। इसमें मनुमानसे बरेका अल्पबहुतका निर्देश किया गया है। चारों क्यायोगके प्रत्येक सीतन्तीन कात्र कृष्टियों है। उनमें प्रत्येक कथासकी अपेका दूसरोते पहला तथा तीवरीले दूसरी सबह इंग्टि अनुभाग पत्रकी अरोका नियमने अन तत्राणी है।

१७७ तस्याक दूसरो आप्यापाम में बक्तमें यबनाथ की बनता ह का सम्म दिया गया हा अन्तर करण विभिन्ने मान न हो जालेके कारण यहाँ सज्यन्त कम वो स्वितियामी विश्वत्वत हो जाता है। अत्तर मुण्यों नोचड़ी स्थितिका नाम प्रथम स्थिति है। और ज्यादमें कारकी स्थितिका नाम निर्नोच स्थिति है। इनिंग्य पर्ने इस दोनों स्थितियोमें अंतरमहित यबक्यकी रचना बन जाती ह यह इस सावाच्या सन्न हा

१ 3८ सस्याक सीनमी भाष्यगायामे द्वितोय स्थितिका प्रयम निषेक प्रदेशनजकी अपेक्षा उसी स्थितिक अतिम निषेककी अपेक्षा कितना अधिक है इसे स्पष्ट करत हुए वह असस्यावयां भाग अधिक ह यह स्पष्ट कहा गया है।

१७९ सक्याक चौथी माध्यमायामे यह बतकावा गया है कि यहाँ जो उदयादि गुण श्रेणि होती है उसमें असक्यात गणित श्रेणि रूपसे प्रदेशपुत्र दिया जाता है।

१८० सस्याक पाँचवी भाष्यनायाम यह बतलाया हु कि प्रयम स्थितिको जितनी अवान्तर स्थितियो होती हु जन सबसे आस्कि स्थितिमें सबसे मोशा इथ्य पाया जाता हु। तथा उत्तरा उदर होकर निजरा होनेवर जो दूसरी स्थितिका उदय होता हु उत्तरे अस्वताय तृणिन श्रीण कपक्षे द्रय पाया जाता ह। इसी प्रकार एक श्रीण के अन्तिय समय तक जानना चालिय ।

१८१ सस्याक ५ बी भाष्यगावामे बतलावा है कि अतिम कष्टिसे लेकर प्रथम कष्टि तक सब कष्टियोका जो बदक काल है वह उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशय अधिक है। यही विशेष अधिक का प्रमाण पिछली कष्टिक वालते उत्तरोत्तर सस्थातबी भाग अधिक होता जाता है।

बागे चीचो मुल्माचाका निर्देश करते हुए बतलाया गया ह कि किन किन गतियोम भवो स्थितियो, जनुभागाम तथा तत्मम्बन्धी कव्टियो और उनकी स्थितियोम सर्वित हुए पूत बढ कम स्थ म्यक्के पाये जाते हैं।

इस मृल सुवयायाको तीन भाष्यमावाएँ हैं। इनमते १८३ सस्याक प्रवाम भाष्ययायामे बतलाया गया है कि तियय जोर मनुष्य गतिम वीचे गये कम इस अपकके नियमने पाये जाते हु। किनु नरकाति और देवगतिमे बांचे गये कम इस अपकके होते भी हैं और नहीं भी होते हूं। इसी प्रकार एक निव्य सम्बन्धा पांच स्वायत कार्यिकोम बांचे गये कम इस अपकके होत भी है और नहीं भी होते। किनु पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धा सम्बन्धिकोमें बांचे गये कम इस अपकके तिवस्ते पाए जाते हैं। यहापर असवायिक ऐसा सामाय कपसे कहनेपर सभी पञ्चेनित्य व्यापाकोका ही यहण करना चाहिये। अवका नहीं, वयोकि सेव अपकारिकोम वांचे गये कम इस अपकके होते भी हैं और नहीं भी होते। व्यवस्ता टीकार्मे तिर्येच वितर्वे बांचित किया गया कर्म इस कायकके कैसे पाया जाता है इस बातका जुलाबा करते हुए बतकाया गया है कि वो बीच तिया गतिसे निकल्कर तो र से नित्यमें की पयक्त बातारोपम काल तक रह कर सपक अविषय लागिक करता है उनके तियम गतिमें अजित होकर कम स्थितिमें हुए सचयका पूरी तरहल बनाव नहीं होता और मनुष्य गतिमें आये बिना इस बीचका सपक अविषय बारोहण करना बम्मय नहीं है इसलिय तियचमति और मनुष्य गतिमें सचित हुआ वम इस सपकके निवससे पाया जाता है ऐसा यहाँ विषोध समझना चाहिये।

१८४ सस्याक दूसरी भाष्यमाथाम बतलाया है कि जमस्यात एवि दिय सम्ब यो अवीमें बीध गये कम इस अपको नियमते पाये जात हैं क्यांकि कम स्थितिक भीतर कमते वम पत्यीपमके असक्यातव भाग प्रमाण लक्षीद्रत सम्ब थी भयोका प्रकृण नियमते पाया जाता ह तथा एकते रेकर सस्थात जससम्बन्धी अवीमें बीचे गये कम इस अपको नियमते पाये जात है। यदि एकि दियोगते जाकर और मनुष्य होन र इसी पर्यायते अपक भीणपर चढ़ता है तो जससम्ब थी एक नवमें बीध गये कम इस अपको नियमते पाये जाते हैं। इस प्रकार अधिकते अधिक सस्थात जसमब ब्रहण कर लेन चाहिये। बीध गये वम इस अपको नियमते पाये जाते हैं।

१८५ सब्याक तीसरी माण्यताचा में यह बतनाया नया ह कि उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट स्विति मुन्त पुबस्य कम इस अपके अनियस से पाये जाते हैं क्योंकि कम निकित मीतर रह्मण्ट अनुमाग और उत्कृष्ट सित्त मा को कि स्वित में कि स्वित में कि स्वित में कि स्वित मा कि स्वित मा कि स्वित मा मान है और कम स्विति के मीतर अनुकृष्ट स्विति और अनुकृष्ट अनुमागके साथ कमोंका व प करना आया है तो उत्कृष्ट स्वित और उत्कृष्ट अनुमागके साथ को में में में में का अपके नियमसे नही पाये बात हूं। तथा सारों क्यायोग से प्रश्वेकका काल अ तमुकुत्वे अपिक नहीं है इस्तिज चारों नवायां कालम बौन गये कम इस अपके नियमसे नहीं पाये कालम बौन गये कम इस अपके नियमसे नहीं वाये बात हैं।

आगे १८६ सस्याक मूठ गांचा में पर्याप्त अवस्था अपयोग्त अवस्था, स्त्रीवेद पुरुवरेंग, नपुतकवद सम्यगित्रध्यारत, सम्यस्थ मिध्याप्त, योग और उपयोग इनमेंत्रे किन अवस्थामें रहते हुए बीच गय क्षम इस सपक्के पाये आते हैं यह पण्छा की गई है।

इस मुल सुन्नाचानी चार आध्यताचाए है। उनमेंने १८७ मध्याक प्रथम भाष्याचाचाम बतलाया है कि पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था मिथ्याप्त नपुलकवेद और सम्यक्त इन मानवाजीम बान गय नम इस अपक्रके नियमसे पाये जाते हैं। कारण कि कमिस्तितिके भीतन ये मार्गवाण नियमसे होती हूं इनलिय इस मार्गवाणीम पुलबढ़ कम इस अपक्रके नियमसे पाय जाने है। यर नुकमस्थितिके भीतन स्त्रीवद पुरुषदेद और सम्यामिष्यास्त्य ये मार्गवाण्ड हाती भी है और नहीं भी होती हैं इनलिय इस मार्गवाशाम पूर्वबद्धकम इस अपक्रके क्याचित पाये भी जाते हु और कदाचित नहीं भी पाये बात हु।

१८७ सस्याक प्रयम भाष्यवाचा में बतलाया ह कि कशस्यित कालक भीतर प्रयान्त और अपयन्ति अवस्था नियमने होती ह व्योक्ति कमस्यितिका वाल बहुत बड़ा ह, इसलिए उन कालके भीतर इन अवस्थाओं का प्राप्त होना अवस्थाभाते ह । मिष्यास्त और नपुंत्तवद सागणाओं के विषयम भी इती प्रकार सभ्यस्ता चाहिए, स्थोक्ति जीव दमार्गाणाओं भाष्य न हो और कमस्यितिका वाल पूरा वरल यह सम्प्रव हो नहीं ह। इसलिये पुवक्षित मार्गणाओं में बीच गये कम इस खपकने अभवतेय कहे ह । मात्र त्यावेद पृत्य वेद और सम्प्राम्यास्य ये अवस्थाल कमस्यित वालके भीतर हो और नहीं भी हो। इसलिय एन मार्गणाओं में बीच गये कम इस खपकों प्रकार के स्वाप्त कर इस स्वप्तकों स्वाप्त कर है है।

१८८ सक्याक द्वरी भाष्यनावामे यह स्पष्ट किया है कि औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रयोग चारो मनीयोग और चारो वचनयोग इन मार्गणाओं वाँचे गये कर्म इस अवक्के नियमसे पाये आते हैं। कारण स्वय्द हैं । तोष रही वक्तियिक कायबोग, बक्तियिक मिश्यकाययोग, बाह्यरकताययोग, बाह्यरक्तिय्य काययोग और कायवकाययोग मार्गवाएँ कमस्यिति कालके भीतर अवस्य ही होती हैं ऐसा कोई नियस मही है, रहिलए इन मार्गवालोग बोध गये कम इस कायकके मचनोय कहे हैं।

८९ सस्याक तीनगे प्राप्यमायाम यह स्पष्ट किया है कि वितान जीर मुख्यान इन दोनों उपयोगीने बीच गय इस इस अपक के नियमने पार्य बात हैं। इन्होंने मत्यवान और मुख्यानानको भी सिमितिक कर लेना पाहिये। काण स्पष्ट हा किया विवास कोर नन प्ययज्ञान साथ ही विभयज्ञान कमस्यित वाल्ये भीतर हा एसा वाई नियम नहीं है, इसलिए इस मार्गनाओं में बीचे गये कम इस अपकके अजनीय वहां है।

१९० सक्याक बीबी भाष्यपाधाम स्पष्ट किया है कि चलुक्यान और अबखुक्यान इन दोनों उपयोगोंमें बांच गये कम इस सपकके नियमने पाये जात हैं। पर यह स्थिति अवधिक्यान की नहीं ह, इसिनए इस उपयोगों बांच गये कम इस आप के अजनीय होते हैं यह कहा है।

आरी १९१ संस्पाक छठनी मूल नाया है। इसमें वतलाया है कि किस लेक्यामे, किन कमोंने किस सन्में और किम काल में साता अभाता और दिस छिंगके साथ वांच यये दम इस खपकके पाये जाते हैं। इस क्रकार इस सलगुष्याद्वारा पच्छा की गई है।

१९३ सस्याव दमरो आध्याषामें बतलाया गया है कि जिन तीन मुलगायाओं में अभजनीय पूर्व ह कर्मों का चर्चा कर आय है व इन धावक के सभी विश्वतियोग सभी अनुभागामें और सभी हृष्टियोम नियमसे पाय जान हैं एमा यहाँ समझना चाहिये।

काने १९४ सक्याक सातवो मूल गायामें दो पुण्काएँ की वर्ष हैं। प्रयम यह पक्का को गई है कि एक एक समयप्रयसम्ब थी कितन कमपरमाणु उदयको न प्राप्त होकर कितन स्थितिके मेनोंसे बोर कितन अनुभागोंने इस सापने पाय जात हू। तथा दूसरी पुण्का यह की गई है कि एक एक मबसे बीचे गये कितने कम उदयको प्राप्त हुए बिना इस सापक वे पाये जाते हैं। इसप्रकार ये दो पुण्काएँ हैं जो इस मूलगायाद्वारा की गई है। कार्य चार प्राच्यावाओं द्वारा इस विवयको स्पष्ट किया बाता है। तनमेंसे १९५ सस्वाक सहकी कार्यमाबा द्वारा यह स्पष्ट किया पत्रा है कि अंचरकरण करते बाद ग्रह बाविक्सों विशे गये कम इस क्षापक अनुशीरत होकर चारो कवार्यों सम्बन्धी सभी स्थितियों और आ जुनाशोर्य राये आते हैं। किन्यु अवस्त्र सभी समयप्रद्व इस शरक उत्पर्व सनुका क्यों गाय बाते हैं।

१९६ सक्यार दूनरी आष्यायाचामे बत्तेजाता है कि बीचे यस कमावदेश बाधाविल कालतक क्रीय सज्जातनकी प्रथम कृष्टिये ही पासे जाते हैं बन्धाविल कालतक उनका अवक्षण और पामकृष्टि सरकम सम्बद्ध है। हो बन्धाविलक्षे बाद द्वितीयाविलमें स्थित उन नवकत्रण पामदेशाका आनुपूर्वी सक्रमके कारण क्रीय सज्जातनको प्रथम कृष्टि सहित अन तर चार कृष्टियोग सक्रम होकर उनका तद्भाव पामा जाता है। कारण कि बन्धाविल कालतक जो नामा बन्धा हुना है यह उदस्यण रहता है। पुन व धाविल कालके साद द्वितीयाविलमें स्थित नवकत्रण क्रोधकी रो सबह कृष्टियोग और मानकी प्रथम समृद्ध कृष्टिमें सक्रमित होता है।

१९७ सच्याक तीचरी भाष्ययाचामाँ बतलावा गया है कि तीसरी अविलये स्थित वह नयकबण्य मानकी अनितय रो बाबलियोमे तथा मायाको अवस्य आवित्यमें कामित होकर सात आवित्योमे रिवाई देता है। इसी प्रकार भोषी आवित्यो से रिवाई देता है। इसी प्रकार भोषी आवित्यो से रिवाई के साथाकी यो और कोमकी अयम सम्महण्यान सक्रमित होकर र मायाकी यो बावित्यों स्वित्यों है स्वत्या हो तथा प्रवित्यों से स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्य स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्य

१९८ मक्याक भाष्ययाच मे यह कहा गया है कि ये अन तर कहे गये समयप्रयद्ध इस भवम इस का कके उदय स्वितिमें नियम्से असलुका रहते हैं या भवबद्ध समयश्वद्ध नियमसे सक्षुप रहते हैं।

१९° सस्याक मुलगायामे यह विकासा प्रयट की गई है कि कितने एक और नाना समयप्रवद्ध शेष तथा नाना भव द्ध शेष किशो स्थितियाँ और अनुभागकोनोने पासे बात हैं। एक और नाना कितन समय प्रवद्ध भवद शेष नक स्थिति विशेषम पासे बात हैं। तथा एक समयब्द्ध सम्ब थी एक स्थिति विशेषम एक और नाना कितने समयम्बद्ध शेष और अध्यद्ध नथ पासे बात हैं। यहाँ योगके नकतव भागनके बाद को शेष इंकीर तवन तर समयमें निर्मात (निर्माण) होनेवाले हैं उनके हैं। यह बच समयप्रवद्ध और अवबद्ध दोनोकों अपेशा जान केना चाहिये। विशेष कुलासा टीकांते कर केना चाहिय।

इसकी चार भाष्यागाथाए हैं। २०० सक्याक प्रथम भाष्यगाथाये बतावाया है कि एक स्थित विशेष और अनन्य अनुभागोम मनवद्र तथे और समयवद्भ तथे नियमने पाये जाता है। यहाँ एक स्थिति विशेषते मततब एक समय अधिक उदयावित्ये उत्पर सम्यतर स्थिति विशेष विया हु। विशय सुलाश टीकाले कर केना चाहिय।

२०१ मध्याक दूसरी भाष्यपायाम बतलाया है कि एक व अवबद्ध खेव और समयबद्ध होव कमने कम एक रिवर्ति विविधे और अधिकते अधिक अस्वयाक स्थिति विजेष म पाये जात हैं। तथा नाना भवबद्ध होय और समयबद्ध होय जय यमनेको अपेक्षा भी असक्यात स्थिति विशेषोंमें पाये जाते हु।

२०२ सक्याक तीसरी माध्यमावामें बतलाया ह कि अवबढ सेव और समयप्रबढ सेव जिन स्वितियोने पाये जाते हैं उत समाय य स्वितियोने हो होड़कर जिन स्वितियोग य अवबढ़िय जोग समयप्रबढ़िय नहीं पाये बाते हैं वे स्थितियों जागाग्य स्वितियों होकर मी इस स्वयक्ते पुत पुत निरन्तरक्षत्र नास्त्रक पायों आती हैं। इसका समायान करते हुए बतलाया है कि वे ज्यापाल्य स्वितियों के चिन्ने अधिक आवित्तें असक्यातवें माग प्रमाण होती हैं और पुत पुत निरन्तरक्षये वयायक्तर कालतक वारों जाती हैं।

आगे प्रश्त विवार ने स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि एक एक करके प्राप्त होनेवाली वे असामान्य स्थितियाँ योड़ी हैं। दो दो करके प्राप्त होनवाली वे असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ऋमसे कीते हुए वे ब्रामान्य स्वितियों बादक्षिके बहुब्यावर्षे बावमें हुनो हो बाती है। यह एक बम है। इंची प्रकार रही बादे हुए 'एक' बरेण बहुावर्ष्णाओं स्वारा रही बादे कर करते हुए वहण्या है कि एक सामा य स्थितिये करति है। दो दो सामान्य स्थितियों के स्वरुप्त हो कर करते हुए बहुज्या है कि एक सामा य स्थितिये करति है। हो दो दो सामान्य स्थितियों करति है। हो के सामान्य स्थितियों करते दिव कर्षामा य स्थितियों कि कर्षामा य स्थितियों कि क्षामा य स्थितियों करते दिव कर्षामा य स्थितियों कि क्षामा य स्थितियों करते दिव कर्षामा य स्थितियों कि क्षामा यो स्थितियों करते हैं। इस प्रकार हम प्रकार वाविलेक सरक्यात में मागमाण स्थान जाकर जनशे हुनी वृद्धि होती हैं। और इस प्रकार बाविलेक सरक्यात में मागमाण स्थान जाकर जनशे हुनी वृद्धि होती है। क्षामा क्षामा करते हम क्षामा यो स्थितियों स्थान होता है। इस प्रकार क्षितिया स्थितियों के स्थान होता है। इस प्रकार क्षित्त स्थान होता है। इस प्रकार क्षितिया स्थान करते हम हम हमि होते हैं। इस प्रकार क्षितिया स्थान स्थान करते हम हम हमि होते हैं। इस प्रकार क्षित स्थान स्थान होते हैं। इस प्रकार क्षित स्थान स्थान हमि होते हमें स्थान स्थान स्थान होते हैं। वह स्थान स

यहाँ जिन प्रकार नामाय और लगाना य स्थितियोको लगेका विचार किया उसी प्रकार भवस्यक्रीय और समयप्रवद्याव ही लग्ना भी जान लेना चाहिये। विशेष कहानाह मूलम २०३ सक्याव चौथो माध्य गायाकी टीवाय किया हो है इसलिय इसे बहाँकि जानना चाहिये।

यहा इर चार भारन्यायान्नोको प्रक्षणा स्वयक लेगीको स्थानमे रसकर की है। लभस्यानीको विवक्षात्र भी इसी प्रकार कर लती चाहिये। इसी प्रवस्त एक इस स्वितिक भीतर कितने सिलंपन स्थान होत है इते स्पष्ट करत हुए च्विसूत्रम बतलाया ह कि इस विवयमें दो उपदेश यावे वात हैं। एक उपदेश के सत्तार एक कमस्थितिक भीतर लसक्यात बहुभागजमाथ निलंपन स्थान होत हैं। इतने कैसे होते हैं इसका स्वलामा करत हुए लिया है कि जा समयप्रवेश विवक्तित क्षिस्थातिक प्रयम समयमें बन्धको प्राप्त हुआ है उसना प्रदेशपुत्र व स समयसे लेकर पत्थीपमके असंक्शातमें आग्यमाथ कालतक नियमसे रहकर उसके अति समयम निष्येण हो आता है। जन्मा उसके अन्त समयक स्थान हो कर हो जाता है। इस प्रकार एन एक समय अधिक होकर कमस्वितिक अन्तिन समयतक से निलंपन स्थान होकर जाते है। यह एक स्थायम्बदकी कमामा कबन किया है। इसी प्रकार सभी समयम्बदकों के क्षीस्थिति मीतर निलंपन स्थान जानन चाहिए।

दूसर प्रवाह्ममान उपदेशने अनुवार पत्योपमके असस्यातमें आग्रप्रमाण निलंपन स्थान होत है। इसका खुलावा करत हुए बरालावा है कि कमिस्यितिके प्रथम समयमें जो समयप्रवद्ध व धको प्राप्त हुआ है वह कम स्थितिके असस्यात बहुमाप्रमाण कालतक गियमते रहकर उसके बाद पत्योपमके असस्यात प्राप्तमाण कर्म स्थितिके असस्यात बहुमाप्रमाण कालतक गियमते रहकर उसके बाद पत्योपमके अस्यवाद काणत्रमाण कर्म स्थितिके असस्यात क्यांग्राम हो निलंपन हो आवा है। अववा उसके अग्रप्त साम क्यां मिलंपन हो प्रत्य हो आवा है। अववा उसके अग्रप्त साम क्यां मिलंपन हो अत्य से स्थान पत्य पत्योपम क्यां मिलंपन होते हैं। अत्य से स्थान कि स्थान के अस्य साम होते हैं। अत्य से स्थान कि अपन्य साम के अस्य साम होते हैं। अत्य से स्थान के अस्य साम के अस्य साम होते हैं। अत्य से स्थान के अस्य साम के अस्य साम के अस्य सिलंपन स्थान के अस्य सिलंपन सिलंपन सिलंपन स्थान के अस्य सिलंपन सिलंप

कारों समयप्रवद्ध योग सम्बन्धी प्रक्रमणा करके अवबद्धांग्य सम्बन्धी प्रक्रमणाको इसी प्रकारकी कारनेकी मुबना करनके बाद भगवान वांत्रवण आचायन को वह सुमना की है कि यस्पि प्रक्रमण यसमय्य करना वाहिय । परनु यही छयान्य होनेके कारण उसे तिकारण नहीं तहा । इसिक्य टीकाकारका कहना है कि आवश्यानावार्याको उसका याज्यान कर तेना चाहिय ।

आगे टीकाकार इसे स्पष्ट करते हुए लिखने हैं कि सुवकार पूर्वापरक परामर्श करनम दुखल होते हैं इमिलाए जनके ढारा विस्मरण होना तो सम्मव नहीं। फिर भी बा यह लिखा ह वि यहाँ हम लिखनेका स्मरण नहीं रण इमिलाए प्रहुनमें यवक्या कर लेना बाहिए सी जनके गया लिखनका यह अभिप्राय रहा है कि प्रहुतको यवक्या पुत्ती है वह दिस्मरण स्क्षण नहीं है। फिर भी उत्तरा विस्मरण हो गया एसा मान करने प्रमुख्यों प्रहुत अवक समयण करनेने दुणल जावायपर उत्तर दोय लागू मृत् होता वयाकि सुवकारोंके क्यान करने हो सी वीविष्ठ अर्थान अवक स्वरूप होती है। आगे उत्तर हो यहाँ दी उपयोक्ता अवलस्वन लेकर स्पर्ट हिया गया है। मुक्त रेखी पर १९४० २००।

आठवी मूल गायाकी २०० सक्याक प्रथम भाष्य गायाम समय प्रवद्योप और भववडयेषके स्वरूप पर प्रकास डालते हुण जिला हु कि कमस्थितिक भीतर क्रमभ गरन किंग्य आजवाले समय प्रवद्यका वदन करनके बाद आपरेण पुत्र तोष रहरूर तत्त्र तर समयम निर्णयनी अभिमृत्य होतर दिवाई येता ह उसकी समयप्रवद्य पेत सज्ञा है।

मही 'उदय समयम बिजमान' एना न कह वर 'निर्लेयनके अभिमूख होरर दिखाई देता ह' एसा कहनेका कारण यह है कि यहाँ एक स्थिति बिरोपम स्थित समयप्रवद्ध लोपका ग्रहण न करने अनेक स्थिति विशेषोम सातर और निर तर रूपने अवस्थित समयप्रवद्धशोषका ग्रहण किया गया ह।

यह एक समयश्रद्धश्यको अपेशा वयन जानना वाहिए। नाना समयश्रद्धोती अपेशा भी दमी प्रकार जानिए। इसी प्रकार एक भव या नाना भवोको वरेशा भी जानना चाहिए। अ तर हतना है हि समयश्रद्धयेपने विचारम एक या नाना समयश्रद्धोती अपेशा विचारम एक या नाना समयश्रद्धोती अपेशा विचारम के सम्बद्धायम एक या नाना भागनी विचार मुझे हि है तु अभ्यास एक या नाना भागनी विचार मुझे पही है। यह स्थिति अपेशा विचार है। अनुभागको अपेशा अन त अनुभागको प्राचम एक यह समयश्रद्धाय और अबद्धा श्रवास स्वक्ष जानना चाहिए।

यह समयत्र-द्वाय कितनी स्थितियोम उपरम्य होता ह इतना विचार करते हुए बतलाया है कि बहु कदाचित्र एक स्थिति विश्वयम उपरम्य होता है कि नामित विश्वयोग उपरम्य होता है। इस प्रकार सम्भेद्व तीत आर्थि स्थिति विश्वयोग किस्स हिता विश्वयोग किस्स हिता विश्वयोग सिवस्थित समय स्थापित विश्वयोग सिवस्थित समय स्थापित है। इस विश्वयोग सिवस्थित समय स्थापित स्थापित है। उपरम्प होता है। वह विश्वयोग सिवस्थित समय स्थापित स्था

एक समय अधिक एक जाविजयाण स्थितियों के निषय करनका कारण यह है कि उदयस्थितिये से समय अधिक एक साम नहीं है नयों कि वह अनक्तर समय निजंपपानस्वरूप हूं। अत उसका उसे समय निजंपपानस्वरूप हूं। अत उसका उसे समय निजंपपानस्वरूप हूं। अत उसका अवस्थित एका समय निजंपपान स्वरूप मानने में दियों के लाव है। उसका स्थापन के उसपान अनक्तर समय निजंपपान उसका अवस्थित एका समय नहीं है। अपीक उस समय उसका अपकथ्य होन र उदयम निजंप हों। समय नहीं है। इसी प्रकार उदयमिक में मीचर के साम प्रकार उसपान मिया जानना चाहिए। इसमा अवस्था है कि उदयस्थितिये में उसके अवस्था होने उसपान समय अवस्था है कि उदयस्थिति समन्तर स्थापन स्थापन प्रवस्थ होने अवस्थ सम्भव है, क्योंकि अनस्यर समय वह उसपान होने स्थापन सम्भव है, क्योंकि अनस्यर समय वह उसपान होने एक सिक्तर स्थापन स्थापन स्थापन सम्भव है, क्योंकि अनस्यर समय वह उसपान होने एक सिक्तर स्थापन स्थापन है।

सार्य ८ में मुख्याचाकी २०र स्वस्थाक दोसरी भाष्यगाचासे सामा यसका सीर असामान्य समाक्ष्य स्वार करते हुए बतलाया है कि विस्त किसी एक स्थिति तिष्यभें सो मतस्य योग और समयक्षय शव सामान्य नहीं होत हुं उनकी असामान्य लक्षा है। व असामान्य स्थितियोगेय एस्पर सक्ष्म होकर आविकते अस्य सामान्य नहीं होत हुं उनकी असामान्य लक्षा है। व व स्वार्यक्ष स्थितियोगेय सम्प्रचार में मत्य तर पूर्व के सम्प्रचार मान्य स्थान के भीतर आविकत असक्यात्य भाग सार पुत पुत निरत्त राय आते है। इस प्रवार मान्य सम्रचा और असामा य स्थानी अस्य स्थितियोगेय विचार प्रवार स्थान वे स्थान स्थान

इसनो दो भागवानाश हूं। २०५ सस्याक प्रथम भाष्यसाम्राम बतलाया हूं कि स्टिब्दकक प्रमम समयम नाम, शात और वन्नीय कमका स्थितिस्तक अध्यक्षात वय प्रमाण होता हु। तथा क्षेत्र चार चाति वर्मोका व्यितमत्तम सस्यात वयप्रमाण होता हू। विशय द्वता हु कि उस कथ्य मोहनीयकमवा स्थिति सत्क्रम आठ वयु प्रमाण होनेने सस्यात वयु प्रमाण कहा गया हूँ।

२०° सस्य क दूबरी भाष्यनायान्का स्पष्टीकरण करत हुए बतस्याया गया ह कि उस अवस्थाये मातावरनीय शुभनाम यश नीति और उच्चतीत्रका शत सहस्र वच प्रमाण स्थितिक च करता है। कानावरण दशावरण और अ तरायका सक्यात हुवार चच प्रमाण स्थितिक च करता है। तथा मोहनीय कमका चार माहप्रमाण स्थितिक ४ करता है।

अनुभागव पका विचार करत हुए बतलाया ह कि सातावरनीय यश कीर्ति और उच्चयोत्रका आदेश उत्कर्ष्ट या ईवत उत्कर्ण अनुभागव"य होता है। तथा तीन धातिकमी और मोहनीय कमका इत्यायास्य जय अनुभागव प होता है।

पहले दायक के प्रायाम्य ११ मूल पायाए कही थी उनमेते ९ गायाआका व्याख्यान क्या । प्रकरिमे अ तको यथ ने गायाण स्थापित की आ रही ह क्यों कि ये किन्द बेदन के कालने सामग्र हैं। इन दो गायाओं का अतिरिक्त अ सामग्र को सम्बद्ध हैं। इन दो गायाओं का अतिरिक्त अ सामग्र कोचा सम्बद्ध कि स्थापित का उनका सम्बद्ध हैं। इन दो गायाओं का अतिरिक्त अ सामग्र का सम्बद्ध के स्थापित का उनका सम्बद्ध के प्रविद्ध का कोचा कि उनका सम्बद्ध के प्रविद्ध के कालके साथ की अतिर्वाह इसलिये उनका सामग्र नाम कालके साथ करनम कोई बापा नहीं आती।

आगे कृष्टिबेदको प्रथम समयमे स्थिति और अनुभागको स्पेक्षा सच्य और बन्य कितना होता है इसका उल्लेख करनके बाद अनुभागका विचार करते हुए बतलाया है कि यहाँसे लेकर मोहनीय कर्मोंके अनुभागको प्रति समय सनन्त गुणहानिकपसे अववतने होने लगती है। खुलासा इस प्रकार है—

कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे कोषकृष्टि उदयमें उत्कृष्ट बहुत होती है। क्यांत् इस समय जिन समन्त मध्यम कृष्टियोंका उदयमें प्रवेश होता है उनमेंसे जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट कृष्टि है वह बहुत अर्थात तीस अनुमाग वाली होती है। तथा उस समय बध्यमान जो सनन्त कृष्टियों होती हैं। इसके आमो बधको सबसे उत्कृष्ट होती हैं वह उदयकी जपेसा जनन्त्रमुणी होन अनुमागवाली होती है। इसके आमो बधको प्राप्त होनेवाली कोश कृष्टिसे दुसरे समयने उदयको प्राप्त होनेवाली प्रयम समयमें उत्कृष्ट कोध कृष्टि अन त गुणी होन होती हैं। तथा उससे बण्यको अपेसा उत्कृष्ट कोधकृष्टि अनन्त्रमुणी होन होती है। इसी प्रकार समस्त वैदक्कालको सीतर जानना वाहिये। यह उत्करट क्रोपकिष्टिकी अपेका विचार है। बच चकी क्रपेक्षा विचार वरते हुए बतलाया है कि प्रयम समयम पथ म क्रोपकिष्ट तीव कनुमानवाजी होती है। उक्की क्ष्मेक्षा उदयमे जमन्य कृष्टि अनन्तगुणे हीन अनुमानवाजी होती ह। इसरे कमन्ये चच्छे जब य कृष्टि प्रयस समयमे उदयक्षण जब य कृष्टिकी अपेगा अन तगणी हान हाती ह। उससे उसी समय उत्यस चच य कृष्टि अन तगणी हान हाती ह। उससे उसी समय उत्यस चच य कृष्टि अन तगुणी होन होती है। इसी प्रकारन समय कष्टि वाच्यानकों भीतर जानना चाहिये।

यहाँ यो निवर्गवारी भी देगी प्रवार जाननवा ियान किया है सो उसका आधार इतना है। है कि व घ और उन्यवस्य जय य किन्योकी अपेना अन ततुवी हानि रूपसे जो अपसरण विवस्त होते हैं उन्हें यहाँ जयाय निवर्गवा कहकर देसी प्रकार जाननकी सुवना की है।

यह में श्रेसन्यन मन्य व य और उदयक्ष वषम्य और उत्कृष्ट कृष्टिरोक्ती मिवर्गणा प्रक्षण क्रीय मन्य नकी प्रयम स्वव्ह डॉटरकी वर्षिमा हो। यह है। यह है हत्या विश्वेष ज्ञानमा हि कृष्टियण्डके प्रयस समयम मान गञ्जनकी प्रयस सवह कृष्टिका उत्य नहीं होता। मात्र वस्थ ही होता है और यह भी अध्य स्वत्र और प्रयूपित असकातवें भागको छाज्ञकर सम्यय बहुनाम क्ष्य प्रमृत होता हुआ प्रतिसमय अन त गणहांनि रूपसे हो प्रवत्त होता है। यहाँ प्रयम समयम क्रोच और मान म बण्यकी येथ स्वरृत् इन्दिना व मन्त्री होता। माया और जाम सज्यनक विषययों भी हमी प्रवार ज्ञानमा वाह्मि आवर्षत इन दोना कमायों की प्रवत्त स्वर्त हुटियों के अध्यन्त और उपरित्त खत्मक्षातवें भागको छोड़कर सम्यम बहुभाग रूपने ही व पढ़ी होता हो। ।

यह तो बन्ध और उत्यक्ती अवेशा विवार है। सत्वकी अवेशा अनुभागका विवार करनेपर वह स्वित्तमय अपवतनाइस्ती किस अगर प्रवत्त होता ह इसका विकार करते हुए वतकाशा ह कि बारह कृष्टिया की अग्र प्रक्रित होते अग्र प्रक्रित के स्वत्त के स्वार प्रक्रित के स्वत्त के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के

इस प्रकार यह इप्टियानी प्रतिसाग्य अपनता करता हुआ कृष्टिबेटकके प्रथम समयमें ही आरम्भ करणे इप्टिकरण नातम पहने निष्या नो यह बुटियोक सीचे और उनके अ तरालामें अप्य अपून कृष्टियो नो जिस विधिम निप्य न करता ह उसना खुलाशा इस प्रकार जानना चाहिये—

- (१) क्रोप सज्बलनकी बद्यमान प्रथम सब्रह कृष्टिसे अपूत कृष्टियोकी रचना नहीं होती।
- (२) क्रीध सज्वलनकी बस्यमान प्रवम सम्रह कृष्टिसे अपूर्व कृष्टियोको निध्यान वरता हुआ प्रथम सम्रह कृष्टिके अन्तराजीन उन्ह निप्यान करता है।
  - (३) वीप ११ समह इंटियों के सक्रम्यमाण प्रदेशों के अग्रभाग से अपूर क्विट्यांको निष्यान करता ह।
- (4) तथा मान माया और लाभ सम्बंधी बष्यमान, तीन सम्रहकुष्टियोके प्रदेशके अग्रमायसे अपूत कृष्टियोंको निष्प न करता है।

इमप्रकार इन अधूनकृष्टियोकी निष्यत्ति कैसे होती है इसका यह विचार ह । आगे अल्पबहुत्वका विचार करते हु $\sigma$  बतलाया है कि—

- (५) जो बब्यमान सग्रहर्गाटयोके प्रदेशके अञ्चनामसे अपूर्वकिष्टयोंकी रचना होती हैं वे अल्प होती हैं।
- (६) तथा जो सक्रम्यमाण संबह्कान्द्रियोके प्रदेशास्त्रे अपूर्व कान्द्रियोकी निष्पत्ति होती है वे अर्सक्यातगुणी होती हैं।
- (७) जो बच्यमान समहरू स्टियोंके प्रदेशाग्रहे अपूर्व कस्टियोंकी निकासि होती है वे वारों बच्यमान समहरूस्टियोमें ही पायी जाती हैं, क्योंकि उस समय अन्यसञ्जहकस्टियोंका बन्ध नहीं होता ।

(८) वध्यमाण संबह्त्विटाँसे निकान होनेवाडी अपूर्व कार्ट्या असंख्यात करिटाँकी तस्वंस कर स्थ्योपमक अर्थवरात प्रयम बन्नुल प्रमाण कृष्टि अन्तराकों में निकारण होकर प्राप्त होती हैं। पुन दिने ही अन्तराकोंनी उस्कंपन कर हो अपूर्व करिटाँकी निर्धात होकर प्राप्त कार्ता नाना पाहिया। यहाँ क्रोच स्कन्त कर्ता कार्यो होने स्थान होकर प्राप्त नाना पाहिया। यहाँ क्रोच सक्वनन की अपेना विचार है होने प्रकार मान माया और लोग सक्वनन की अपेना भी जानना पाहिया।

प्रत्योंकी क्षरेका इन कृष्टियोमें प्रान्त होने वाले प्रदेश-पुत्रके जरूप बहुत्वकी अपेपा विचार करने पर बध्यमान वसम्ब कृष्टिमें बहुत प्रदेश पुत्र होता है। दूसरी कृष्टिमें अन्त्यवा गाग विशेष होन प्रदेश पुत्र है। सीशरी कृष्टिम कन्तवा गाग विशेष होन प्रदेश पुत्र होता है। इन प्रकार बस्पमान अतिम अपुत्र कृष्टिके प्रान्त होने तक जानमा चाहिये।

- (९) सक्तम्यमाम प्रदेशपुनसे को अपूर्व किन्दार्ग नियनती हैं वे कन्द्रि अंतरालोम और सबह कन्द्रि अंतरालोम नियनती हैं। जो कन्द्रि-अंतरालोमें नियनती हैं। जो कन्द्रि-अंतरालोमें नियनती हैं। वो कन्द्रि-अंतरालोमें नियमती ह ने अस्त्रसात गुणी होती है। सब्द्र कन्द्रि-अंतरालो मं उत्तर न होने वाली अपूर्व कृष्टियों की विधि मन्द्रि-करणके समय नियम न होने वाली अपूर्व कृष्टियों की विधि अंती कही है यसी जाननों बाहिये। कन्द्र अंतरालोमें नियमन होने वाली अपूर्व कृष्टियों की विधि बच्याना प्रशेषपुत्रसे शिणान होनेवाली अपूर्व कन्द्रियों कि विधि बच्याना प्रशेषपुत्रसे शिणान होनेवाली अपूर्व कन्द्रियों विधि अंती कही ह वैदी जाननी बाहिये।
- (१०) किट-वेन्क ने प्रथम समयने क्रोप सञ्जानकी प्रथम सवह किटके बसववादवें मानका विनाश होता है। जो किटियों प्रथम समयमें बिनास की प्रत्य होती हैं वे बहुत होती हैं। जो किट्यों दूसरे माम में विनासको प्राप्त होती ह वे असवसा नुष्यी हीन होती हैं। उनीप्रकार क्रीय सव्यक्तन की प्रथम मयह किटिक दिवास्त समय तक जानना चाहिये।
- (२२) तरनन्तर क्रोधसन्वननको हुसरी कप्टिको प्रदेशपुत्रका अपकरण करने प्रथम स्थिति करता है। तस स्मय क्रीवरी प्रथम प्रवह किंटिका सरका यो साथमक्ष हो आविक प्रमाण नवकड थ शेष रहता है और को उदयाविक प्रविष्ट टब्ब है वह त्रेष रहता है। तथा उस सम्य यह अपक क्रायमजनकाई सुसरी सब्दुक्तिका बयक होता है। सो इसकी विष रहती संस्कृति स्थवक्तिक वेदक बीचके समान जाननी चाहिये।

अब यहाँ पर सकस्पमाण प्रवेशपुत्रकी विधिको बतलाते हुए लिखा ह कि क्रोधसज्दलनेवी हुसरी सग्रहकप्टिसे प्रदेशपुत्र क्रोवकी तीसरी सम्रहकप्टिमें जोर मानवी प्रथम सग्रहव प्टिमे सक्रीमत होता है। तथा क्रोपकी तीसरी सम्रह कप्टिका प्रदेशपुत्र मानकी प्रथम सग्रहकप्टिमें ही सक्रमित हाता है।

मानकी प्रयम सम्बद्ध इन्टिका प्रदेशपुत्र मानकी दूसरी और तीसरी सम्बद्ध इन्टिमें तथा गायाकी प्रयम समुद्ध इन्टिमें तक्षांक होता हैं। मानकी दूसरी तम्बद्ध इन्टिका प्रदेशपुत्र मानकी तीसरी जीर गायाकी प्रयम सम्बद्ध इन्टिका प्रदेशपुत्र मायाकी प्रयम सम्बद्ध इन्टिका क्रदेशपुत्र मायाकी प्रयम सम्बद्ध इन्टिका प्रदेशपुत्र मायाकी प्रयम

सावाकी प्रथम सबह इन्टिका प्रवेशपुत मायाकी दूसरी और तीसरी सबह कन्टिमें तथा लीभकी प्रथम सबह कन्टिम सक्रमित होता है। मायाकी दूसरी सबह कृन्टिश प्रशेशपुत्र मायाकी तीसरी और लीभकी प्रथम सबह कृन्टिमें सक्रमित होना ह। तथा मायाकी तीसरी संबह कृन्टिश प्रदेशपुत्र लीभनी प्रथम सबह कृन्टिमें सक्रमित होता ह।

लोमनी प्रश्न सबह इष्टिका प्रदेशपुत्र लामको दूसरी और तीसरी सबह कृष्टियोम सङ्गमित होता है। तथा लोमको दूसरी सबह इष्टिका प्रदेशपुत्र लामको तोसरी सबह कृष्टिम राक्रमित होता है। लोभकी तोसरी सबह कृष्टिका प्रदेशपुत्र किसी अपन सबगित न होकर उसना स्वमुखये ही बिनाश होता ह।

यह सक्रमणकी परिपाटी कोधनी प्रयम समह कृष्टिक बदक नासके समय भी होती है एसा नहीं जानना नाहिता। साम हो यह भी एक नियम है कि जिस समय जिस कमायकी जिस सम्रह कृष्टिका वेदन करता है उस समय उठ कपायको उन सम्रह कृष्टिका बाव करता हू तथा भव कपायोकी प्रयम सम्रहह व्हिका बन्ध करता है।

कोपकी दून में सप्रतृक्षियका वेदन करन वाले क्षयक जीवके जो ११ सप्रहृक्षियों होती हूं जनमें जात कृष्यिका अल्य बहुन्य किस प्रकार होता है हो स्वयन करते हुए बक्ताया है कि मानकी प्रमास सप्रहृक्ष्यिम ज तर कृष्यियों सवसे चौदी होती हूं। मानकी दूसमी सप्रहृक्ष्य जित कर कृष्यियों विकाय स्वयन होती है। मानकी तीसरी नयह कृष्यिम ज तर कृष्यियों विकाय स्वयन होती है। कोषणी रीसरी सप्रहृक्ष्य का कृष्य मानकी तीसरी नयह कृष्य जे वर कृष्य विकाय अधिक होती है। मायाणी दूसम सप्रहृक्ष्य के तर कृष्यियों विकाय स्वयं कृष्य के स्वयं कृष्य क्षयक होती है। मायाणी दूसरी सप्रहृक्ष्य विकाय स्वयं कृष्य के स्वयं कृष्य क्षयक होती है। स्वयं कृष्य कृ

कोषसञ्चलनका बूनरी कृष्टिका बेदन करनेवाले जोवके वो प्रचम स्थित होती ह उसमें आविक प्रस्पाविक प्रमाण काल सेन रहनेवर लोगाल और अरुपालको व्यक्तिहा आ हो है। तथा उसमें एक समय लियक प्रमाण सिविके स्पर देने वर कोषकी द्वितीय कृष्टिका लित समयवृती वदक होता ह। उस समय क्षिक प्रमाण सिविके स्था रहनेवर दो माह और हुछ कम बीख दिवन प्रमाण होता ह। तीन पातिकर्मोका स्थितिक वयपवन व प्रमाण होता ह। तीन क्षातिकर्मोका स्थितिकर वयपवन व प्रमाण होता ह। तीन क्षातिकर्मोका स्थितिकर्मा होता ह। तीन पातिकर्मोका स्थितिकर सम्पर्ध होता ह। तीन पातिकर्मोका स्थितिकर स्थाय होता ह। तीन पातिकर्मोका स्थितिकर स्थाय होता ह। तीन पातिकर्मोका स्थितिकर स्थाय होता ह।

उसके बाद अन तर समयमें कोचकी तोसरी कृष्टिमें से प्रदश्नावका अपवयम करके प्रमा रिपति करता है। उस समय को 1 को तोमरी सब कृष्टिकी व्याद कृष्टियोका असक्यात बहुमाग उदीण हाता ह। तथा उ ही के असक्यात बहुमागका वय करता है। इसकी विधि दूसरी कृष्टिका बदन करन वालेके समाम जानना चाहियो। इसकी प्रमा स्थिति आविक और प्रसादकि प्रमाण बीट रहनपर वह अतिम समयवती वैदक हाता है। उस समय वह जय प स्थितिका उनीरक होता है। उस समय सज्यवनोका स्थिति वास पूरा दो माह प्रमाण होता है। तथा सत्कन पूरा बार माहदमाण होता है।

तदन तर समयमे मानकी प्रथम कृष्टिका अपकवण करके प्रथम दिख्यि करता है। यहाँपर मान बदक का जो सन्प्रण काल है उस कालके तृतीय भाग प्रयाण प्रयम दिख्यि होती है। उसके बाद मानकी प्रथम कृष्टिका बेदन करने बाला वह जीव उस प्रथमकृष्टिकी अंतर कृष्टियोके असंस्थात बहुमायका बदन करता है क्या बितनी कृष्टियोका बेदन करता है उनसे हुक होन कृष्टियोंका बन्द करता है। तवा वेद कवायोकी प्रवस संबद्धकृष्टियोंना वप करता है। इसकी नित्रि जी क्रोपको प्रवस कृष्टिके तथान जाननी चाहिएँ। इसकी प्रवस रिवर्टि कद एक समय कृष्टिक एक बावकि प्रमाण वेद रह बाती है तब तीनो संज्वतनोका विचित्रिय एक महोता और बन्तर्मूर्त कम बोत दिवद प्रमाण होता है। तथा स्थितिसक्त में तीन वर्ष और अन्तमुत्रत कम बार माह प्रमाण होता है।

ठरन तर समयमें भागको दूसरो समहाविद्यानि प्रदेशपुंचका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है। समकी भी विधि पूत्रके समान जानना चाहिये। जब कि इस प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवित काल सेंप रहता है तस सञ्चलनोंका स्थितियण एक माह और कुछ कम दस दिसस प्रमाण होता है। और सरकार शेवर्ष तथा हुछ कम आठ गाह प्रमाण होता है। उसी समय सह मानका अन्तिन समयन्ती वेदक होता है। तस तीनो स्थलनोंका स्थितियण पूरा एक माह प्रमाण होता है। उसा स्थित सरक्षमं पूरा थे। बच प्रमाण होता है।

ह सके बाद तदन तर समयों माबाका प्रथम संबंह कव्यिक प्रवेशपुंत्रका अपकथम करके प्रथम स्थिति करता है। इसकी प्रथम स्थितिये एक समय अधिक एक आवृत्ति काछ योग रहने तक बही विधि जाननी भाहिये। उस समय दो सन्त्रजनोंका स्थितिकन कुछ कम प्योश दिवस प्रमाण होता है। तथा स्थिति सन्दर्भ एक वय और कुछ कम बाठ माह प्रमाण होता है।

तबन तर समयमें भागाकी दूसरी छन्नहरूटिका अपक्षण करके ब्रथम स्थित करता है। इसके एक समय अधिक एक आवर्ति काल येथ रहने तक बही विधि वागनी चाहिये। उस समय हरका स्थितिबन्ध कुछ कम बीस दिवन प्रमाण होता है तथा स्थिति सरकम कुछ कम शोलह माह प्रमाण होता है।

तरन तर मायाको तीसरी सबहक्षियका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है। उसकी प्रथम स्थितियों एक समय अधिक एक आविकाल क्षेत्र राजने तक पूर्ववत् विधि ज्ञाननी चाहिये। उस समय मायाका आंत्रम समय वदक होता है। तह दो सज्यक्रमोका स्थितियक पूरा आंचा माहम्माण होता है तथा स्थिति सरुमं पूरा एक वय प्रमाण होता। तीन चातिकमौका स्थितियक्ष्य माहपूयक्ष्य प्रमाण होता ह तथा जन्हीका स्थितिसस्यम सक्यात हजार वथ प्रमाण होता है। शब कमोंका स्थिति सरुम अस्वस्थात वर्ष प्रमाण होता है।

त्यनन्तर समयमें लोमकी प्रयस सबहुकांटिमेंसे प्रदेश पृथक। अपक्षण करके प्रयम स्थिति करता है। इसकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आविक्षिताल शेव रहते तक बही विधि जाननी चाहिय। उस समय लोग सजकलका स्थितियण अन्तपृष्टत प्रमाण होता है। तथा स्थितियलका भी अन्तपृष्टत प्रमाण होता है। इन चाति कमोका स्थितियण विदयन्यकरन प्रमाण होता है। साथ कमोका स्थितिवन्य वयपयकरण प्रमाण होता है। चार्षितकों का स्थितियल सम्भी सक्यात हवार वर्ष प्रयाण होता है तथा स्थेप कमोका स्थिति सक्समें अस्वयात वयप्रमाण होता है।

त्तरनन्तर समयमें जोजको दूसरी समहरूचिटाँहे प्रदेश पुत्रका अवकर्षण करके प्रयम स्थिति करता है। उसी समय कोमकी दूसरी जोर तोवरी समझकुच्यियोमेंसे प्रदेशपुत्रका अवकरण करके सूक्स्साम्परा पिक कच्टियोंको करता है। उनको कोमकी तोवरी संबद्धकुच्छिके नीचे करता है तथा क्रोधकी प्रयम समह कच्टि जिस प्रकारकों है उसी प्रकारको हुए बालना बाहिते।

इसके बाद प्रथम समयमें की गई सूक्तसाम्यराधिक कुफिटनी कितनी होती हैं और प्रथमादि समयोगे वे कितनी की वाली हैं अल्पबहुत्वविधिक इसका निर्वेत करके उनवें दिवे जानेवाले प्रवेशपुणका निर्देश निया गया है। आने थे जिन्नम्बाका क्यन करते हुए बतकाना है कि बिनिय मूचनसाम्पराधिक कच्छिते बायर-साम्पराधिक कच्छिमें दिया जानेबाला प्रदेशपुंब बसक्यातगुणा हीन होता है। उसके बाद सदत्र विशेष हीन इच्य देता है।

द्वारे समयोमे मुस्मसाम्परायिक किष्ट्योशे करनेवाला स्वयंक बसस्थातगुणी होन संक्ष्मसाम्परायिक किष्ट्याको करता है। यह प्रथम समयंचे की यह किष्ट्योशे नीचे बरणा ह जोर अन्दारात्म करता है। तीच की गई किष्ट्यासे बर्ग्यरात्में अस्य स्वयंक्षातगुणी किष्टियोके करता है। जो दूसरे प्रथम जय य सुक्त साम्परायिक कि है उसमें बहुत प्रदेशपुत्र दता हूं। दूसरी कार्ट्य जय न तमासहीन प्रदेशपुत्र देता हूं। इस प्रकार बाकर प्रथम समयंचे यो जयाय सुक्तसाम्परायिक किष्ट है उसम अस्वयाल भागहोन द्वयंका देता हूं। इस है। उसक आगे निवस्यमान अपूत्र किष्टिके प्राप्त होनतक अन तमाग्रहीन द्वयं देता है। तथा निवस्यमान अपूत्र किष्टिय असस्याल भाग अधिक द्वय्य दता हूं। पहले निवतित किष्टिमें प्रतिश्वामान प्रदेशपुत्र असस्यात भागित होता हूं। आगे कमन्यभागहीन जानना चाहिय। दूसर समयंस रिय जानवाल प्रदेशपुत्रको जा विश्व बतलाई ह वही विध्य बाबरसाम्परायिक के अतिम समयंत्र प्राप्त होन तर दिये जानवाले द्वयंत्री समयंग्री जाननो चाहिये।

आगे इसके व स्टियोमें न्यिनवाले प्रदेशपुत्रकी प्रकारणा आदि करके नोभवी अतिम बाररमास्य राविक रूप्टियसे मुक्तमाणपार्थिक करियम जो प्रदेशपुत्र सक्तियत होता है यह सबसे बोडा हा लाभकी दूसरो करियसे अतिम बारर साम्यराधिक करियम जो प्रदेशपत्र सक्तित होता हु वह सक्यातपुणा हा । क्रोभकी दूसरी करियसे सुक्तमालयाधिक करियमें जो उच्च सक्तित होता हु यह सक्यातपुणा हा ।

कारिन्देरहके प्रयम समयमे काथकी दूतरी कारियमें सामकी प्रयम सहस्वत्व को दाय सक्रमित होता है वह तबसे थोडा है। कोथको तोचरी कारियमें सामको प्रयम सहस्वत्व जो हथ सक्रमित होता है वह दियोग सेविक है। मानको द्वारी तयह कारियमें सामाओ प्रयम सहस्व किरियमें ने देश सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। मानको द्वारी तयह कारियमें सामाओ प्रयम सहद् कारियमें जो इच्च सक्रमित होता है वह विवोय अधिक है। मामको वोजनी सहद कारियमें सामाओ प्रयम सहद् कारियमें जो इच्च सक्रमित होता है वह विवोय अधिक है। मामको द्वारी सहद् कारियमें सामाओ प्रयम सहद् कारियमें जो इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। मामको द्वारी स्वयु कारियमें लोभकी प्रयम सहद्वार्थम जो इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। मामको तोतरी सहद्वार्थम लोभकी प्रयम महद्वार्थम जो इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। मामको तोतरी सहद्वार्थम लोभकी प्रयम सहस्वार्थम लोभी द्वारी सहद्वार्थम जो इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। लोभकी हो प्रयम सहद्व कारियम उत्ताको तोतरी सहद्वार्थम जो अध्य को इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। होभकी प्रयम सहद्व कारियम उत्ताको तोतरी सहस्वार्थम को इच्च संक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। होधको प्रयम सहद्व कारियम उत्ताकी तोतरी सहस्वार्थम को इच्च संक्रमित होता है वह विवाय अधिक है। होधको प्रयम सहद्व कारियम उत्ताकी तोतरी हो तोतरी तरहक्तियम को इच्च सक्रमित होता है वह विवाय अधिक होता हु। होधको हो प्रयम सहस्व को इच्च संक्रमित होता है वह सम्बातगुवा है। क्रायको होता हु। होधको हो प्रयम सद्व करियमें कोधकी हो दूतरी सब्दन्तियोग वो इच्च सम्बातगुवा होता हु। होधको हो प्रयम सद्व स्वर्थम सहस्व

सूक्ष्मसम्पराधिक कृष्टियोमे प्रथम समयमें जो ह्रव्य दिवा जाता हु वह सबसे थोडा है। दूसरे समयसे केकर अस्तिम समय तक उत्तरोत्तर आस्त्यातमृषा इ य दिवा जाता है। इस कममे लोभको दूसरी तयह कृष्टिका बदन करनेवाले बारकके जब प्रथम स्थितमे एक समय अधिक एक जाविक काल त्या रह जाता है तब वह बारक अन्तिम सम बर्गी बारर साम्प्याधिक होता है। और उसी समय लोभको अस्तिम समयवर्ती बारर साम्पराधिक कृष्टि सक्कमित होती हुई सक्कमित हो जाती है। तथा लोमको हुसरी सम्रहरूप्ति में गएक समय दो बाविजयमाण नवकबण्य और उदयोबिजय विष्ट हुण हम्मको छोड़कर दूसरी सम्रहरूप्ति या तब बातण्य हिन्दी सक्तिण होती हुई सक्तित हो बाती है। उसी सम्रह कोमसम्बक्तका विविद्यालय बरतमुहृतद्रमाण होता है। तथा नाम, गोव और बेदनीय कमका विविद्यालय एक वष है भीतर होता है। बिन्दानाम, गोव और बेदनीय कमका विविद्यालय एक वष है भीतर होता है। बनितम सम्रवर्ति बादरसाम्परिविक्कं मोहनीयका व्यित्वत्वत्व मान्यहर्ति प्रमाण होता है। तथा नाम, पोव और विविद्यत्व मान्यहर्ति स्वाप्त है। तथा नाम, पोव और विविद्यत्व मान्यहर्ति प्रमाण होता है। तथा नाम गोत और बेदनीयक्षमंका व्यित्वत्वक्षमं सक्यात हुकार वर्ष प्रमाण होता है। तथा नाम गोत और बेदनीयक्षमंका व्यित्वत्वक्षमं सक्यात वर्षप्रमाण होता है।

तदन तर समयम यह जीव सूरमहाम्पराधिक हो जाता है। उसी समय सूक्षमहाम्पराधिक हृष्टियाँकी जो स्थितियाँ है उहें बाण्य वातने लिय या ण करता है। बत प्रदेशपुत्रका अपनवण करके उदयम घोडा हा देता ह। इस प्रकार अ तमहत बालवक उत्तरीत्तर असस्यातगुणा असस्यातगुणा देता है।

उस समय जो गुण श्रणि निकास करता हु उसका काल सुन्यसाम्पराधिक के कालते कुछ अधिक होता हु। तथा गणशीणतायसे जा अन तर स्थिति हु उसम असक्यावगुणा हब्य देता हु। उसके आगे पुत्र सम्बन्धे जार था उस अरम्बे अपि मा स्थितिके प्राप्त हाने तक विशेष हो हब्य देता हु। उसके आगे पुत्र सम्बन्धे प्रयम्भ रियतिम विश्व आनवाला हब्य सम्बन्धातगणा होन होता हु। उसके बाद कम्ब विवाय होन क्या प्रत्येक स्थितम् देता हुआ बहाँ तक न्दा जाता हु अहाँ जाकर ओ स्थिति प्राप्त होती है असके आग एक समय अधिक एक आवाल प्रमाण स्थिति शेष रूप जाती हु। अर्थान् अस्थित स्था हिम्म देवा । येथ सब स्थितियोग देता हु। इस प्रकार प्रयम स्थितिशायक ने निक्षेतिय होनेतक बढ़ी क्या जानना चाहिय।

दूसर स्थितिकाश्वरणं अपवष्ण करके को प्रदेशपुत्र करमा दिया जाता है वह सबसे बोबा होता ह । हगन बार गणप्रणाधीलय वारिस जन तर एक स्थितिक आरत होनेतक ज्ञतस्थात गुणअणीस्थके प्रदेशपुत्रको देशा ह । उसके बार विद्योद्धित करसे देता है। वहीं के कर सूर्ध्यसार्थिक खरके कदाद मोहतीय कमरा स्थितिक होना ह तबतक यही क्रण जानना चाहिये । इसके बार दिखाई देनबाने प्रदेशपुत्रको प्रस्था करने स्थ्यसार्थायित स्थवन प्रयम्भ स्थितिहास्य प्रयम स्थाप निर्माशन होत्यस्य गुणअणीको छोडकर सेव स्थितिहास गव वापुत्रका विस्त प्रवारते हो गई ह इसे स्थर करत हुण ज्ञत्यबहुन्द द्वारा बतलाया है कि सूध्य सागरायित्व वाचाल सक्य वाणाह । उससे प्रयम स्थयन सूख्यसाय्यायिक स्थवके मोहनीयका गुणअणी गिथा विवेद अधिक ह । उनमें ज तर स्थितियो सस्थातगुणा ह । उससे सूब्यसाय्यायिक स्थवके मोहनीयका गुणअणी गीवका प्रयम स्थितिहासक सस्थात गणा ह । उससे प्रयम सम्यवती सूब्यसाय्यायिक स्थवके मोहनीयका स्थिति स्थात स्थापता

इस प्रकार लाभनी दूसरी इंग्टिका बदन न रनेवाले कायकरों जो प्रचम स्थिति होती है उस प्रचम स्थितिना जब तीन आविष्यमाण नाल याप ग्रहता ह उबतव लाभको दूसरी इंग्टिके लोभको तीसरी इंग्टिम प्रदायुज सक्रमित होता रहता है। उचन आग सक्रमित नहीं होता दिन्तु यूध्मसाम्परायिक इंग्टियांम समस्त प्रवेशपुजनो सक्रमित करता ह।

लोभ नो इसरी हॉप्टकाव न करनवाले खपक जीवके जो प्रथम स्थिति है जसम एक सभय अधिक एक आविक्रमाण काल थीर पहुनेपर उस समय जो लोभकी तीसरी हॉप्टि है वह पूरी हो सूक्ष्मसानरायिक निर्योमें सक्तित हो जाती है। उस समय यह सपक जीव अधिस समयवर्ती बादरसाम्परायिक हाकर मोहनीय कमका अनियम समयवर्ती वाप करनेवाला होता है।

तथा तदनन्तर समयमें यह सापक जीव प्रथम समयवर्ती सुवमसाम्परायिक हो जाता है। उस समय सुव्मसाम्परायिक कष्टियोके असक्यात बहुमामकी उदीरणा करता है। आगे अस्पबहुत्वका कथन करते हुए बतलाया है कि नोबेको जनुदोगी हुई सुरुषमाध्यस्याविक किंद्रण्यों सबसे थोड़ी हैं। करएको जनुदोगी हुई सुरुष साध्यस्यस्य कुचिटयों विशेष जविक हैं। मध्यमें उदोगी हुई सुरुषसाध्यस्यस्य किंद्रयों जसक्यातमुगी है। इस प्रकार सुरुपसाध्यस्यविक साथकों सक्यात हजार स्थितिकाष्ट्रकों वे व्यातीत होनेयर मोहसीयका भो आतिम स्थितिकाष्ट्रक ह उसके उत्कोगों किंगे जानगर मोहमीय कमाज गुणकेणी निकार है उसके अस्तिक स्थातके आगको बहुण करता है। इस प्रकार उस स्थिति काष्ट्रकके उत्कोगों होनेयर के बाद मोहनीय कमाग स्थितिकाष्ट्रकारत नहीं होता। तथा उस समय सुरुपसाध्यस्य किंगितमा काल उसे सहता है मोहनीय कमाग स्थितिकाष्ट्रकारत नहीं होता। तथा उस समय सुरुपसाध्यस्य जाता है।

•

## विषय-सूची

| कष्टिकरणद्वाकी प्ररूपणाः १                       | प्रकतमें स्थितिसरकमका निर्देश ३७               |     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| कोधबदगदाके तीन भाग करके क्रमसे उनकी              | कष्टिकारक पूज और अपूत्र स्पन्नकोंका वेदन       |     |
| प्रस्पवा १                                       | करता है इसका निर्देश ३७                        | ,   |
| प्रसमसे अप्य स्थितिब ध बादिका निर्देश २          | प्रथम स्थितिमें एक आवलिकाल शेष रहनेपर          |     |
| पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोसे कष्टिकरण विभिका       | कृष्टिकरणकाल समाप्तकर उसके सन-तर               |     |
| निर्देश ४                                        | समयमे कृष्टियोको उदयावलिमें प्रवेश             |     |
| अवयव कब्टियोके प्रमाणका निर्देश ५                | कराता है इसका निर्देश ३८                       | :   |
| प्रथम समयमें रची गई कष्टियो की तीत्र म दता       | उस समय होनेवाले स्थितिबन्धका निर्देश १९        | ,   |
| सम्ब घी अस्पबहुत्वका निर्देश ५                   | प्रकृतमें क्रोधसञ्दलनके उदयाविल प्रविष्ट सत्कम |     |
| सग्रह कव्टियोंना निर्नेश                         | के सर्वधाति होने का निर्देश ४०                 | •   |
| किंद्र अन्तरका निर्देश १०                        | उस समय सञ्चलनोंके का नवकवन्त्र स्पधकगत         |     |
| इन दोनो किंडियोके अल्पबहुत्वका निर्देश १२        | देशवाति होते हैं उसका निर्देश ४०               | 3   |
| प्रयम समय सम्बन्धी कृष्टियोमे प्रदेशो सम्ब घी    | इनके अतिरिक्त वो अनुभाग सत्कर्म शैव रहता       |     |
| श्रेणी प्ररूपणाका निर्देश २२                     | है उसके दिष्टिगत होनेका निर्देश ४०             | •   |
| परपरोपनिधाकी अपेक्षा श्रेणिप्ररूपणाका निर्देश २४ | लम्बी क्रोध संज्वलमकी प्रथम संब्रह कृष्टिके    |     |
| दश्यमान द्रव्यकी अपेक्षा उक्त विषयका निर्देश २५  | प्रथम स्थिति करनेका निर्देश ४                  | ŧ   |
| क विट सम्ब भी और स्पष्टक सम्ब भी गोपच्छा         | इस समय क्रोधकी प्रथम सम्रह क्रुव्टिका कितना    |     |
| एक होती हैं या दो होती ह इस विषयमे               | भाग उदीण होता है इसका निर्देश ४                | ą   |
| सम्प्रदाय भेदका निर्देश २५                       | और वितना भाग वेंघता है, इसका निर्देश ४         | Ŗ   |
| दूसर समयमे कितनी अपूर्व कष्टियौं की जाती         | उस समय इसकी दो संग्रह कृष्टियाँ न वधती         |     |
| हैं इसका निर्देश २५                              | हैं और न वेदी जाती हैं इसका निर्देश ४          | ۲   |
| एक एक सब्रहकविनके नाचे अपूत्र कव्टियोके          | आगे एतद्विषयक बल्पबहुत्वका निर्देश ४           | ٩   |
| किय जानेकी सूचना २६                              | आगे कृष्टिवेदक कासको स्थागित करके एतद्विष      |     |
| दूसरे समयमें दीयमान प्रदेशपुत्रकी श्रेणिप्रकृपना | यक गाया सूत्रोके निर्देशकी सूचना ४             | Ę   |
| कानिर्देश २७                                     | प्रवस मुखगावाका निर्देश                        | 'e  |
| दूसरे समयमे दीयमान प्रदेशपुंजकी आणि उच्छ         | इसमें प्रतिपादित भार अधौंकी सुचनाके साथ        |     |
| कूटश्रीणके समान होनेका निर्देश ३४                | तीन भाष्यगाथाओं के कहनेकी प्रतिज्ञा ४          | 2   |
| इस विधिसे सब समयोमें तईस उच्टूकूट श्रवियाँ       | प्रचम भाष्यगाथा दो अधीमें निवद है इसकी         |     |
| वन जानेका निर्देश ३५                             |                                                | ۲۹  |
| प्रकतमें दीयमान प्रदेशपुक्तसे दृश्यमान प्रदेशपुज | प्रत्येक कवायकी कुल सम्रह क्वृच्यियाँ और अन्तर |     |
| कितना हीन होता है इसका निर्देश ३६                |                                                | ٤९  |
| प्रकृतमें दीयमान प्रदेशपुजके अस्पबहुत्वका        | क्रोबसे जैनि बढ़ने पर १२ सग्रह इध्टियाँ होती   | . , |
| निर्देश ३६                                       |                                                | ۰   |
| क्षिटकरणके अस्तिम समयमें स्थितिबन्धका            | मानसे ओण चढ़ने पर नौ संब्रह क्रव्टियां होती    |     |
| निर्वेश ३६                                       |                                                | ٠ ١ |
| 11                                               | & dan inda                                     | ٠,  |

| मायाने श्रिण चढन पर छह सग्रह कृष्टियाँ<br>होती <b>है</b> इसवा निर्देश     | 48   | कालकी अपेक्षा छह भाष्यगायाओं द्वारा<br>मीमासाका निर्देश                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| लोभसे श्रणिसे चटनपर तीन सम्रह कब्टियाँ                                    |      | प्रकतम स्वस्थान और परस्थानकी अपेश्या अरूप                                   |
| होती ह इमका निर्मेग                                                       | 4 ?  | बहुत्वना निर्देश करनवाली प्रयम भाष्यगाया ७                                  |
| गव गग सम्रह विदिशी अने तं अवगव विदियो                                     |      | कौन गग्रह कब्टि किससे प्रदेशपुजकी अर्पेक्षा                                 |
| व होनमा नित्य                                                             | 47   | क्तिनी अधिक ह ६ सका निर्देश करनवाली                                         |
| कब्टिकरणने वालम अपरषणवरण हानवे<br>नियमरी सूचव भाष्यगाथा                   | 48   | दूगरी भाष्यगाया                                                             |
| ण्तद्विपयव विशेष स्त्रामा                                                 | 44   | सम्रह्मित्योमें प्रत्यापुत्र और अनुभागका                                    |
| उपशामक लोन बल्कके नितीय निभागम करिटयो                                     |      | तुलनात्मक विवार करनेवाली तीसरी                                              |
| यो वरता हुना अपनयब ही हाताह                                               |      | भाष्यगाथा ८                                                                 |
| ~स <b>रा</b> रिये                                                         | ५६   | स्वार्यिगणाम शुद्ध शेषका विचार करनवाली<br>चौथी भाष्यगाथा ८                  |
| पर तुर्गिरनवाका अभगमः और उतापतः गाम<br>होता हासमा निदेश                   | 4.9  | इसी बातका परपरापनि शक्त श्राणिका अपना                                       |
| राष्ट्रिके लक्षणकी प्रतिपाटन करनवाली तीमरी                                | 70   | स्पष्ट बरनका निदंश                                                          |
|                                                                           | 46   | पूर्वम जे क्रोधनी अपेशा कथन किया ह वहा                                      |
|                                                                           | 49   | क्थन शय कथायोकी अपेला जाननका                                                |
|                                                                           | Ęo   | सूचना करनेवाली पौचवी भाष्यगाया 🗸                                            |
| वृष्टिगत अनभागव अल्प बहुत्वका निर्देश                                     | Ę۶   | मूलगायाके अनुभागस्मेण'दूसर पदकेअनुसार                                       |
| ·                                                                         | Ę۶   | क्राधादि सम्बंची हितोयात्रिय अनुभागस                                        |
| दूगरी मल गांधाकी सचनावः साब उ ाम प्रति                                    |      | प्रथमादि सम्रह किन्टयोका अनुभाग                                             |
| पादि । अथना निदश                                                          | ۾ ۽  | अातगुणा होता ह इमना प्रतिपालन<br>करनवाली एक भ्राप्यमाध्य                    |
| इसम आई हुई दो भाष्यगायाआकी सचना                                           | Ęų   | करनवाली एक भाष्यगाथा ८<br>मुल गामावे तीसर पत्वा 'च कालेण के अनगार           |
| मल गायाने पूर्वीयम निबद्ध प्रथम भाष्यगाया                                 |      | मूर गामाव तासर पत्का च कारण में अनगार<br>वरिटबटको प्रथम समयम माहनीय में क   |
| द्वारास्तिनी स्थितिया और अनुनागाम                                         |      | पारवरका अथम समयम माहनात वसक<br>स्थितिसस्वका तिवार प्रसेवाली                 |
| विविभित्त मधी विष्टिया होती हु इसका                                       |      | प्रथम भाष्यगथा ९                                                            |
|                                                                           | 49   | क्षपव जिम किटको बदता ह उसका सातर                                            |
| बद्यमान सप्रह करिटकी वितान किटयाँ उदय<br>स्थितिमें होती ह इसका निर्देश    | ĘĘ   | यवमध्य सहित दोनो स्थितियोम अवस्थान                                          |
| वित्यास हाता हू इनका त्यय<br>वित्यमानसमूहकस्टिकी प्रयक्त कस्टि किस स्थिति | **   | की सूचक दूसरी भाष्यगाथा ९                                                   |
| म रहतो ह और किसम नही रहती इसका                                            |      | चृणिसूत्रीम इसी विषयका अल्पबहुत्य द्वारा                                    |
|                                                                           | ĘĘ   | सुचित वरनका निर्देश १०                                                      |
| अनुभागका अपक्षा प्रकतम विशय विचार                                         | ६७   | प्रकरम सातर यवमध्य क्लिस प्रकार घटित                                        |
| दूसरी भाष्यगाथा द्वारा वद्यमान और ववद्यमान                                |      | होता हु इसका निर्देश १०                                                     |
|                                                                           | ६८   | प्रकतम शुद्ध शय असंख्यातव भागका निर्देश                                     |
| तीमरी मूलगाया द्वारा प्रदेशपुत्र सादिकी अपक्षा                            | 10.0 | बरनेबली तीसरी भाग्यगायाः १०<br>प्रयम स्थितिम गुणश्रणिका निर्देश वरनवाली     |
| किट्योन होनाधिकपनेकी सूचनाका निर्देश                                      | 30   | प्रथम स्थितम गुणश्राणका निदश वर्नवाला<br>वौद्यी साध्यसाचा १०                |
| प्रदेशपुजकी अपेक्षा पाँच भाष्यगायाओद्वारा<br>भीमासाका निर्देश             | 90   | प्रवमादि समर्थोमें उदयमें प्रवश करनवाला द्रव्य                              |
| अनुभागपुजकी अपेक्षा एक भाष्यगायाद्वारा<br>मीमासाका निर्देश                | ७२   | असल्यात गुणित श्रेणीरूप होता है इसका<br>निर्देश करनवाली पाँचवी भाष्यगाचा १० |

| पदवाबानुपूर्वीसे कृष्टिवेदक कालका विवास                                                                                                                                                                                                                                                               | इस क्षपकके ये पूत बक्क कर्म सब विश्वतियों                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करनेवाली छठी भाग्यगाचा १०९                                                                                                                                                                                                                                                                            | बादिम निकमसे पाये व्यात हैं इसका                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्सि शति आदि क पूर्वबद्ध कम इस लापकके                                                                                                                                                                                                                                                                 | निर्देश करनेवाली दूसरी भाष्यगाथा १४३                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| होते हैं इसका निर्देश करनेवाली बोधी                                                                                                                                                                                                                                                                   | एक समय प्रवेद्ध और अवबद्धकी अपेक्षा प्रकृत                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मूलगाया ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विषयका सदेत करनेवाली सातवी मूल                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यति इन्द्रिय और काथकी अपेका प्रकृत<br>विषयका विचार करनवाकी प्रथम भाष्य<br>गाया ११५<br>क्तिन इंडिय सम्बाधा और कितने जससम्बन्धी<br>भवी द्वारा अजित काय इस अपकके होते<br>इंडसवा निर्देश वरते बाली दूमरी भाष्य<br>गाया १२४<br>स्थिति अनुभाग और क्यायमसे विसकी अपेका<br>पूज बद्ध कम इस न्याकके भजनीय है या | सावा  अ तरर रणने बाद छह आविल्योम बढ  प्रथम भारवगावा  रिप्र  विकर में सबसको निस्स विधिने करता ह  इसका विचार करनवाली दूसरी भारव  याधा  स्मिक्त कर्मको स्पष्ट करनवाली दीविरी  भारवपाया  रिप्र  सारवपाया  रिप्र  सारवपाया  रिप्र  हसा विवयको स्पष्ट करनवाली दीविरी  भारवपाया  ह इसका विचार करनवाली चीवी भारव |
| नहीं है इसका दिवार करनवाली तीसरी<br>भाष्यपाधा १२६<br>य मापाणाओ आदिकी अपेक्षा पूजबळ कम<br>इस अपक होते हैं इसका निर्देश करने<br>वाली पाजनी मूल गाया १२८<br>प्रहत्ये कि सागणा आदिमें बळ कम इस<br>अपक्रके अभजनीय हैं और किस मार्थणा<br>आमि बळ कम इस अपक्रे ध्रक्रीय हैं<br>इसका विचार करनवाली प्रथम आय्य  | वाचा १५८ एक और नाना समय प्रवद्ध शव और नवह व<br>श्रेव आदि इस शायक नात है है इसका<br>सवेत करनवाली आठकी मूलगामा १५९<br>जिम स्वित विशयम और जिन अनुभागोमें<br>भवबढ शेय और समय बढ शेय होते<br>ह उसका निर्मेश करनवाली प्रयम माध्य<br>गाया १६२<br>उत्तर धनिम उत्तक्ष नियमसे पाये जात हैं                         |
| गावा १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इसका निर्देश वरनवाजी दूमरी भाष्यगाया १६९                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| योगोकी अपना प्रहृत विषयना विचार करन                                                                                                                                                                                                                                                                   | अमामान्य नग सम्ब शे विचार वरनवाली                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वारी दूसरी प्राध्यमाचा १३२                                                                                                                                                                                                                                                                            | तीसरी भाष्यगथा                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सारापयोगकी अपना प्रहृत वियवना विचार                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रज्ञे यवसम्बन्ध करी होता ह हमवा निर्मेश १७८                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कनवाली तासरी जनवगाचा १३३                                                                                                                                                                                                                                                                              | उष्टर्गट अंतरसे युक्त अतमे जो असामाय                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| देशनीययोगको अपेना प्रकृत विषयका विचार<br>करनवाली चौषी भाग्यगाषा १३५<br>लेड्या वम काल कोर निम आदिको अपेना<br>प्रकृत विषयमा निर्देश करनेवाली छठी<br>मूलगाया १३६                                                                                                                                         | िनति प्राप्त होती ह उसके आप्तयम विचार करनेवाली जीवो आध्याया १८४ वहीं जिन नार भार्य शावाशोद्धारा क्षपकके आध्याय है उसके अप्रव्यक्ति प्राधीय में विकार किया है उसके अप्रवयक्ति प्राधीय मी विकास करना चाहिय इस वातका निर्देश                                                                                |
| लेक्या साता,असाता और धिल्प कम आदिको                                                                                                                                                                                                                                                                   | निर्लेषन स्थानोकी प्ररूपणाक विषयम दो उप                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अपेक्षा प्रकृत विवयका विवार करने                                                                                                                                                                                                                                                                      | देशोका निर्देश १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वालो प्रयम भाष्यगाया १३७                                                                                                                                                                                                                                                                              | एक उपदेशके अनुसार निर्देश १९१                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| दूसरे उपदेशके अनुसार निर्देश                                      | <b>१</b> ९२ | बागे उसके क्रोध कृष्टिके बन्दोदय सम्बन्                                                  | ची        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार निर्देश                                | <b>१</b> ९२ | अस्प <b>बहुत्वत्र रू</b> पका                                                             | 580       |
| प्रकृतमें काल अल्पबहुत्वका निर्देश                                | £93         | मान माया और और लोभ सज्बलनकी वर्ष                                                         | सा        |
| स्थानोंके अंक्यातवेंभागमें यवमध्य होता                            | ŧ           | निर्देश                                                                                  | 281       |
| इसका निर्देश                                                      | 284         | कोघके सिवाय अन्य ११ सब्रह कृष्टिये                                                       | कि        |
| मानाहिगुमहानि आदि सम्ब धी निर्देश                                 | १९५         | सम्बाधसे अपूर्व कृष्टियोकी रचना                                                          | का        |
| एक स्थितिविशेष समयप्रवद्ध शय व                                    |             | निर्देश                                                                                  | 380       |
| भववञ्च शेव सम्बन्धी विचार                                         | 250         | इन अपूर्व कृष्टियोंकी रचना किस अवकाद                                                     | समें      |
| प्रकृतमें यवमध्य सम्बन्धी विशेष सुचना                             | <b>१९८</b>  | करता है इसका निर्देश                                                                     | 280       |
| इसरी भाष्यगावाके आधारसे ऊहायोह                                    | २००         | कितने बन्तरके बाद अपूर्वकृष्टियोकी रच                                                    | ना        |
| तीसरी बाध्यवाबाके आधारसे कहापोह                                   | २०४         | करता है इसका निर्देश                                                                     | २५०       |
| चौबी माध्यगायाके जाघारसे ऊहापोह                                   | २०५         | बध्यमान प्रदेशपुजकी निवक प्ररूपणा                                                        | २५३       |
| अभव्योके योग्य अन्य प्ररूपणाका निर्देश                            | २१०         | सक्रम्यमाण प्रदेशपुजसे अपूर्व कुव्टियोकी रच                                              | ना        |
| क्षपक या अक्षपकके विवक्षित कर्मीके निरं                           | र्वेपन      | दो अन्तरालोमें करता है इसका निर्देश                                                      | ३५५       |
| कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका निर्देश                                | 286         | इन्होंके विषयमे विशेष खुलासा                                                             | 240       |
| एक समयके द्वारा निर्लेषित होनदाले समयप्र                          |             | उन कृष्टि अन्तरोंकी सक्याका निर्देश                                                      | 74:       |
| और भवबद्ध कम अधिक कितने हो                                        |             | प्रयमादि समयोमे कितनी कुष्टियाँ विनव्ह हो                                                | ती        |
| इसका निर्देश                                                      | 258         | हैं इसका निर्देश                                                                         | २६१       |
| इस विभिन्ने बबमध्यका निर्देश                                      | 258         | क्रोधका जघय स्थिति उदीरककद होता                                                          | 8         |
| इस अपैका अल्पबहुत्वका निर्देश                                     | 228         | इसका निर्देश                                                                             | २६६       |
| इस अपेका गुणहानि विचार                                            | 225         | अनुभागसस्कमकी अनुसमय अपवतना सम्ब                                                         | घो        |
| <b>अ</b> ल्यबहुत्व                                                | २२६         | निर्देश                                                                                  | 4 4 0     |
| वेदककालके प्रयम समयम ज्ञानावरणादि कर्म                            | की          | चार सञ्चलनोंका स्थितिब घश्रीर स्थिति सस्य                                                | हर्म<br>- |
| अपेक्षा विचार करनेवाली नौवी मुल गा                                | या २३१      | सम्बंधी निर्देश                                                                          | 750       |
| बेदककालके प्रथम समयम सब कमौंके स्थिति।                            | FF          | शेष कमीका स्थितिव व और स्थितिसरक                                                         | म         |
| का विचार करनवाली प्रथम भाष्यगाय                                   | ग २३३       | सम्बन्धी निर्देश                                                                         | २६८       |
| उसी समय सातावेदनीय आदिके स्थिति व                                 | <b>गौर</b>  | कोषको दूसरी सम्रहकुष्टिको प्रथम स्थिति कर                                                |           |
| अनुभागबन्धका निदश करनेवाली दूर                                    |             | का विधान                                                                                 | २६९       |
| भाव्यगाया                                                         | 238         | उस समय क्रोधकी प्रथम समहकृष्टि कित्नी श                                                  |           |
| कुब्दिबेदक सम्बन्धी दो मूलगायाओको स्या                            | ina .       | रहतीह इसका निर्देश<br>कोषकी दूसरी सग्रह कृष्टिके वदककी विधिः                             | २६९       |
| करके सर्वप्रथम कृष्टिवदककी परिभाषा                                |             | मीमासा                                                                                   |           |
| अर्थकी प्ररूपणा करनेकी प्रतिज्ञा                                  | 730         | जस समय क्रोवकी दसरी सबह कृष्टिके प्रदेश                                                  | 700       |
| क्रिटिबेदकके प्रथम समयमें सञ्बलन अहि वि                           |             | उस समय क्रायका दसरा सङ्ग्रह क्रास्टक प्रदेश<br>पुत्रका सक्रम किसमें होता है इसका निर्देश |           |
| कर्मका कितना स्थितिब घ और स्थि                                    |             | पुत्रका सक्रम । कसम हाता ह इसका । नदा<br>क्रोधकी तीसरी सम्रह कृष्टिसे प्रदेशपुत्र किस    |           |
| सस्कर्म होता है इसका निर्देश                                      | २३८         | सक्रमित होता है इसका निर्देश                                                             | ।<br>२७३  |
| कृष्टिवेदकके मोहनीयकी अनुसमय अपवर                                 |             | सानकी प्रथम संबद्ध कृष्टिसे प्रदेशपुत्र किस                                              |           |
| कृष्टवदकक माहनायका अनुसमय अपनर<br>किस विधिसे होती है इसका निर्देश | ागा<br>२३९  | सकमित होता है इसका निर्देश                                                               |           |
| किस । वस्थिस दीता ई देवका निदर्श                                  | 140         | राज्ञानय हाता ह इसका । नदेश                                                              | २७३       |

| मानकी बुसरी सम्बह् कृष्टिने प्रदेशपुंच किन्नमें  | मानको दूसरी सहहरूदि विषयक विशेष                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| सक्रमित होता है इसका निर्देश २७३                 | प्रस्पवा १८८                                                                       |
| मानको लीसरी सब्द कुडिन्से प्रदेशपुत्र किसर्वे    | मानकी दूसरी कृष्टिका करन करनेवालेके पंचार                                          |
| संक्रमित होता ह इसका निर्देश २७३                 | लनो स्थितिबद और सहय किस्सा होता है<br>इसका निर्देश                                 |
| मायाकी प्रवमादि संग्रह कृष्टियोसे प्रदेशपुत्र    | dan tera                                                                           |
| किसमें संक्रमित हो 11 है इनका निवेंस २७३         | मानको तोसरी कृष्टि स्विवस निसेव प्रकपना २८१<br>उस सम्बातीत सञ्जवनोंका स्थितिकम सौर |
| क्रोचकी प्रथम और दूसरी स्वह कृष्टियासे           |                                                                                    |
| प्रदेशपुज किसम सक्रमित होता है इसका              | सरब कितना होता ह इसका निर्देश २९०<br>सामाकी प्रथम कृष्टिका प्रथम स्थितिकरण बीर     |
| निर्देश २७४                                      | बेदनका निर्देश २५                                                                  |
| कोधकी प्रथम सम्बद्धकान्टिक समान जिस समन          | उस समय दो सञ्जलनोहे स्थितियां और                                                   |
| जिस सग्रह कृष्टिया बदन करता हु उस                | स्यितसस्यका निर्देश २९९                                                            |
| समय क्रिका व ध होता ह एतद्विपयक                  | आयाके दूसर कृष्टिकरण और वेदनका निर्देश २९०                                         |
| प्रस्तवा। २७४                                    | दानो सज्बलनोके स्थितिवन्त्र और स्थितिसस्य                                          |
| ११ सम्रत्कृष्टियो सम्बद्धी अंतरकृष्टियोके        | का निर्देश २९६                                                                     |
| अस्पबहत्यवा निर्देश २७६                          | मायाके अस्तिम समय वेदवके दोनी सज्वलनीके                                            |
| प्रकृतम प्र शपुत्र विषयक अहाबहुत्यका निर्मेश २ ८ | साय शेव कर्मोंके स्थितिय घ और स्थिति                                               |
| को नकी दूसरी सम्रहङ्किट विषयक अन्य               | सरवका निर्देश २९१                                                                  |
| प्रकृतका २७९                                     | लोभको प्रथम कृष्टिको प्रथम स्थितिकर <b>ण</b> और                                    |
| इस समय सञ्बलनोके स्थितिब बका निर्देश २७९         | वत्नका निर्देश २९३                                                                 |
| उस समय शेष कमीं विश्वतिव धवा निर्देश २८०         | उस समय को भक्ते स्थितिब व और स्थितिसस्व                                            |
| जनत कमीके स्थिति सत्कम का निर्देश २८०            | कानिर्देश २९                                                                       |
| क्रोधकी तीमरी सग्र कृष्टिके वर्ण्यावकी           | शेष कर्मोके स्थितिबाध और स्थितिस <del>स्यका</del>                                  |
| प्ररूपणा आदि २८०                                 | निर्देश २९४                                                                        |
| इस समय सज्बलन आदि सब व मॉक स्थितिब ध             | लाभकी दूसरी कृष्टिका प्रथम स्वितिकरण और                                            |
| और स्थितिमत्समका निर्देश २८२                     | बदनका निर्देश २९१                                                                  |
| मानकी प्रथम सग्रहकृष्टि विषयक विशेष              | सक्ष्मकृष्टिकरण विधिका निर्देश २९६                                                 |
| प्रहरणा २८३                                      | सूक्ष्म क्रुष्टियोका अवस्थान कहाँ ह इसका                                           |
| अकृतन वनात्नत रागा वनानाता राग                   | निर्देश २९                                                                         |
| उस समय शव क्वायोके अनुमागत वकी प्रवृत्ति         | सूक्ष्म कब्दियोके स्वरूपका निर्देश २९                                              |
| विषयक निर्देश २८६                                | अन्तर कव्छियोके अल्प बहुत्वका निर्देश २९०                                          |
| मानकी प्रथम सग्रहकु प्टिया किस प्रकार बदन        | सक्ष्म कव्टियाँ किस समय कितनी की जाती हैं                                          |
| करताह इसका निदश २८६                              | इसका निर्देश १००                                                                   |
| प्रकृतमें अय आवस्यक प्ररूपणाका निर्देश २८७       | सूक्ष्म क च्याम किस समय कितन प्रत्येत्र दिये                                       |
| जब मानकी प्रथम सम्रहकृष्टिकी प्रथम स्थिति        | जान है इसका निर्देश ३०                                                             |
| समयाधिक एक आविल प्रमाण केव गहती                  | सूक्ष्म कव्यियाकी श्राण प्ररूपणाका निर्देश ३०                                      |
| ह तब सभी कर्मोका स्थितिबन्ध अ।र                  | अतिम सूदम कष्टिसे बादर कृष्टिमें किसना                                             |
| स्थितिसस्यम कितना होता ह इसका निर्देश २८७        | प्र°श पुज मिल्ताहै इत्यकानिर्देश ३०                                                |

| दूसरे समयमें की जानेवाली सूक्य किस्टा                            | योंके         | गुणश्रीणमें और अन्य स्थितियोगे विये जानेवाले |             |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|--|
| प्रमाण और अवस्थानका निर्देश                                      | ३०३           | द्रव्यका निर्देश                             | \$56        |  |
| तसम्बाधी श्रेणिप्ररूपणाका निर्देश                                | \$ - \$       | प्रवमा समयोगें अणिप्ररूपणके स                | ष अन्य      |  |
| तस्मब धी अस्पबहुत्व आदिका निर्देश                                | ₹0४           | कायका निर्देश                                | 3 27        |  |
| अन्य समयोम क्या विधि है इसका निर्देश                             | ३०६           | आगे गुणधेणिशीर्षके उत्पर एक स्थिति           | के प्राप्त  |  |
| प्रकतमे श्रेणिप्ररूपणाका निर्देश                                 | ₹•७           | होनतक किस विधिष्ठे द्रव्य दिया               |             |  |
| सूक्ष्म कव्टिगोकी रचना बादर कब्टियोक द्रव                        | <b>म्य</b> के | इसका निर्देश                                 | 176         |  |
| सक्रम्से होती है इससे लेकर अल्प बहु<br>कानिर्देश                 | त्व<br>३०९    | उसके बाद विश्लेषहीन द्रव्य देता है इसका      |             |  |
| कब सक्ष्म करिटयोमें क्तिना द्रश्य दिया अ                         | 1ता           | <b>झारो मोह</b> नीयकमका स्थितिचात होने त     |             |  |
| है इसका निर्देश                                                  | ३१७           | क्रम चलता रहताह इसका निर्देश                 | <b>\$</b> ? |  |
| बादर साम्परायका अस्तिम समय क्या होते                             | नेपर          | प्रथम समयवर्ती सुक्तसाम्पराधिकके             | उत्कर्षण    |  |
| प्राप्त होता है इसका निर्देश                                     | ३१७           | किये जानवाले प्रदेशपुजनी श्रीपप्र            |             |  |
| उस समय लाभ आदि सब कर्मोंके स्थिति।<br>और स्थिति सत्त्वका निर्देश |               | निर्देश                                      | 330         |  |
| उसके अनन्तर सनयमे सुक्मसाम्पराय हो                               | नका           | प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसा परायिक क्षपक        |             |  |
| निर्देश                                                          | 255           | स्तोक प्रदेशपुत्रका निर्देश                  | \$ \$ 0     |  |
| क्ष स्थितिक।ण्डकविधि और गुणश्रीण रच                              | नाके          | अन्तिम अन्तरस्थितिके प्राप्त होन तक          | विशय-       |  |
| कालका निर्देश                                                    | ₹२•           | होन इध्यका निर्देश                           | \$ \$ 0     |  |

## सिरि-जइबसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तममण्णिद सिरि-भगवतगुराहरमडारत्र्योवइट्ठ

## कसायपाहुडं

तस्स

## सिरि-वीरसेगाइरियविरङ्गया टीका जयधवला

---

### चारित्तमोक्खवणा णाम पचदसमो ऋत्थाहियारो

### # एत्तो से काले प्यहुडि किङ्टीकरणदा।

५१ एतो अस्तकण्यकरणद्वासमतीको उवरिमाणतरसमयप्यृहिङ किट्टोकरणद्वा होति । तिस्ते पळवणिमवाणि कत्सामो ति बुत्त होइ । सपहि एविस्ते अञ्चाए पमाणावहारणद्वपुत्तर सुताववारो—

# छसु कम्मेसु मतेस सछुदेसु जा कोधवैदगढ़ा तिस्से कोधवैदगद्वाए तिण्णि भागा। जो तत्थ पढमतिभागो अभ्सकण्णकरणद्वा, विदियो तिमागो किड्डीकरणद्वा, तिदयतिभागो चिडीवेदगद्वा।

५ प्रिसवेबियराणसतकम्मेण सह छम्न कम्मेन सङ्ग्रेषु ततो प्यहीड उविषमा कोषयेवगद्या तिससे तिम्न आगेन्न कनेम्न तत्य जो पदमितभागो सो अस्तकण्णकरणद्वासन्त्रेण पर्कविदो, विविधित्तभागो एसो किट्टीकरणद्वासक्ष्येण एष्टि पयट्टवे। तिवधितभागो वि उविर

अ यहाँसे आगे तदन तर समयसे लेकर कृष्टिकरण काल होता है।

६ र 'एसो' अर्थात् अश्वकणंकरण कालके समाप्त होनेसे उपरिम्म अन-तर समयसे लेकर इष्टिकरण काल होता है। अत इस समय उसकी प्रकृषणा करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब इस कालके प्रमाणका अवधारण करनेके किए आगेके सुत्रका अवतार करते हैं—

ॐ छह नोकधायोंके सक्रमण होनेपर जो कोबवेबककाल है उस कोधवेबक कालके तीन भाग हैं। उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह जडबकर्णकरणकाल है, बूसरा त्रिभाग कृष्टिकरणकाल है और तीसरा त्रिभाग कृष्टिवेबककाल है।

§ २ पुरुषवेदक पुराने सत्कर्मके साथ छह कमोंके सक्रमित होनेपर उससे आगे जो क्रोध वेदककाल है उसके तीन भाग करनेपर उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वहर्गकरणकाल रूपसे कहा गया है दूसरा त्रिभाग यह इष्टिकरण काल रूपसे इस समय प्रवृत्त है तथा तीसरा त्रिभाग भी किट्टीवेबगद्धासरूवेण पर्वात्तिहरिं ति सुत्तत्वसमुच्छको। एदाओ तिष्णि वि अद्वाओ सरिसीओ ण होंति, किंतु पढमतिभागो बहुओ, विवियतिभागो विसेसहीणो, तवियतिभागो विसेसहीणो चि चेत्त्वको।

- § ३ संपिह एविवहाए किट्टीकरणद्वाए पढमसमए को वावारिवसेसो द्विविवधादि विसको तप्पदृष्पायणद्वमूत्तरो सृत्तपवधो—
  - \* अस्सकण्णकरणे णिड्रिदे तदो से काले अण्णो ड्रिदिवंधी ।
- ४ अस्सकण्यकरणद्वाए चरिमसमए पुव्यक्लिटिडिबचे णिट्टिडे तदो अग्गो ट्विडिबची तत्तो समयाविरोहेणोसिरयूण किट्टीकारगण्डनसमए द्यिडुमाडतो ति भणिद होदि।

आगे कृष्टि वेदककाल रूपसे प्रवृत्त होया यह इस सूत्रका समृच्चय रूप अय है। ये तीनो हो काल सदस नहीं हैं, किन्तु उनमेसे प्रथम त्रिमाग बडा है, दूसरा त्रिमाग विशेषहोन है और तीसरा त्रिमाग विशेष होन है। ऐसा प्रहण करना चाहिये।

विशेषार्थ—यही अपून स्पेकोको रचना करनेके अनुस्तर उनके अनुसामके नीचे उसे उत्तरोत्तर अनन्तमुणा अन तमुणा होन करके कृष्टिक्पसे कैसे परिणमाना है इस विषयपर सागोपाग विचार किया जा रहा है। इस प्रसमसे सवस्त्रम्य यह जानना जरूरी है कि पूवस्थक स्वायंत्रमा विचार किया जा रहा है। इस प्रसमसे सवस्त्रम्य यह जानना जरूरी है कि पूवस्थक सुवस्थकों के और कृष्टिकरण कहते हिसे है। यह तो हम इसी प्रस्तके भाग १३ मे हो बनका आमे हैं कि उपहास श्रेणिमे पूवस्थक कप पत्र नो जो अनादि संसारसे लेकर होती जा रही है उससे नीचे यह अनिवृत्ति उपहासक जोव सात्र लोग संवक्तनको सूक्ष्म कृष्टिकरणको क्रियाको ही सम्पन्न करता है। किन्तु यहाँ साथक श्रेणिमें यह जीव पूवस्थकोंके नीचे वरदक लंडरणके कालमे चारों क्षायोंके अपून स्थकोंको रचना करता है और वरदकणकरणका काल सम्पन्न होनेके अनन्तर समससे लेकर कृष्टिकरणको क्रिया सम्पन्न करता है। जत यहाँ इनके लक्षणोपर प्रकाश डाल देना आवस्यक प्रतीत होता है। यथा—

(१) अनादि संसार अवस्थासे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे अध्वकणकरण किमाके प्रारम्भ करनेके पूर्व तक यह जीव जो अनुभागस्पर्धकोकी रचना करता है उन्हें पुजस्प्धक कहते हैं।

(२) संसार बबस्यामें जो स्पधक कभी भी प्राप्त नहीं हुए यहाँ नक कि जो स्पधक जयसम श्रीणमें भी प्राप्त नहीं हुए, भाव क्षपकश्रीणमें ही अध्यक्षणंकरणके कालमें पूबस्पधकोमें से उनके नीचे अनन्तगृत्तमानस्यो अपर्यातत होकर जिन स्पर्यकोकी रचना यह जीव करता है उन्हें अपूत्र स्पर्यक कहते हैं।

(३) जिस प्रकार स्पघकोमें अनुभागको अपेक्षा कमवृद्धि और कमहानि होती है उस प्रकार कहाँ अनुमाग रचनामें कमवृद्धि और कमहानि नहीं पार्ड जाकर यथासम्मय कोधारि चारो सज्बलन कथायों के पूर्वपकी और अपूर स्पर्धकोगेंने उनके नीचे प्रदेशपुंजका अपवर्षण कर उत्तरोत्तर अनन्तन्त्वपृणित हानिक्ससे अनुभागको रचना करना उसको इिष्ठकरण संज्ञा है। यह इन्टिक्सण सिंध अवद्भागको प्रचार होने अनन्तर समयसे प्रारम्म होकर पूर्वोक्त कथनके अनुसार द्वितीय त्रिभागसे सम्यन्त होती है।

§ ३ वब इस प्रकारके कृष्टिकरणकालके प्रथम त्रिभागमें जो स्थितिबन्ध आदि विषयक व्यापार विशेष होता है उसका कथन करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवन्ध आया है—

अध्यकर्णकरणके समाप्त होनेपर उसके बाब बनन्तर समयमे अन्य स्थितबन्ध होता है।
§ ४ अध्यकर्णकरणकालके बन्तिम सययमें पुत्रके स्थितिबन्धके समान्न होनेपर उसके बाद

अन्य स्थितिबन्ध उससे यथासमय कम होकर कथ्टिकरणके प्रथम समयमे बांधनेके लिए ग्रहण करता

. सञ्जलगणमेयद्विवयो करोपृहुन्पाटुवस्समेतो । सेसाणं कम्माणं पुब्लिकद्विवयादो सखेरज-गुशहोगो । तत्पाबोग्गसखेरजवस्ससहस्समेत्तो त्ति बटुब्बो ।

#### अण्णमणुभागलहयमस्तकण्णकरणेणेव आगाइद ।

- ६ ५ बहुण्ह सजलगागमणमागानावड्यमेवस्मि समये बागाइजमागमस्तकण्याय रेणेबागाइवं । तदो खडयसक्वेणागाइवाणुभागो च लोमे योवो होडूण मायाविपरिवाडीए जहाकममगातपुणकमेण दहव्यो ति एसो एरच पुत्तत्वसञ्भावो । गाणावरणाविकमाणमणु भागायावो पुण अस्तकण्यकरणविसेतेण विरहित्रो पुळ्याविक्तेशाणुमागस्त अणते मागे वेत्रूण पद्दिव ति चेत्तस्वो, अस्तकण्यकरणावियास्य बहुतंब्रक्लोस् वेव पिडबद्धतावो ।
  - अण्ण द्विदिखडय चदुण्ड घादिकम्माण सखेज्जाणि वस्ससहस्माणि ।
- ५ कृतो ? तींस सक्षेत्रज्ञवस्ससहिस्स्यद्विविस्तकम्माबो सक्षेत्रज्ञगुणहाणीए पयट्टमाणस्स द्विविखंडयस्स तप्पमाणत्तविरोहावो ।
  - शामागोदवेदणीयाणमसंखेज्जा भागा ।

हैयह उक्त कथनका तात्त्व है। सण्डलनोका यह स्थितिबस्य बस्तर्मुर्ह्त कम आठ वर्ष प्रमाण होता है। शय कमों हा पूर्व के स्थितिब घसे संस्थातगुणा होता है। अर्थात् शेष कमोंका तस्प्रायोग्य सस्यात हजार विप्रमाण जानना चाहिए।

🕸 अन्य अनुभागकाण्डक अदनकणकरणके आकारकपसे ही ग्रहण किया है।

५ इस समय बार यंज्वलनोके अन्य अनुमायकाण्डकको प्रहण करते हुए अरवकणकरण के आकारक्यसे ही ग्रहण किया है, इस्लिए काण्डकक्यसे प्रहण किया हो। उस जिम्मे स्तोक होकर मायादिको परिपाटीक अनुवार बाकाम उत्तरोत अन्यत्वाणित क्रमसे आनाना चाहिए इस प्रकार यह यहां सूत्रका अर्थ है। उन ज्ञानावारणादि क्रमोंक अनुमायका चात अरवकणीकरण विवायके रिहित होकर पहल चात करनेसे बो अनुभाग शेष रहा है उसके अनन्त बहुआपको ग्रहण कर प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ कहण करना चाहिए, क्योंकि अरवकणंकरणका नियम चार सज्वलामें हो प्रतिवद्ध है।

विशेषाथ — उक्त सूत्र द्वारा चार संज्वकनोका अनुभाग हो अश्वकर्णके आकारकपसे चातके लिए ग्रहण किया जाता है यह रनष्ट किया गया है, क्योंक ज्ञानावरणादि कमीका चात करनेके बाद जो अनुभाग शेष रहता है उसका अवकर्णकरणक आकारकपसे रचना न होकर वह प्रति समय अनन्त बहुमायकपसे चातके लिये प्रवृत्त होता है यह इस सूत्रका तात्य है।

- 🕸 चार वातिकर्मोका सख्यात हजार वच प्रमाण अन्य स्थितिकाण्डक होता है।
- ५६ नगोक उन कर्मोका स्थितिसरकर्म संस्थात हजार वर्ष प्रमाण होता है, इसलिए प्रत्येक स्थितिकाण्डक संस्थातगुणो हानिक्यसे प्रवृत्त होता है ऐसा स्वीकार करनेपर उस स्थितिसरकमके तत्प्रमाण माननेमे विरोध बाता है।
- तथा नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका अन्य स्थितिकाण्डक असस्यात बहुभागप्रमाण होता है।

१ वा प्रतो सजलगाण इत प्रभृति सखेजगुणहीणो इति यावत सूत्ररूपेगोपलम्यते ।

६ ७ तिरुद्रमेदेसिमघादिकस्माण दिविज्ञडयघादो तक्कालभाविजो पुरुवघाविदावसेसिद्धिव सतक्मस्तालकेत्रजभागा ति वेतच्यो तेसिमसक्तेजज्ञातिस्वराविद्याय पाट्टमाणस्स तस्स तहाभावादिरोहादो । सर्गाह तत्येव कोहाविदाजलणाण किट्टोकरणमाडवेमाणो एवेण विहाणेणाड वेदि ति जाणावणद्वपत्तरो स्तपवयो—

अ पटमसमयिक ट्रीकारगो कोधादो पुट्यफड एडितो च अपुट्यफड एहितो च पदे-सग्गमोक डियुण कोहिक ट्रीओ करेदि। माणादो ओक डियुण माणिक ट्रीओ करेदि। मायादो ओक डियुण मायिक ट्रीओ करेदि। लोगादो ओक डियुण लोगिक ट्रीओ करेदि।

५ ८ अवुश्वकहृयकरणीवसयवाबारिबसेस सञ्चनुबसहरिय किट्टोकरणाहिमुहो हो हुण तप्पारभपडमसमय बट्टमाणो पडमसमयिकट्टोकारणो णाम । सो कोहाबो पुब्वकह्एहितो अवुश्वकह्एहितो च पदेसग्गस्सासङेडबिमागमोकडिब्मण अवुश्वकह्एहितो च पदेसग्गस्सासङेडबिमागमोकडिब्मण अवुश्वकह्याविवगणायो हेट्टा अणितसभागे कोहाकट्टीओ करीब एव माण-माया-छोहाबोण पि अप्पप्पणो पसेसग्गमोक अडिब्मण सगसगावुश्वकह्वाविवगणाहितो हेट्टा बावरिकट्टीओ करीब लि एसो एत्य मुत्तत्य समुच्चओं। सपीह एव कोरमाणाओ ताओ कोह्याविमाञ्चण पुष्टबद्धाओं किट्टीओ किपमाणाओं लि आसकाए तांवयत्तावहारणटुमुत्तरमुत्तमोइण्यान्य

३ एदाओ सन्वाओ वि चउन्बिहाओ किट्टीओ एयफद्यवन्गणाणमणतभागो
 पगणणादो ।

ॐ ये सभी चारो प्रकारको कृष्टियाँ प्रकृष्ट गणनाको अपेक्षा एक स्पर्धक सम्बन्धी वगणाआके अनत्तव भागप्रमाण होती है।

५७ इत तोन अधातिकभीं का तत्काल होनेवाला स्थितिकाण्डकवात पूर्वमे धात होनस शव को स्थितिवत्मके असरपात बहुमायप्रमाण होता है क्यों कि उनका स्थितिवत्कर्म असरधात वयुमाण होता है, इसिलिए उनक उन क्यारे प्रमुख होने में विरोधका अभाव है। अब वही क्राधाद सज्यक्ताके कुष्टिकरणको आरम्भ करता हुआ इस विधिष्ठ आरम्भ करता है इस बातका आन करानके लिए बागेका सुत्रप्रकच्च आया है—

अप्रथम समयमे क्रांट्टकारक जीव क्रोधसम्बन्धो पुत्रस्थको और अपुत्रस्थकोसे प्रदेश पुत्रका अपनवण करके क्रोसहृष्टियोको करता है। मानवज्ञकनसे अपकवण करके मानकृष्टियो को करता है। मायासज्ज्ञनसे अपकवण करके मायाकृष्टियों को करता है और लोभ सज्ज्ञकनसं अपक्रांत्रत करके लोभकृष्टियों को करता है

५८ अपूलस्पधंकक करन सम्बन्धी व्यापार विशेषका वपसहार करके कृष्टिकरणके सम्मुख होकर उनके प्रारम्भ करनेक प्रथम समयमे विद्यमान यह जीव प्रयम समयवती कृष्टिकारक सम्मुख होकर उनके प्रारम्भ करनेक प्रथम समयमे विद्यमान यह जीव प्रयम समयनि कृष्टिकारक सम्मुखन स्वाप्त होता है। वह कायसम्ब धा प्रवस्पण का ओ व्याप्त स्वाप्त के समयम कापकृष्टिव्योको करता है। इसा प्रनार मान, माया और लाभसम्बन्धा भी अपने अपने प्रदेशपुणका अपकर्षण करके अपने अपने प्रमुक्त समुक्त कर्ष है। अब उह इस प्रकार करता हुआ काथ आदि संज्यकनसे सम्बन्ध स्वनेशा व कृष्टिया कितना है ऐसा आश्राका होनेपर उनके प्रमाणका अवधारण करनेके छिए आगेका सुन आया है—

- ५ एवाओ जणतर्णिहिट्टाओ सन्धाओ वि किट्टिओ होबि कसायसवयेण चउब्बिहत प्रवायाओ सगहिकट्टीभेदेण बारसथा पविभत्ताओ त्ववयविकट्टीगणणाए केत्तियाओ होंति ति भणिवे एयफह्यवस्पणणसणतभायो पगणणावो ति तासि पमाणणिहेतो कवो ।
- १० तत्व एयफद्ववागवाजो ति वुत्ते एगाणुभागफद्वस्स अविभागपिकच्छेनुत्तरकमेण णिरतरपुष्ठकभमाणाजो पावेषकमभवासिद्वएहितो जन्नवाणनेस्तारिस्वणियपरमाणुसपूहारद्वाजो वेतकवाजो । एवाजो पुण एयपवेसगुणहाणिद्वाणतरफद्वतस्वाणाहितो जणतगुणाजो । कुवो एवं परिक्छिज्जवे ? जगतरमेव पर्कविवतप्यविक्वद्वयाबहुजावी । एव च परिक्छिज्ज्यपाणाणमेयफद्वय वागणाणमयणतामाणेत्राजो एवाजो सम्बाजो किट्टीको होति ति जिच्छ्यो कायम्यो, तप्याजोग्या णतस्वेहि एयफद्वयन्गवासु जोवद्विद्वासु तप्यमाणायमणवस्याहो ।
- ११ एवमेदेण मुत्तेण किट्ठीण पमाणावहारणं कादूच सपहि तासि चेव सरूविवसेसावहार-णट्ट तिच्य मददाविसयमप्पाबद्वज परूवेमाणो मुत्तपबधमुत्त र भणइ—
  - \* पढमसमए णिव्वतिदाण किट्टीण तिव्व-मददाए अप्पाबहुअ वत्तहस्सामी।
- § ९ अनन्तर निर्दिष्ट य सब कृष्टियां क्षायके सम्बन्धसे चार प्रकारकी होकर तथा समृह कृष्टियोक नेदसे बारह मागोमें विभक्त होकर उनसम्बन्धा अवयबकृष्टियां गणनाकी अपका कितनी हाता हैं ऐसा कहनेयर प्रकृष्ट गणनाकी अपेक्षा एक स्पर्धकसम्बन्धी वर्गणाओं के अनन्तवें मागप्रमाण हाता है इस प्रकार इस सुत्र द्वारा उनके प्रमाणका निदेश किया गया है।
- ५ १० वहाँ सुत्रमे एपणस्ट्यवगणाओं ऐसा कहनेपर अनुमाससम्बन्धी एक स्पर्धकके एक एक अंवभागप्रतिच्छेटके वृद्धिकमसे निरन्तर प्राप्त होनेवाको तथा प्रत्येक अमर्थासे अनन्तगुणे सद्या प्रत्याले एसाणु समूद्धे आरम्भ को गयो वगणाएँ मुद्र करनो चाहिए। पुत्र ये एकप्रदेश गुणक्षानिस्थानास्तरप्रमाण स्थाकत्राक्षा अधिकानस्याणी होती हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-अनन्तर हो कहै गये उससे सम्बाध रखनेवाले बल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

और इस प्रकार प्रत्येक वर्गणाके प्रमाणको जानकर एक स्वधकसम्बाधो इनके अनन्तर्वे भागप्रमाण ये सब कृष्टिया होती है ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि तत्प्रायोग्य अनन्त सख्यासे एक स्वधंकसम्बन्धो वर्गणाओंके भावित करनेवर इन कृष्टियांके प्रमाणका आगमन देखा जाता है।

विशेषायं—जेता कि टोकांमे स्वष्ट किया गया है यह कृष्टिकरणको प्रक्रिया मात्र चार सज्बकांकी हो होता है, स्वतामे स्वित शेष कमीकी नहीं। चार संज्यकांकी होती हुई भा अपूर्व स्थंकीम जो सबसे जपन्य स्थंक है जो र उसकी जितनी वर्गणाएँ हैं उनके सनन्तर्वे आग प्रमाण हांकर भी ये सब कृष्टिया सबसे जपन्य बर्गणाके नोचे रची चाती हैं। इस प्रकार रची योग या सब कृष्टियों समह कृष्टि जोर जन्तर कृष्टिक नेथसे दो आगोमें विश्वक होकर नामानुक्य हो इनके कथा है। कोधादि प्रत्येक संज्यकन कथायकी र इस समह कृष्टियां होती हैं और एक एक समह कृष्टियां जनन्त होता है। यहां एक कृष्टिक दुसरों होती हैं और एक एक समह कृष्टि वसरा कृष्टिका वो गुणकार है, उसका कृष्टिक सम्बद कृष्टिक मध्य वो गुणकार है, उसका सम्बद्धकृष्टि अन्तर सज्ञा है और एक स्वर्द्ध कृष्टिक दूसरों स्वर्द्धकृष्टिक मध्य वो गुणकार है उसका समृद्धकृष्टि अन्तर सज्ञा है इतना विश्वयं बानना चाहियं। स्वयं कृष्टक सुनम है।

§ ११ इस प्रकार इस सुत्रके द्वारा कृष्टियोके प्रमाणका निश्चय करके अब उनके हो स्वरूप विशयका अवधारण करनेके लिए तोवता और मन्दता विषयक अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रवस्वको कहते हैं—

🕸 अब प्रथम समयमे निष्पन्न हुइ कृष्टियोके तीवता-मन्दता विषयक बल्पबहुत्वको कहेगे।

- § १२ सुगममेवं पववष्याबहुअपरूवणाविसयं पद्दण्णासुत्त ।
- **# तं जहा।**
- ६१३ सुगमनेवं पि पुण्डावकक। एश्य ताव कोहाविसज्जल्मिकट्टीजो पादेवक तीरिं पित्रामींह रचेदव्याओ एव रचणाए कावाए एक्केक्सक कतायम्य तिष्ण तिषण समझ्किटीओ होडूल सक्वस्तामालेव बारह सम्बन्धिकी होजो । तत्व स्वक्टिट्टीजो ठोन्सस प्रवत्तमहिक्टी णाम । तिस्से अवांतरिकट्टीजो अणताओ जावाओ । तत्तो उर्वारमा छोमस्स चेव विविधसगृहोकटटी णाम । तिस्से व पाण पुळ्यं च चत्रक्य । एव सेत-संगह्मिकटटीण पि समयाविरोहेण विण्णासो कायन्यो जाव कोहस्स चरित्ससंगृहोकटट । एव पोत्रमा किट्टीण रचण कावूण सपहि तिव्यमववाए अप्यावह्रज सुत्तामुलारेण वर्षदृह्माओ ।
  - \* लोहस्स जहण्णिया किडी थोवा ।
    - ६ १४ कृतो सन्तमदाणुभागेण परिणदसातो ।
  - विदिया किट्टी अणतगुणा ।
- ५१६ कोयुगगारो ? अभवसिद्धिएहि जगतगुणो सिद्धाणमणतभागमेतो । एवपुविर वि सञ्चत्व गुणगारपरूवणा कायग्वा ।
  - स्वमणतगुणाए सेढीए जाव पढमाए सगहिकड्रीए चरिमकिङ्गि ति ।
- ६ १६ एवमेवेण विहाणण लोभस्स पढमसगहिक्टीए अवयविकट्टीमु वरिमिक्ट्रीपज्जतामु अणतगुणाए सेढीए अप्याबहुत्रभेवं णेवव्यमिवि चुत्त होइ । णवरि सच्वत्य हेट्टिमहेट्टिमगुणगारावो
- § १२ प्रकृत अल्यबहुत्वका प्ररूपणाविषयक यह अल्पबहुत्व सम्बन्धी प्रतिज्ञावचन सगम है।
  - 🕸 वह जैस ।
- § १३ यह पुच्छासूत्र भी सुगम है। यहाँ सवप्रथम क्रोबादि सम्बन्धन सम्बन्धी कृष्टियोमेसे प्रत्येकको तीन मायोमें रचना करनी चाहिए। इद प्रकार रचना करनेपर एक एक कवायको तीन तीन संमक् कृष्टियाँ होन सक्का योग बायह सग्रह कृष्टियाँ हो जाता है। उनसेसे सबसे नोचे लोस संचकलको प्रयम संग्रह कृष्टि है। उसको बचारत कृष्टियाँ बनाता हैं। उससे ऊपर लोभ को हो सुसरो सग्रह कृष्टि है। उसका भी प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए। इसी प्रकार संग्रह कृष्टियोंको भी क्रोबसंच्यलनको बन्तिम सग्रह कृष्टियोंको भी क्रोबसंच्यलनको व्यवस्थान स्वयस्थान व्यवस्थान स्वयस्थान स्ययस्थान स्वयस्थान स्वयस्थान
  - % लोभकी जचन्य कृष्टि सबसे स्तोक है।
  - ९ १४ क्योंकि वह सबसे म द अनुभागसे परिणत होती है।
  - 🕸 उससे दूसरी कृष्टि अनन्तग्णी है।
- ५१५ गुणकार कितना है? बमन्योस अन तगुणा और सिद्धाके अनन्तवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार आगे भी सवत्र गुणकारकी प्रक्रपणा करनी चाहिए।
- ॐ इस प्रकार जनन्तगुणित व्येणिक्यसे प्रथम सम्बह् कृष्टिको अन्तिम कृष्टि तक आनना चाहिए।
- ५ १६ इस प्रकार इस विधिसे छोभको प्रथम सग्रह कृष्टि सम्बन्धी अन्तिम कृष्टि पयन्त अवस्यवकृष्टियोंमें अनन्त गुणित अणिरूपसे यह अल्पबहुख होता है यह उक्त सुत्रका ताल्पर्य है।

उवरिमजवरिमकिट्टीगुणगारो अणंतगुषो ति वत्तव्यो । कुवो एवं परिष्क्रिक्यते ? उवरि भणिस्समाणिक्टीअप्पाबहुत्रादो ।

तदो विदियाए संगहिकट्टीए जद्दिणया किट्टी अणतगुणा।

५ १७ तबो लोअपडमसगहिकट्टीए चरिमिकट्टीबो तस्तेव विविध्यसंगहिकट्टीए पडमिकट्टी बणतगुणा लि भणिव होवि । केम्महेतो एरव गुणगारो लि आसकाए इवमाह—

# एस गुजगारी वारमण्डं पि सगडकिट्टीण सत्याजगुजनारेहि अजतगुजी ।

६१८ जेण गुणगारेण लोभगवनसगहिकट्टीबरिसिकट्टीए गुणिबाए लोभस्स विविद्यसंगह किट्टीए जहण्णिकट्टी समुप्यज्ञवि सो परस्वाणगुणगारी ति अग्नवे, संगहिकट्टीभेबण्यायो एसी बारसण्ह पि सगहिकट्टीभेबण्यायो एसी बारसण्ह पि सगहिकट्टीणमवयविकट्टीमु पिडबद्धतस्याणगुणगारीह सब्बेहितो वि अग्नतगुणा, कोहतवियसगहिकट्टिबरिसस्याणगुणगारावो वि एवस्साणतगुणस्वस्यायो। अदो वेष संगह किट्टीभेवी वि विकस्सव, गुणगारमाहरामिसमूण तबुववत्रतीयो। एतो उबरि लोमविवियसगहिकट्टीप्रतीय प्रवासनिकट्टीमुंग विकस्मिदि पदुष्पा-याणकलम्तरस्य

अ विदियाए सगहिकद्वीए सो चैव कमो जो पहमाए संगहिकद्वीए ।

६१९ गयत्यमेवं सूत्त।

इतनी विशेषता है कि भीचे नीचेके गुणकारसे उपरिम कृष्टियोका गुणकार अनन्तगुणा होता है ऐसा कहना चाहिए।

शका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-आगे कहे जानेवाले कृष्टिसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

% उससे दूसरी सप्रह कृष्टिकी जधाय कृष्टि अनन्तगुणी है।

५ १७ जससे अवात् लोभको प्रयम सप्रहकृष्टिको अन्तिम कृष्टिसे जसोको दूसरो सप्रह इण्डिसम्ब को प्रयम कृष्टि अन तगुणो है यह उक कथनका ताल्य है। यहाँपर गुणकार कितना बढा है ऐसी आधका होनेपर इस सत्रको कहते हैं—

अ यह गुणकार बाग्हो सग्रह कव्टियोके स्वस्थान गणकारोसे अनम्तगणा है।

क्ष दूसरी सपह कृष्टिमे वही कम है जो प्रथम सप्रह कृष्टिमें स्वीकार किया गया है। § १९ यह सत्र गतार्थ है।

१ मा प्रती एल्य इति पाठ । २ ता का प्रस्थी अवस्थससमृहिकट्रीस इति पाठ ।

- तदो प्रण विदियाए च तदियाए च संगहिकड्रीणमंतर तारिमं चैव ।
- ६२० जारिस पढम विविवसगृहिकट्टीणमतरं तारिस चेव विविवस्तिवयमगृहिकट्टीण पि अतरमगृहारेयथ्व, परस्थावगुणनारसाहृत्येवेवस्त वि पुख्नुत्तरासेससत्याणगुणनारेरिहतो बणत गुणनं पित्र ततो भेदाभावादो । णवरि पुष्टिक्टाओं समाहौकट्टीजंतरादो एवमतरसणनागुणमिवि उवरिमस्वणायो निष्णयो कायक्वो । एत्य गुणगारी वेव अतरिमिव वेतस्त्र, किट्टीगुणगारस्सेव किट्टीजतरात्रण विविक्तवस्तादो । एतो उवरि कोभस्त तिष्यसगृहिकट्टीण अवयविक्ट्टीण स्त्यावाद्यात्र । एतो उवरि कोभस्त तिष्यसगृहिकट्टीण अवयविक्ट्टीण स्त्यागुणगाराणुसारेण पुळ्व व पयबप्ताव्रुवजोगणा कायळ्या, विसेसामावादो ।
  - एवमेदाओं लोमस्स तिष्ण सगहिकदीओं ।
- ५२१ णेद मुलमाढवेयव्य, अणुलसिद्धतादो ति णासका कायव्या, सगहिकट्टीबिसए अगहिदसकेदाण सिस्साण तिव्यसयणिच्छयउप्यायणद्रभोड्णस्तेदस्स मुलस्स सयळत्तोवलभादो ।
- क्षेत्रस्स तदियाए सगइकिट्टीण जा चित्रमा किट्टी तदो मायाए जहण्णकिट्टी अणलगुणा ।
  - ६ २२ एरच गुणगारो सत्याणगुणगारेहितो सव्वेहितो अर्णतगुणो परत्याणगुणगारो ।
  - मायाए वि तैणेव कमेण तिण्णि सगहिकड्डीओ ।
    - श्रुपन इससे आगे इसरी और तीसरी सपह कृष्टियोंका अन्तर वैसा हो है।
- ६ २० जैसा प्रथम और दिलीय समृह कृष्टियोंका जनार है बैसा ही दूसरी और तीसरी संग्रह कृष्टियोंका भी अन्तर है ऐसा निद्देश्य करना चाहिए, क्योंकि उत्स्थान गुणकारके माहात्य्य वया यह भी पूर्व और उत्तर समन्द स्वस्थान गुणकारीके जन त्रणुणा है इस अपेका उससे ससमें स्वस्थे कोई भेद नहीं है। इननी विशेषता है कि पूर्व से सगृह कृष्टिमस्वस्थी अन्तर की अपेका यह जनर जनतागणा है इस प्रकार इसका उपरिम प्रक्षणासे निर्णय करना चाहिए। यहाँ गुणकार ही अत्य है। इससे आगे लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिस्था मा गणकारको, अवयय कृष्टियोंके स्वस्थान गुणकारके अनुसार पहलेके समान प्रकृत अस्पबहुत्वको योजना करनी चाहिए क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।
  - 🕸 इस प्रकार ये लोभको सीन सग्रह कृष्टियाँ हैं।
- $\S$  २१ शका—इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विना कहे ही इसकी सिद्धि हो जाती है ?
- समाधान—ऐमी बार्शका नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिन शिष्योंने संग्रह कृष्टियोंके विषयमें संकेत ग्रहण नहीं किया है बनको एतद्विषयक निश्चय उत्पान करके लिए बाये हुए इस सुनको सफलता उपलब्ध होतो है।
- ॐ लोभको तौसरी सपह कृष्टिको को बन्तिम कृष्टि है उससे मायाको जयन्य कृष्टि अनन्तगुणी है।
- ५०२ यहाँपर गुणकार समी स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगुणा परस्थान गुणकार है। आश्रय यह है कि यह परस्थान गुणकार है, इसलिए समी स्वस्थान गुणकारोंसे अनन्तगुणा है।
  - 🕸 मायाकी भी उसी क्रमसे तीन सग्रह कृष्टियाँ होती हैं।

- ६ २३ जहा कोमस्त तिष्टुं संगृहिकटटीयमप्याबद्वजपक्षत्रण कवा तहा मायाए वि तिष्टु सगृहिकट्टीणं प्रयवप्याबद्वजभीवणा कायन्त्रा ति वृत्त होइ । तेत तुगर्म ।
- भाषाए जा तदिया संगहिकद्वी तिस्से चित्मादो किट्टीदो माणस्स जहिण्णया
   किट्टी अणतगुणा ।
  - § २४ परत्याणगुणगारमाहप्यमेत्य वि पुरुष व बहुन्व ।
  - # माणस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि सगइकिङ्गीओ।
- भाणस्स जा तदिया सगहिक्ट्री तिस्से चरिमादो किट्टीदो कोधस्स जहिण्णया
   किट्टी अणतगणा ।
  - अक्षेत्रस्य वि तेणेव कमेण तिण्ण सगहकिङ्गीओ ।
  - १ २५ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि।
- कोधस्स तदियाए सगद्दक्टिण जा चरिमिकडी तदो लोमस्स अपुञ्चकद्दयाण-मादिवग्गणा अणतगुणा ।
  - § २५ कुवो ? किटटीगवाणुभागाबो फहुयगवाणुभागस्सार्णतगुणससिद्धीए बाहाणुबलभावो ।
- § २३ जिस प्रकार लोमकी तीन समृह कृष्टियोंके जल्बबहुत्वको प्ररूपणा की है उसी प्रकार मायाको भी तीन समृह कृष्टियोंके भी प्रकृत जल्बबहुत्वकी योजना करनी चाहिए यह चन्न कपन का तालय है। शेष क्यन सुगम है।

🕸 मायाकी जो तोसरी सग्रह इन्ब्टि है उसकी बन्तिम इन्ब्टिसे मानकी जघय इन्ब्टि

सन-नगुणी है।

. § २४ परस्थान गणकारके माहात्म्यका यहाँ भी पहलेके समान कथन जानना चाहिए।

🕸 मानकी भी उसी क्रमसे तीन सपह कृष्टियाँ होती हैं।

 मानको जो तोसरी सपह कृष्टि हैं उसको बन्तिम कृष्टिसें क्रोधको जघन्य कृष्टि अनन्त गुणी है।

🕸 क्रोधकी भी उसी क्रमसे तीन सम्रह कृष्टियाँ होती है।

९ २९ ये सूत्र सुगम हैं।

ॐ क्रोबकी तीसरी समृह कृष्टिकी जो बन्तिम कृष्टि है उससे लोभके अपूर्व स्पर्धकोंकी जाबि बगणा अनन्तगृणी है।

§ २६ क्योंक कृष्टिगत अनुमागसे स्पर्वकगत अनुमाग अनन्तगुणा है ऐसा सिद्ध होनेमें

बाधा नहीं पायी जाती।

विशेषायं—पूत्रमे जिन कोषादि कवाय सम्बन्धी १२ सम्बह्न कृष्टियों और उनमेसे प्रत्येकको सनन्त अवान्तर मा अवयव कृष्टियोका निर्देश कर आये हैं उनमेसे प्रत्येक कृष्टि किस सनुमान स्वरूप होती है, क्या उनमेसे प्रत्येकको सद्ध बनुमान प्राप्त होता है या न्यूनाधिक अनुमानकथी उनकी रचना होती है इसी शंकांके उत्तर-स्वरूप यहाँ अनुमानक अवसा तोन्न मन्दताका निर्देश करते हुए बतलाया गया है कि सबसे नीचे कोच संज्वकतन्वन्यों प्रया्त कृष्टिकों को सबसे अवस्य जवान्तर कृष्टि है असे प्रत्युक्त स्वरूप क्षित्र कृष्टिकों को सबसे अवस्य जवान्तर कृष्टि है उसमें प्राप्त हुमा अनुमान स्वरूप होता है। उससे दूसरी कृष्टि अनन्तर्युणे अनुमागस्वरूप होती है। यहाँ गुणकार अवस्यों अवनन्तर्युण और सिद्धों के अनन्तर्यं

५ २७ एवमेलिएन पर्वभेण बारसण्हं पि संग्रह्लिक्टरीर्ण तववयविकटरीण च तिल्व मववाए अप्पावहुत पर्कावय सर्पाह् एवस्सेव बोवबहुत्तस्त कुडीकरण्डुं किटटीअंतराणमप्पाबहुत पर्कवे माणो उच्चरिम प्रविधाहवेड---

### कड्डीअंतराणमप्याबहुअ वत्तइस्सामो ।

भाग प्रमाण है। इसका भाव यह है कि उक्त बचन्य कृष्टिको अभव्योसे अनन्तगणे और सिद्धोंके अनन्तनं मागप्रमाण गुणकारसे गुणित करनेपर दूसरी कृष्टि उत्पन होती है। वो यह गुणकार है उसे ही यहाँ अन्तर कहा गया है यह इसका आवार है। पुन इस दूसरी कृष्टिम तीसरी कृष्टि अत तार्गण है। यहाँ गुणकार कृष्ट अत तार्गण है। यहाँ गुणकार कृष्ट अत तार्गण है। पुन इस तोसरी कृष्टि वोषी कृष्टि अनन्तगणो है। दहाँका गृणकार भी पुन्क गृणकार अनन्तगणा है। इस प्रकार इस विधित्ते का संज्ञ क्ष्य अपन संवद्धकृष्टिको अनिम कृष्टिक प्राप्त होने तक इस अत्य वहुत्वका कथन करना चाहिए। यहाँपर प्रथम और दितीय नयह कृष्टिगोंका अतररूप परस्थान गृणकार सब अन्तर कृष्टिगोंक स्वत्यान गृणकार से अनन्तगुणा है, इसिलए उसे उत्कथनकर दूसरी समझ कृष्टिकों अत्य तररूप परस्थान गृणकार सब अन्तर कृष्टिगोंक स्वत्यान गृणकार तो प्रत अपनी दूसरी किटको प्राप्त होती है वह गुणकार अपन तन्त्रणा है। यह प्रथम संसह कृष्टिको अनित्य कृष्टिकों का अत्य तार्गण स्वाप्त से स्वतर कृष्टिकों जिस त्या गृणकार से पूर्विक अनुतार आगे को भी स्वतर कृष्टिकों जिस त्या प्रकार से पूर्विक गृणकार के पूर्विक गृणकार कि स्वतर्गण है। यह प्रथम संसह कृष्टिकों अनित्य तो सरी के स्वत्य कृष्टिक अन्तर्गण है। स्वतर कृष्टिक अन्तर्गण है। स्वतं पूर्विक मुणकार के पूर्वक मुणकार के पूर्वक गृणकार के पूर्वक गृणकार के पूर्वक मुणकार के पूर्वक गृणकार के अनुत स्वाप्त हों सि है। स्वाप्त स्वाप्त से क्ष्य उसन विषय होती है । यह गृणकार भी पूर्वक गृणकार के अनुत साम होती है। स्वत्य सुर्वक गृणकार के पूर्वक गृणकार के अनुत साम होती है। सुर्वक गृणकार के पूर्वक गृणकार के सुर्वक गृणकार के सुर्वक गृणकार के सुर्वक गृणकार के सुर्वक सुर्वकार का है सुर्वक गृणकार भी पूर्वक गृणकार के सुर्वकार भी सुर्वक गृणकार के सुर्वक गृणकार के सुर्वकार का है। सुर्वकार का सुर्वकार के सुर्वकार का सुर्वकार का

९ २७ इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा बारहो सग्रह कृष्टियोको और उनको अवयव कृष्टियोंको तीवता-म दलाविषयक अल्पबहुत्यका कथन करके जब इसी जल्पबहुत्वका स्पष्टोकरण करनेके लिए कृष्टियोके अन्तरीके अल्पबहुत्यका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको प्रारम्भ करते हैं—

#### क्ष अब कृष्टियोंके अन्तरसन्बन्धी अल्पबहुत्वको बतकावेंगे ।

९२८ यहाँ सुनर्ने 'किट्टीबातराणि' ऐसा कहनेवर कृष्टियोंका गुणकार प्रहण करना बाहिए, स्पोकि कृष्टियोंकी उन क्षानरारेकी वाहिए, स्पोकि कृष्टियोंकी उन क्षानरारेकी वाहिए, स्पोकि कृष्टियोंकी उन क्षानरारेकी स्वरूपक स्वरूपक होने कि इत्यूपक स्वरूपक होने कि उन क्षानरारेकी होते कि उन क्षानरारेकी होते कि उन स्वरूपक होने उनसेसे स्वरूपका गुणकारकी होटि जनतर रहा संज्ञा है बीर परस्थान गुणकारोंकी संग्रह कृष्टि बन्तर यह संज्ञा है। इस प्रकार इस संज्ञाभियका जब तक ज्ञान नहीं कराया जाता तब तक कृष्टि बन्तरोंके इस अल्पबट्टावका क्यान करतेयर सुखपूर्वक ज्ञान नहीं होता, इसलिए सवप्यस्म उन दोनों संज्ञाबोंसे क्या मेद ( जन्तर ) है इस बातका क्यन करते हुए आगेके सुक्को कहते हैं—

- अप्पाबहुअस्स लहुआलावसंखेवपदृत्यसण्णाणिक्खेवो ताव कायव्वो ।
- ५२. पयवत्पावहुवस्स बहुवित्वरपरिहारेण कहुवाकावसखेवविहालहुमेसो ताव पयवत्पस्स सम्याविसेसणिक्खेवो कायव्वो, वज्यहा एवस्सप्पावहुवस्स सखेवेण पक्वजोवायाभावाचो सि भणिवं होइ । एवमेवं पहण्याय सपिह तं चेव सम्याभेव पक्वमाणो सुत्तपुत्तरं भणह—
  - % त जहा।
  - § ३० सुगम ।
- # एक्केक्किस्से सगहिक्द्वीए अणताओ किट्टीओ । तास्त अतराणि वि अण-ताणि । तेसिसतराण सण्णा किट्टी अंतराह णाम । सगहिक्ट्टीए च मगहिक्द्वीए च अतराणि एकारस । तेसि सण्णा सगहिक्ट्टीअतराह णाम ।
- ५२१ एवस्स मुतस्स जत्यो वुण्यदे। त जहा—एक्केक्कस्स कसायस्स तिष्णि तिष्णि संगर्हिकटोओ होतूण वारत सगर्हिकट्टोओ महि। तासिमक्केक्किस्स सगर्हिक्ट्रोण अवतर किटटोओ अभवि। तासिमंतराणि वि अवलाणि वेव, किट्टोलोणाए चेव कबूबाए तासिमतरमावेव समुद्रकश्मवो। तदतय्यित जिससम्प्रणारा वि अतराणि ति भण्णते, कारणे कज्जुववारावो। तिसमेत्य ग्रहणं कायज्ये। तदो तिसमत्याण गुणगारसञ्चाण किट्टोलवराणि ति सण्णा। पुणो सगर्हिकट्टीए च हेहिमोवरिमाए आणि अतराणि एक्कारसस्वासिसेसिबाणि तिस सण्णा सगर्हिकट्टीए च हेहिमोवरिमाए आणि अतराणि एक्कारसस्वासिसेसिबाणि तिस सण्णा सगर्हिकट्टीए च एक्कारस्वाणि ते एव वि पुष्प व तत्यविबद्धानुष्पाराणे चेव सगर्हो कायज्वे। तवो सगर्हिकट्टीलतराणि ति । एव वि पुष्प व तत्यविबद्धानुष्पाराणे चेव सगर्हो कायज्वे। तवो

अ. सवप्रयम् अल्पबहुत्वके लघु आलापरूप सञ्जेप पर्वोके अर्थसम्बन्धी सज्ञाओंका निश्लेप करना चाहिए ।

५२५ प्रकृत अल्पबहुत्व के बहु विस्तारके परिहार द्वारा छचु बालापका संक्षेत्रसे कथन करनेके लिए सवप्रयम प्रकृत अर्थसम्बच्धी संज्ञाओं मे बहु उसका यह निक्षेप करना चाहिए, ब्राम्यचा इस अल्पबहुत्वका संक्षेपि कथन करनेका द्वारा कोई उपाय नहीं है यह उक्त कथनका ताल्य है। इस प्रकार इसकी प्रतिज्ञा करके बब इसी सज्ञाभेदका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

<sup>🕸</sup> वह जैसे।

<sup>§</sup> ३० यह सूत्र सूगम है।

<sup>%</sup> एक एक सम्रह इंडिको जनन्त कृष्टियों हैं तथा उनके अन्तर भी अनन्त हैं। उन अन्तरोको कृष्टि अन्तर सज्ञा है और सम्मृहकृष्टि समृहकृष्टिके अन्तर स्थारह हैं। उनको संमृहकृष्टि अन्तर सज्ञा है।

<sup>§</sup> ३२ अब इस सुत्रका अयं कहते हैं। वह वेसे—एक-एक कवायकी तीन-तीन संमह कृष्टिया होकर बारह समृद्ध कृष्टियां होती हैं। उनमेसे एक-एक समृद्ध कृष्टियों कान्यों अभ्यों अभ्यां अभ्यों अभ्यां अभ्यों अभ्यां अभ्यों अभ्यां अभ्यों अभ्यां अभ्यं अभ्यां अभ्यं अभ्यां अभ्

परत्याणगुणगाराण सगहिकट्टीअतरसण्या । सत्याणगुणगाराणं च किट्टीअतरसण्या ति एसो एस्य सुसत्यसगहो ।

एदीए णामसण्णाए किट्टीअतराण सगद्दकिट्टीअंतराण च अप्पाबहुअ

वत्तइस्सामो ।

- े ३२ एदोए बणतरपरूविदाए णामसण्णाए सुणिश्णोदसरूवाण दुविहाण पि किट्टोअतराण मेण्डिसप्रावहत्रमोदारहस्सामो ति भणिद होइ ।
  - **\* त जहा ।**
  - ६ ३३ सुगमं।
  - क्षेत्रस्स पढमाए संगइकिट्टीए जइण्णय किट्टीअतर थोव ।
- ५ ३४ लोभस्स पढमसगहिकट्टीए ऋहण्णिकट्टी जेण गुणगारेण गुणिवा अव्यणो विविध किट्टीयमाणं पाववि सो गुणगारो जहण्णिकट्टीअंतर णाम । त सब्बत्योविमिव बुल होइ ।

बिशेषताको प्राप्त हुए जो अन्तर हैं उनकी सम्रह्कृष्टि अन्तर सभा है। यहौपर मी पहलेके समान उनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणकारीका सम्रह करना चाहिए। इस कारण परस्यान गुणकारीकी सम्रह्कृष्टि अन्तर सुज्ञा है और स्थस्यान गुणकारीकी कृष्टि अन्तर सज्ञा है यह यहायर इस सूत्रका

समुच्चयरूप अर्थ है।

विद्योवाथ—पह पूजें में हो बतला जाये हैं कि चारो सज्बलनोमें से प्रत्येक कथायको तीन तीन समझ कृष्टियों हो कर भी प्रत्येक समझ कृष्टिकी अन्तर कृष्टियों ते जनमें दो समझ कृष्टियों है जनमें दो समझ कृष्टियों के मध्य जाता है उनके उस गुणकार मांचा आता है उनके उस गुणकार हो समझ कृष्टियों के समझ कृष्टियों के समझ कृष्टियों का तो है जनके उस गुणकार भी उतने हो आतन चाहिए। कुल समझ कृष्टियों बारह है अत उनके मध्यमे प्राप्त होनेवाले इन समझ कृष्टियों का नति होता है। अत इनको यह समझ कृष्टि अस समझ कृष्टियों का नति होता है। अत इनको यह समझ कृष्टि अस समझ कृष्टियों का नति होता है कि एक समझ कृष्टि किस गुणकार ते गुणका समझ कृष्टियों अस्तर होता है। अत इनको यह समझ कृष्टि किस गुणकार ते गुणका समझ कृष्टियों अस्तर होता है। इतको परस्थान गुणकार तथा है। यहाँ इतको प्रत्यक्षा समझ कृष्टियों अस्तर होता है। इतको परस्थान गुणकार तथा और एक अन्तर कृष्टि जिस गुणकार तथा होता है। इतको परस्थान गुणकार तथा समझ कृष्टिको प्राप्त होता है। उसको परस्थान गुणकार सभा है। इसीलए प्रकृतमें गुणकारको कारण और अन्तरको काय कहा गया है।

अ इस प्रकार को गयो इस नामसंज्ञाक द्वारा कृष्टि अन्तरों और सम्रह कृष्टि अन्तरोके अल्पबहुत्वको बतलावेंगे ।

§ ३२ इस प्रकार अनन्तर पूत्र कही गयी इस नामसज्ञाके द्वारा जिनके स्वरूपका अच्छी तरहसे निर्णय हो गया है ऐसे इन दोनो हो प्रकारके कृष्टिअन्तरों के अल्पबहुत्वका इस समय अवतार करेंगे यह उक क्षमका तालमें है।

🕸 वह जैसे

- § ३३ यह सूत्र सुगम है।
- 🕸 लोभको प्रथम सग्रह कुष्टिका बच'य अन्तर सबसे अल्प है।
- § २४ लोमकी प्रथम सप्रह कृष्टिकी जबस्य कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करनेपर वह अपनी दूसरी कृष्टिके प्रमाणको प्राप्त होती है वह गुणकार खबन्य कृष्टि अन्तर सज्ञाबाला होता है। वह सबसे स्तीक है यह उक कबनका तार्य्य है।

## # विदिय किट्टीअंतरमणंतगुणं ।

६ २५ एरच वि विविधिकट्टी लेण गुणगारेण गुणिबा तविधिकट्टीयमाणं पाविब सो गुणगारो विविधिकट्टीअतरिमित भव्यावे । एसी पुष्टिकस्कावो अणतगुणो, तप्पाओगाणतरूवीह तिम्म गुणिबे एवस्स समुप्पत्तीवो ।

#### स्वमणतराणतरेण गत्ण चरिमिकट्टीअत्रमणतगुण ।

६ ६६ एव तिवयचजरवाविकिट्टीअंतराण पि क्रोभपद्मसगरहिक्ट्रीपविवदाणस्थातराण तरावो अपतगुणकमेण बप्पाबह्मबनेयसम्बर्गतव्य जाव बरिमिक्ट्रीअंतर पत्त ति । तत्व बरिमिक्ट्री अंतरिमिद्ध वृत्त दुविपमिक्ट्री क्या गुणवारेण गुणिवा बरिमिक्ट्रीयनाण पाविब सो गुणगारो बरिमिक्ट्रीयनाण सावि सेत्य । एत्व सञ्बत्य गुणगारो तथात्रोगाणंतकवमेतो ।

# क्षेभस्स चेव विदियाए सगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतरमणतगुणं।

६ ३७ एत्य वडमिबियसंगहिकट्टीणमत्त्रभूवो परस्थाणगुणनारो सम्बेहितो सत्याणगुणनारे हितो अर्णतगुणी ति तमुरूरुचियुण विविद्यसगहीकट्टीए पदमिकट्टीबरस्णतगुणिमिब भाणव । तदो विविद्यसगहीकट्टीए पटमिक्ट्री केण गुणनारेण गुणिवा अप्पणी विविद्यक्तिष्ट्र पाववि सो गुणनारो अणतरिहेट्टिमपदममगहीकट्टीबरिनगुणनारावो अणतगुणी ति मुत्तत्वो।

🕸 उससे दूसरी कृष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है।

§ ३९ यहींपर भी दूसरी इष्टि जिस गुणकारसे गुणिन होकर तीसरी कृष्टिके प्रमाणको प्राप्त होती है उस गुणकारको दितीय इष्टि अन्तर कहते है। यह गुणकार पूर्वके गुणकारसे अनन्तगुणा है, क्योंकि तत्प्रायोग्य अनन्त सस्यासे उसके गुणित करनेपर इसकी उत्पत्ति होती है।

🕸 इस प्रकार उत्तरोत्तर अनन्तर अनन्तर क्रमसे जाकर जो अन्तमे अन्तिम कृष्टि प्राप्त

हाती है उसका अन्तर अपनी उपान्त्य कृष्टिके अ तरसे अनन्तगुणा है।

§ ३६ इस प्रकार लोभनी प्रथम नंबह कृष्टिसे सम्बच्च रखनेवाली तीसरी और चौचो आदि कृष्टियोका अ तर भी उत्तरीत्तर तदनन्तर तदन तर रूपसे अनन्तग्णित कमसे प्राप्त करते हुए अति न कृष्टिक अन्तरके प्राप्त हाने तक यह अल्पबहुत्व जान लेमा नाहिए। बहाँ भीन्तम कृष्टि का अत्य ऐसा कहनेपर द्वित्म कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करनेपर अतिम कृष्टिका प्रमाण प्राप्त होना है वह गुणकार अन्तिम कृष्टिका अत्य तर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सवत्र गुणकार तत्प्रायाग्य अनन्त सस्याप्रमाण है।

अ लोभको हो द्वितीय संग्रह कृष्टिका प्रथम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है।

३७ यहाँपर प्रथम और दितीय समृह इष्टियोका अन्तररूप परस्थान गुणकार सब अन्तर कृष्टियोके स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगुणा है, इस्किए उसे उल्लबन करके 'दूसरो प्रमृह कृष्टिका प्रथम कृष्टि अ तर अनन्तगुणा है, यह कहा है, इसिलए दूसरो प्रमृह कृष्टिकी प्रथम कृष्टि सिस गुणकारसे गुणकार अन तर अधस्तन प्रथम समृह कृष्टिक अस्तिम गुणकारसे अन्त तर अधस्तन प्रथम समृह कृष्टिक अस्तिम गुणकारसे अनन्तगुणा है यह इस सुचका अप है।

विशेषाथ—यहांपर प्रवम सग्रह कृष्टि और द्विताय सग्रह कृष्टिके सम्ब को अतर है उसको गोण कर प्रथम संबद कृष्टिको जा बन्तिम कृष्टि है उससे दूसरी सग्रह कृष्टिको दूसरो कृष्टिका गुणकार पुर्वके गुणकारसे भी अनन्तगुणा है यह स्पष्ट किया गया है।

१ ता प्रती पढमसगहिकट्टीअतरमणंत्रुण इति पाठ । २ ता प्रती पढमसगहिकट्टी इति पाठ ।

- ५ ३८ एलो उवरिमाणतराणं विविधसगृहिकट्टीविसवाण पठमसंगृहिकट्टीए भणिवविद्याणेण योवबहुत्तमणंतराणंतरावो गणंतगुणाए सेडीए णेवस्वमिवि जाणावणकक्षमुवरिमसुतः—
  - \* एवमणतराणतरेण जाव चिरमादो चि अणतगुण ।
- § ३९ गयत्यमेद सुत । एतो लोभस्त विविधतविधसगहिकट्टीण परस्थाणगुणगार मुहलचियुण तवियसगहिकट्टीए अतरिकट्टीणं जाणि अतराणि ताणि अहाकममणतगुणवङ्गीए वेदश्याणि ति जाणावेमाणी मुत्तश्वतर भणइ —।
  - क्षेमस्स चेव तदिवाए सगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतरमणतगुण ।
- ५ ४० एत्य वि यदनिकट्टीअतर्रामिक बुत्ते यदमिकट्टीको विदियिकट्टीसमुप्पायणहो गुणगारो घेतच्यो । सुगममण्ण ।
  - प्वमणतराणतरेण गतुण चरिमिकट्टीअतरमणत्गुण ।
- ९ ४१ पष्टम विविधसंगहिकट्टीसु जेण कमेण किट्टीअतराणसप्पाबहुञ णोव तेणव कमेण सगहाकट्टीए वि णेवच्यं, विसेसाभावाबी ति भणिव होवि ।
  - एचो मायाए पढमसगहिकददीए पढमिकद्दीअतरमणतगुण ।
  - § ४२ एस्य वि परस्याणगुणगारुस्लघण पुरुव व बहुव्य । सेस सुगम ।
- § ३८ इससे आमे दूसरी नगह कृष्टिसम्ब ची जो उपरिम जनन्तर जन्तर कृष्टियों हैं उनका अस्पबहुत्व, प्रयम सश्रह कृष्टिकी कही गयो विषिक्त अनुसार, तदनन्तर तदनन्तर कमसे अनन्त गुणित अणिक्यसे ले जाना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए जागेका सुत्र आगा है—
- क्ष इत प्रकार अनन्तर तदन तर क्रमने अस्तिम कृष्टिके अन्तरके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अनन्तगुणा कृष्टि अन्तर जानना चाहिए।
- § ३९ यह सूत्र गताय है। इससे आगो लोमसञ्चलनको दूगरो और तोसरो तप्रह कृष्टियोंके परस्थान गुणकारको उल्लबन करके तोसरो तबहुकृष्टिको बन्तर कृष्टियोंके जो बन्तर है वह यशक्रम उत्तरातर बन्दार्णित वृद्धिरूपसे ले जाना चाहिए इस बावका झान कराते हुए बागेके सुत्रको कहते हैं—

🕸 लोभको भी तीसरी सग्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिका अन्तर अन तगुणा है।

५ ५० इस सूत्रमे भी प्रथम क्रिप्टका बातर' ऐसा कहनेपर प्रथम क्रिप्टिसे दूसरी क्रिप्टको स्वतन्त्र करनेके लिए गुणकार ग्रहण करना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

🕸 इस प्रकार अन तर तदनन्तर क्रमसे जाकर अन्तिम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है।

५ ४१ प्रथम और दूसरी सब्रह कृष्टियोमे जिस क्रमसे कृष्टि बन्तरोका अल्पबहुत्व प्राप्त किया है उसी क्रमसे इस सब्रह कृष्टिका भी स्त्रे जाना चाहिए, क्योंकि उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तात्यय है।

🕸 इससे आगे मायाको प्रथम सग्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है।

५ ४२ यहाँपर भी परस्थान गुणकारको उल्लंधन कर पहलके समान कथन करना चाहिए। श्रेष कथन सुगम है।

१ ता प्रती पडमसंगहिकट्टीण इति पाठ ।

- एवमणतराणतरेण मायाए वि तिण्हं सगहिकट्टीण किट्टीअतराणि जहा कमेण अणतगुणाए सेटीए णेदव्याणि ।
- ५ ४३ लोअस्स तिष्ह सगहिकट्टीण अणिवविद्याणसवहारियुण तेणेव कमेण सायाष्ट्र वि तिष्ह सगहिकट्टीणमणतरिकट्टीसु बहाकममणतपुणाए सेडीए किट्टीगुणगाराणमप्याबहुबमेर्व णैवक्वमिति बुच होइ ।
  - \* एत्तो माणस्स पढमाए सगइकिट्टीए पढमकिट्टीअतरमणंतगुणं ।
- ५४४ एत्य वि युक्त व परत्याणगुणगोरुत्लंघणेण मायाए तवियसगहिकट्टीचरिमतरावो माणस्त पढनसंगहिकट्टीए पढनस्त किट्टीअंतरस्ताणतगुणत्मवृबद्धट्ट ट्टूच्चं ।
- भाणस्स वि तिण्ह सगद्दिट्टीणमतराणि जहाकमेण अणतगुणाए सेढीए णेदव्याणि ।
- 5 ४५ माणस्स वि तिण्हं सगहिकट्टीण पुच पुच णि रुमण कादूण ययवय्पाबहुआ णेवव्यमिवि युत्त होइ।
  - ण्तो कोधस्य पढमसगृहिकट्टीए पढमिकट्टीअतरमणतगुण ।
  - ६४६ सुगम।
- कोहस्स वि तिण्हं सगहिकट्टीणमंतराणि जहाकमेण जाव चरिमादो
   अतरादो चि अणतगुणाए सेढीए णेदच्याणि ।

ॐ इस प्रकार अनन्तर तवनन्तर क्रमसे मायाकी तीनो सम्रहृष्ट्रियोंके कृष्टि अन्तरोंको यथाक्रम अनन्तगुणित अणिक्यसे से आना चाहिए।

§ ४२ लोमकी तीनो ममद कृष्टियोको कही गयी विश्विष्ठ अल्पबहुत्वका खबधारण करके
उसी कमसे मायासम्बन्धी तीनो हो सम्रह कृष्टियोको अनन्त कृष्टियोके यशाक्रम अनन्तगुणित
श्रीणिरूपसे कृष्टिगुण कारोका यह अल्पबहुत्व बान छेना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्ययं है।

क्ष इससे आगे मानकी प्रयम सप्रह कृष्टिका प्रयम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है।

§ ४४ यहाँपर भी पह नेके समान परस्थान गुणकारके उल्लंघन द्वारा मायाकी तीसरी सम्रहकृष्टिके बन्तिम बन्तर कप्टि बन्तरसे मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका प्रथम कृष्टि बन्तर बनन्तगृणा है यह उपदिष्ट किया गया जानना चाहिए।

 श्र मानको भी तीनों संबह कृष्टियोंका अन्तर यथाक्रम अनन्तपृणित श्रेणिक्यसे ले जाना चाहिए।

५ ४५ मानकी मी तीनों संबह कृष्टियोको पृथक-पृथक् रोककर प्रकृत बल्यबहुत्व ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्या है।

🕸 इससे आगे कोषको प्रथम सप्रह कृष्टिका प्रथम कृष्टि अन्तर जनन्तगुणा है।

९४६ यह सूत्र सूगम है।

 कोचकी भी तीनों समृह कृष्टियोंका बन्तर, यथाक्रम बन्तिम कृष्टि बन्तरके प्राप्त होने तक, बनन्तपुणित श्रेणिक्यसे ले जाना चाहिए । ४७ कोहस्स तदियसगहिकट्टीण दुचरिमिकट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा तस्यतणचरिम किट्टीयमाण पार्वाद त मध्यपच्छिमिकट्टीअतरमविष्ट कातृणप्याबद्धसमेदमणुगतव्यमिति सुत्तत्य सगहो। एवे च भणिदसञ्जाणगारा बाग्सण्ह पि सगहिकट्टीणमतरिकट्टीसु पयट्टमाणा सत्याण गुणगार णाम।

 ५४८ एत्तो उवरि परत्थाणगुणकारसण्णिदाण समहिकट्टीअतराण जहाकमेण थोवबहुत्ताव-हारणद्रश्चतरो सुत्तपबधो ।

तदो लोगस्य पढनसगइकिङ्गीअतरमणतगुण ।

६ ४९ लोभस्स पढमसमहिकट्टी जेण गुणवारेण गुणिदा विदियसमहिकट्टीए पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग पढमिकट्टिंग प्रवास । एसो गुणगारो सत्याणगुणगाराण चरिम गुणगाराथी अणतगुणो अवित् परत्याणगुणगारमाहत्यायो । इसमेव च गुणगारिवसेतमिस्त्रपण एक्केक्कर कस्तायस्य तिर्णण तिल्ण साम्रक्टिंग आणितायो, अण्णहा संसहिकट्टिंग पविभागाणृष चरोति । एत्य हेट्टिंगकिट्टिंगुवरियमिट्टिंगो सोहिय बुढसेस च्यूजनेस्तिमायपिट्टिंग्डेज्यसम्य चत्रीए चिणा अक्करोण बहुक्तायो । क्रिश्चेतरियमिट्टिंगे लागित्रपणिटिंग्डेज्यसम्य चत्रीए चिणा अक्करोण बहुक्तायो । क्रिश्चेतरियमिटिंग्डेज्यसम्य प्रविद्यास्य प्रविद्य प्रविद्य प्रविद्यास्य प्रविद्य प्रविद्य

% ४० कोषनी तीसरी सबह क्रृष्टिकी द्वित्रस क्रुंकिंग् जिस गुणकारसे गुणित होकर वहाँकी अन्तिस क्रुंक्टिके प्रसाणको प्राप्त होती हैं उस सब अन्तिस क्रुंक्ट अन्तरिको सबीदा करके यह अद्यवहुद्ध जान केना चाहिए यह इस सूत्रका समुच्याक्त अर्थ है। कहे गये ये सब गुणकार बारह सबह क्रुंक्टिसम्बाधी अन्तर क्रुंक्टियोधे प्रवृत होते हुए स्वस्थान गुणकार कहकाते हैं।

बीरा पर्स्थान गुणकारके स्वस्थान गृणकार बीर परस्थान गृणकार ये दो भेद पहुले ही कह बाये हैं। उनमेंसे यहाँ तक स्वस्थान गुणकारकी अरोबा क्लात कृष्टियोके बन्तरोको प्राप्त किया गया है। बायय यह है कि उत्तरोत्तर कालो बन्धिक कृष्टिके प्रमाणको प्राप्त करनेके लिए स्वस्थान गुणकारका प्रमाण उत्तरोत्तर अन तगुण बनन्तगण होता बाता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रस्थेक कृष्टिमे बनुभागविकरूप अविवासप्रितिचेश्चर प्राप्त होते बाते हैं।

५ ४८ इससे आगे परस्थान गुणकार संज्ञावाले समृह कृष्टि अन्तरोके अल्पबहुत्वका क्रमसे अवधारण करनेके लिए आगेका सत्रप्रबन्ध आया है—

🕸 उससे लोभकी प्रथम संवह कृष्टिका बन्तर बन-तगुणा है।

५ ४९ छोमको प्रथम सवह कृष्टि बिस गुगकारसे गुँगित होकर दूसरो सबह कृष्टियोको प्रथम कृष्टि के प्राप्त होतो है उस गुगकारको छोमको प्रथम कृष्टि के प्राप्त होतो है उस गुगकारको छोमको प्रथम कृष्टि के प्राप्त होता है। यह गुगकार स्वर्थान गुगकारोके माहात्म्यका हमी गुगकार विशेषका साल्यन स्वर्क एक एक क्वायको तोन नोन सबई कृष्टियों कही बयो है, स्वया सबह कृष्टियों का विशेष विमाग नही बन सकता। यहाँ पर अयस्तन कृष्टिको उपिय कृष्टियों से स्वर्था सब इत्यास प्रयुक्त हमें से से स्वर्था सब इत्यास प्रयुक्त हम्यां से स्वर्था स्वर्थ हम्यां के विशेष विमाग नही बन सकता। यहाँ पर अयस्तन कृष्टिको उपिय कृष्टियों से स्वराक्त यो योष पहना है उससे एक कम अविभाग प्रतिच्छेदोंको उत्तर कमवृद्धिक विमा अक्रमसे वृद्धि हुई है।

शका-यहाँपर कृष्टि अन्तर क्यो नही ग्रहण किया जाता ?

समाधान—नही, क्योंकि वेडा ग्रहण करनेपर पूर्वोक अन्तिम स्वस्थान कृष्टि अन्तरसे इस सग्रह क्रुटि अन्तरके अनन्तगुणे हीन होनेका प्रसंग प्राप्त होता है।

१ आ प्रतीणीदाओ इति पाठ।

लोमस्स पढमसगहिकट्टीए बरिमिकिट्टि तस्सेव विविधसंगहिकट्टीए पढमिकट्टीवो सोहिय मुदसेसं

रुवूणं स्रोहस्स वढमसगहिकट्टीअंतरं नाम होहि ।

९ ५० सपिह विविधसंगहिकट्टीए पडवाकिट्टि तिस्से खेब विद्याकट्टीशो सोहिसे शुद्धसेस स्वूचणरासी प्रविक्तसमाहिकट्टीकोराणिसस्तुद्धकेसरामित्री वर्णतंत्रणो होत्र, तेण इस्तियकेसरासी वावतामाणिककुकुत्तरकमेण विकाश कावनामाणिककुत्तरकमेण विकाश कावनामाणिककुत्तरकमेण विकाश कावनामाणिककुत्तरकमेण विकाश कावनामाणिक वावनामाणिक विद्याकट्टीणतेलरावी एवं विद्रावतसम्बातगुण काव। ण वा एवं सुत्ते सणितं, एली वावनामाणिकोहतविद्यासांगिकिट्टीलतरावी एवं विद्रावतस्य विकाश कावनामाणिक वावनामाणिक विद्रावतस्य विकाश विद्रावतस्य विद्रावतस्य विकाश विद्रावतस्य विकाश विद्रावतस्य विकाश विद्रावतस्य वित्रवामाणिक विद्रावतस्य विद्रावतस्य वित्रवामाणिक वित्र

चिदियसगहिकट्टीअतरमणतगुण ।

- ६९१ विविध्यसगहिकट्टीए चरिमिकट्टी जेण गुणगारेण गुणिवा तविधसगहिकट्टीए पडमिकिट्टि पाविव सो गुणगारो विविधसगहिकट्टीजतरं णाम । एवं पडमसगहिकट्टीजतरावो अणतगुण । को गुणगारो । तप्पाजोगगणतरूवमेत्तो ।
  - तदियसगहिकट्टीअंतरमणतगुण ।

शका-वह कैसे ?

समाचान—लोमकी प्रथम सप्रह कृष्टिको अन्तिम कृष्टिको उसोको द्वितोय संप्रहकृष्टिको प्रथम कृष्टिमेसे घटा देनेपर जो शेष रहता है एक कम वह लोमकी प्रथम संग्रह कृष्टिका बन्तर होता है ।

\$ ५० अब दूसरी सग्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिको उत्योको दूसरी कृष्टिभेसे बटा देनेपर जो राशि योच रहनो है, एक कम बह राशि पूर्वाक सग्रह कृष्टिके बन्तर निमित्तकर गृह योच राशि से बनन्तराणी होती है, इमलिए इतने प्रमाणकर राशि विवास प्रतिकर्धिको उत्तर कमनृद्धिके बिना अकन्मसे वही है इसलिए प्रथम और दूसरी कृष्टियोका यह बम्तर हो गया है और ऐसा होनेपर पूर्वके संग्रह कृष्टिक कन्तरसे यह कृष्टिक अन्तर अनन्तर्गाणी हो गया है। परन्तु ऐसा सुनर्म कहा नहीं है, स्पोकि इसने क्षांको अन्तर्गाणी तीचरी सग्रह कृष्टिसम्बन्धी अन्तिस कृष्टिक अन्तरसे प्रति कृष्टिक क्षांको प्रया कृष्टिक अन्तर से प्रति कृष्टिक क्षांत का सन्तर्गाणी हो ऐसा इस सुम्बहार निव्छिक समा गया है। इसी प्रकार योच संग्रह कृष्टियोके अन्तरके ओ कृष्टिक अन्तरसे अनन्तर्गाणी होन होनेका प्रसा प्राप्त होता है ऐसा व्यवस्थित हम्म कृष्टिका अन्तर प्राप्त होता है ऐसा प्रति सम्प्त कृष्टियोके अन्तरके ओ कृष्टिक अन्तर ऐसा कहनेपर कृष्टिगणकर हो। यहाँ प्रविकार ना चाहिए। इससे हम जानते हैं कि कृष्टिक अन्तर ऐसा कहनेपर कृष्टगणकरा हो। यहाँ प्रविकार ना चाहिए, परन्तु अवस्तन कृष्टिको उपरिम कृष्टिमेंसे चटाकर जो योच रहें वह नहीं।

🕸 उससे दूसरी संग्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुवा है।

\$ ११ दूसरी सप्रह कृष्टिको अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर तीसरी सप्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार द्वितीय सप्रह कृष्टिका अन्तर है। यह प्रथम सप्रह कृष्टि अन्तरसे सनन्तगुणा है।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाचान - तत्प्रायोग्य अनन्त संख्या गुणकार है।

🕸 उससे तीसरी संप्रह कृष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है।

ता प्रती पडमसगहिकट्टीए इति पाठ ।

६५२ ात्व्य चीवगो भणड—लवियसंगृहिकट्टीअतरिमिव वसे कवमस्स अंतरस्स गाहणिवह कायस्य कि ताय कोअस्स तरिवपसंगृहिट्टीए व्यरिमिकट्टीवो तस्सेवागुस्वफृट्याविवसाणार परिसमाणगणागारो पेपव आहो लोजस्स तरिवपसंगृहिट्टीए व्यरिमिकट्टीवो मायाए पदम समृहिक्टिए आदिमिकट्टियो मायाए पदम समृहिक्टिए आदिमिकट्टियो स्वाया पदम समृहिक्टिए आदिमिक पविसमाणगणागारो हि ? ण ताव पद्यस्पक्को, समृहिक्टिअतराण सप्पादृष्ट्र, भण्याणो समृहिक्टिअतराण सप्पादृष्ट्र, भण्याणो समृहिक्टिअत्याणागणारस्स ववेसाणववसीवो । अय केण वि सर्ववेण तस्स वि पवेसो ण विश्वो ति वश्वाणाग्वस्त ग जाव्यत्रे क्रिह्मिकट्ट्यतरावो अण्यतगणहीणस्स सम्मायाए च अत्यस्यापुण्यति उवरि भण्यामाणमृत ण जाव्यत्रे क्रिह्मिकट्ट्यतरावो अण्यतगणहीणस्स तस्स तस्य त्राव्यसमृहिक्टियाचा । विश्ववेष विव्यवेष्ट के क्रिमस्स मायाणं चित्रपदम समृहिक्टियामतर्क्ति त्राव्यसमृहिक्टियामतर्क्ति विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यमान्द्र किट्टीय व्यरिमिक्टियाचा विव्यवेष्ट प्रविव्यविव्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यस्तिष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट प्रविद्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसमृहिक्टियाचा विव्यवेष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यसम्भविष्ट स्वर्यस्य विव्यसमृहिक्टियाचा विवयस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य विवयसम्भविष्ट स्वर्यस्य विवयसमृहिक्टियाचा विवयसम्भविष्ट स्वर्यस्य विवयसमृहिक्टियाचा विवयस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य

६ ५२ शका— यहाँपर शवाकार कहना है कि 'तिहयमंग्रह किही औन र' ऐसा कहनेपर यहाँ किस अन्तरका गण्ण करना चाहिए वया कोमको तीसरी सग्रह कृष्टिकी अपित किराज सिंदी सगर सार्व कृष्टिकी अपित किराज सिंदी सगर कृष्टिकी अपित किराज स्वाप्त स्वाप्त किस अन्तरका गण्ण करना हो स्वाप्त क्षित्र साथ संव्यक्त की प्रयस्त स्वाप्त कृष्टिकी अपित सग्रह कृष्टिकी अपित सग्रह कृष्टिकी अपित सग्रह कृष्टिकी कि सग्रह कृष्टिकी कि सग्रह कृष्टिकी कि सग्रह कृष्टिकी कि सग्रह कृष्टिकी के तरोकी स्वयं स्वाप्त किसी सगर कृष्टिकी के तरोकी स्वयं कृष्टिकी कि सग्रह कृष्टिकी के स्वरोध के तरोकी कि स्वयं स्वयं

समाधान—यां उक शकाका परिहार करते हैं—'छोषम्स तदिवसंगहिकट्टीअतर' ऐसा कहनेपर छोमको दूसरी सम्रहकिटकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर कोमकी ही तीसरी सम्प्रकिष्टिकी अन्तिम कृष्टिको प्राप्त करती है वह गुणकार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक दूसरी सम्रह कृष्टिक क्रमतरसे स्पष्टक्षरे यह अ तर अग तगुणा देखा जाता है।

शंबा-यहाँवर गणकार क्या है ?

समाधान—तीसरी समह कब्टिमे प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारीके परस्वर गुणा करनेपर जो लब्ध आने वह यहाँपर गणकार है।

१ भा प्रतौ सगहिन द्रीए मायाए इति पाठः ।

सारो पेदमेत्य (पक्षेयध्यमिदि चे ? ण, कोमे-मायाणभतरमाहृप्यप्वसणहुमेवस्स णिहेसे फळोव छभावो । त कच ? छोभस्स विविवसगहुम्बिहोश्वस्तराबो सत्वाणगुणगारस्वगमेलेलाणंतगुणमेद तवियसगृहिद्दीकेतर, पुणो एवस्हावो वि छोभसम्बाणध्वरमणवाजुणमिदि पृष्टपाद्वदे सत्याणम्ह् पविद्वाससगुणगारसवगावो अणतगुणा परत्याणगुणगारो ति ज्ञाणम्बदे । तम्हा एवविहत्यविसंस पविद्वदसावो ण णिव्यसयमेद मुत्तमिदि सिद्ध ।

§ ५३ अथवा तिव्यसगहिकट्टीण अपुष्टककह्यादिवरगणा च अतरं तिव्यसंगहिकट्टीअतर सिक्ष चेस्तक्ष्य, संगहिकट्टीअद्धरतरस्स व कथि संगहिकट्टीअतरत्तेण णिट्टेले (बरोहाभावावो । ण तहा-भ्रवगम एसा उर्बार साथा क्षेत्रकाणमत्त्रस्स अर्थातगुणसिंदरोहो गेहासकणिच्या, कोमस्स स्थाणप्याबद्धण भण्यागण एव हाथि ति बप्धण अपुष्टकहृष्ट्रांह सम्राण कादूण पुणी तत्तो णियांसहृण हेट्टिमपय चेब चेत्रण तत्तो लोग मायाणमतरस्साणतगुणत्रण णिटेसावकवणे तहोसायुक्यभावा ।

§५४ अथवा 'कोभस्स तिवयसगृहिकट्टीअतरमण् तगुण' इवि बुत्ते कोभमायाणमेव तिवय पदमसगृहिकट्टीण सथिगुणगारो गहैवव्यो । ण च तहावकांबक्जमाण उवरिमसुक्तण पुणवत्त्रभावो वि, 'तिवियसगृहिकट्टीअतरमणतगुण'इवि सामण्णणिह्सेणवेण त कदममिवि सदेह सम्दूर्यण्णे तिष्ण-

क्षका न्यह ता अनुकावद है, इविजय यहाँपर उसका कथन नहीं करना चाहिए ? समाधान-नहीं, क्योंकि लोभे और सामाके अन्तरक माहात्म्यके दिखलानेक जिए इसका

निर्देश करनपर सफलता उपरब्ध हाता है। शका—वह कैस ?

समाधान—कोमको दूसरी सग्न कृष्टिके बन्तरसे, स्वस्थान गुणकारीके परस्यर गुणा करने पर को रुव्य वान उसको अपवा भा यह तीसरा सग्नह काष्ट्रका व तर बनन्तगुणा है। पुन इससे भो कोम बोर मायाका व तर वनन्तगुणा है ऐसा कपन करनेपर स्वस्थानमे प्रविध्य हुए समस्त गुणकारोक परस्य गुणत करनेपर प्राप्त हुइ साक्षस परस्वान गुणकार बनन्नगुण। हे ऐसा जाना जाता है, इक्षीवर् ६५ प्रकारक अर्थावयायस प्रातबद्ध होनेक कारण यह सूत्र विवयराहत नहीं है यह सिद्ध हुआ।

६ ५३ अववा तीसरो सग्रह कृष्ट और अपूर्व स्वयंकको आदि वगणाका अन्तर तोसरो सग्रहकिटका आतर हो ऐता प्रहुण करना चाहिए, बवाक रायुक्तिस्त और स्वयःक अन्तरका भी किसा अपेक्षा सग्रहकृष्ट अन्तरक्य निर्मा तहा स्वाक्षर कर्मा कर स्वयः अन्य हुन स्वाक्षर अन्य हुन स्वाक्षर अन्य हुन स्वाक्षर अन्य हुन स्वाक्षर अन्य स्वयः अन्य हुन स्वाक्षर क्षर अन्य स्वयः अन्य स्वयः हुन स्वाक्षर क्षर अन्य स्वयः अन्य स्वयः करनेपर इस प्रकार हुता है, स्वाक्षर अप्य अपूर्व स्वयः अप्य स्वयः स्वयः अप्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः अप्य स्वयः अप्य स्वयः स्व

६ ५४ अथवा 'लोमकी तीसरी समहक्षृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है' ऐसा कहनेपर लामका तीसरी और मायाको प्रयम सादहक्ष्योक साम्बांबययक गुणकारका हा महण ४५ना चाहिए। और इस प्रकार अवकारन करनेपर अगने सुनको लक्ष्य कर पुनक्कपना भी नही होता, स्योकि 'तीसरी समहक्ष्याकि अन्तर अनन्तगुणा है' इस प्रकार यह सामा य निर्वेश होनेस बहु लिन साहै

१ अस प्रती समुप्यण्यो इति पाठ ।

रायरणमुहेण क्षोसमायाणमतरनेव तदिवसगृहांकट्टीजतरमिह विविक्सिय, ण तत्तो बण्णमिदि पदुप्पायणहुम्बरिसमुत्तारभे पुणवत्त्वोसासभवावो ।

# लोभस्स मायाए च अंतरमणंतगुणं ।

६ ५५ गवत्थमेव युत्त, अणतरमुत्ते चेव वक्ताणिवत्तावो ।

भायाए पढमसगहिकट्टीअतरमणंतगुणं ।

६५६ एव भणिबे मायाएँ पढमसगृहांकट्टीए चरिमकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिबा अप्पणी चेब विदियसगृहकिट्टीए पढमकिट्टीपमाण पार्वांब सो गुणगारो वेत्तच्वो । सेस सुगम ।

# विदियसगइकिट्टीअंतरमणतगुण ।

६ ५७ सुगम ।

स्तियसंगहिकट्टोअंतरमणतगुण ।

§ ५८ एत्य वि पुळ्य व तीहि पयारेहि सुत्तत्यसमत्यणा कायव्या, विसेसाभावावी ।

भ मायाए माणस्स च अत्रमणतगुण ।

५५९ ण तिवयसगहिकट्टीअतराबो एवस्स भेदो, किंतु 'तिवयसगहिकट्टीअतरमणतपुण' इवि बुले मायाए माणस्म च चरिमपडमसंगहीकट्टीण जमतर तमेव चेत्तवत्र, णाण्णभिवि पुथ्वसुल णिहिट्टस्सेवस्थस्य कुडीकरणट्टमेव सुत्तमोइण्णभिवि वक्खाणेयव्य । सेसं सुगम ।

ऐसा छन्देह उत्पन्न होनेपर उसके निराकरण द्वारा लोभ और मायाका बन्तर ही तीसरी सम्रह कृष्टिका बन्तर यहाँपर दिवलित है, उससे भिन्न नही इस बातका कथन करनेके किए अगले सुनका बारम्म करनेपर पुनरुक दायका प्राप्त होना बसम्मत है।

🏶 लोभ सज्बलन भीर माया सज्बलनका अत्तर अनन्तगुणा है।

हु ५५ यह सूत्र गताय है, क्यांकि इससे अनन्तर पूत्र सूत्रमें ही इसका व्याख्यान कर आये हैं।

% उससे मायाकी प्रथम संप्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है।

हु ५६ ऐसा बहुनेपर मायाको प्रथम समुहक्तिष्टको आस्त्रम काँग्ट जिस गुणहारसे गुणित को गयो अपनी हा दूसरो समृह कृष्टिको प्रथम कष्टिके प्रमाणको प्राप्त होती है उस गुणकारको प्रहुण करना चाहिए। घोष कषन सुगम है।

🕸 उससे दूसरी सग्रहरूष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है।

६ ५७ यह सूत्र सुगम है।

🕸 उससे तीसरी अग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है।

§ ५८ यहाँपर भी तोन प्रकारोधे सुत्रके अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उक्त कथनसे इसमे कोई विशेषता नही है।

🕸 माया और मानका अन्तर अनन्तगुणा है।

५५९ तीसरी समृद्ध कृष्टिक बन्तरसे इतमे कोई सेद नही है, किन्तु 'तदियसमृद्धिकृद्धो अतरमण्यागुण' ऐसा क्ट्रवेपर मायाकी अन्तिम और मानकी प्रचम समृद्धकृद्धियोका वो अन्तर है वसे ही प्रहण करना चाहिए, अन्य नही। इस प्रकार पुतसूत्रमें निर्दिष्ट किसे गये ही अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए यह सूत्र बचतीण हुवा है ऐसा व्यास्थान करना चाहिए। शेष कथन सुपम है।

- माणस्स पढमसंगहिक्द्वीअतरमणतगुण ।
- # विदियसगहकिट्टीअतरमणतगुणं ।
- # तदियसगहिकट्टोअंतरमणतगुण ।
- # माणस्स च कोहस्स च अतरमणंतगुणं ।
- कोइस्स पढमसगइकिट्टोअतरमणतगुण ।
- # विदियसगहिकद्वीअतरमणतगुणां ।
- §६० एवाणि सुत्ताणि सुगमाणि।
- **\* तदियसंगहिकट्टीअतरमणंतगुणं** ।

§ ६१ एव भाग हे कोहतवियसगहिकट्टीए बरिमिकट्टी जेण गुणगारेण गुणिवा कोहस्स चेव अयुक्षकद्वाविवयंग पावित सो गुणगारो कोषस्स तविवयसंगहिकट्टीजतरिमिविणिह्ट इट्टका एवमेसो सत्याणपावहुजाविहो भागवो हो। १ वृणो एवं सत्याणपाव मोत् ण यरस्वाणपावहुजाविहो भागवो हो। १ वृणो एवं सत्याणपाव मोत् ण यरस्वाणपावहुजाविहो सिवियसंगहिकट्टीजतरम्मतगुण १ विवियसंगहिकट्टीजतरम्मतगुण १ विवियसंगहिकट्टीजतरम्मतगुण १ विवियसंगहिकट्टीय साथित भागवे विवयसंगहिकट्टीय साथित साथित साथित साथित प्रत्याणपाव प्रविद्वस्त गुणगारस्स गहण साथवा। एवं वेत्त्रण पुणो एवस्त्रको वर्जार कोमस्स अयुक्षकद्वाणमाविवागगाए पविस्समाण परत्याणपुणगारस्स गिद्देसमुर्वारमुद्रस भणितिहि ति एको विवियो वन्न्नाणयारो। जवार पितियसंगहिकट्टीजतरमणतगुण इतियसंगित प्रतिविवसंगिति स्वार्णा विवियो वन्न्नाणयारो। जवार प्रतिविवसंगहिकट्टीजतरमणतगुण इति हो भणिते कोमस्स बारमावो किट्टीको कोभस्स अव्ववस्त्वाविवसंगिर विवास वारमावो किट्टीको कोभस्स अववस्त्रस्वावसंगिरि विवास वारमावो किट्टीको विभागता वारस्वारम्भतावसंगरि विवास वारमावो परिचाणपुणगारो वेष गहिको णाल्यो ति स्वुप्यायणकलो व्यस्तिमुत्तावसारी ति

<sup>🕸</sup> उससे मानकी प्रथम संप्रहक्तृष्टिका अन्तर बनन्तगुणा है।

उससे दूसरी संप्रहकुष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है ।
 उससे तीसरी संप्रहकुष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है ।

अ उसस तासरा संप्रहरूक्टका वन्तर वनन्तगुणा ह ।

क्ष मान सज्वलन और क्रोभ संस्वतनका बन्तर बनन्तगुणा है।

अ उससे क्रोधको प्रथम संग्रहकुष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है।
 अ उससे दूसरी सग्रहकुष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है।

६६० ये सूत्र सुगम हैं।

अः उससे तीसरी सग्रहकृष्टिका बन्तर बनन्तगुणा है ।

<sup>\$</sup> ६१ ऐसा कहनेवर कोषको तोसरी समृह कृष्टिको बन्तिम कृष्टि सस गुणकारसे गुणित होकर कोषके ही अपूर्व स्थवं क्रको आदि वर्गणको प्राप्त होती है वह गुणकार कोषको तोसरी समृह कृष्टिका अन्तर है ऐसा निर्छिक जानना चाहिए। इस प्रकार यह स्वरूपान अल्पबहुत्व विधि कही गयी है। अब उस स्वरूपान परको छोड़कर परस्वान अल्पबहुत्व अयक सुत्रमें कही यह एक व्यावयान प्रकार है। अपवा 'तोसरी समृहकृष्टिका अन्तर अन्तर्याम् है' ऐसा कहूनेवर दूसरी समृहकृष्टिका अन्तर अन्तर्यामा है' ऐसा कहूनेवर दूसरी समृहकृष्टिको तीसरी समृहकृष्टिको अन्तर अन्तर अन्तर अपविष्ट हुए गुणकारको प्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रहण करके पुत्र अस्वरूप हिस्स समृहकृष्टिको अन्तर अनुत्र अस्वरूप हुए गुणकारको प्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रहण करके पुत्रमें कहीं क्षा काम यह दूसरा व्यावस्थान प्रकार है अवया परस्थान गुणकारका निर्देश अपके अपूर्व स्वरूप अस्वरूप कर्मर सहार है। अस्वरूप कर्मर अस्वरूप क्षा क्षा स्वरूप कर्मर सहार स्वरूप क्षा स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप क्षा स्वरूप क्षा स्वरूप क्षा स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप होने स्वरूप स्

एसो तदियो वक्खाणन्यारो, तिषु वि प्यारेसु अवकविवेस विरोहाणुवर्नभावी ।

- कोधस्स चिरमोदो किट्टोदो लोगस्स अवुट्यफदश्यणमादिवग्गणाए अतरमणत-गुणं ।
- ६६२ गयत्वनेव सृत् । एवमेतिएण वर्वयेण पुश्वपक्रीवर्द्यकट्टीबप्पावहुबस्त गुणगार साहणदुवेव अप्यावहुत्र पर्कावय सर्पाह एत्तो पद्धमसम्पू जिम्बत्तिकन्नमाणियासु किट्टीस् विकन्नमाणस्स वरेसागस्स सेढियरुवण कूणमाणो सत्तपवधमृत्तर अणह—
  - पढमसमए किट्टीसु पदेसग्गस्स सेढिपरूक्णं वत्तइस्सामी ।
  - § ६३ स्वममेव पद्वणावका।
  - **क्षत जहा।**
  - ६६४ सुगम।
  - क्षेत्रस्त जहण्मियाए किट्टीए पदेसग्गंद्रबहुअ ।
- ६६५ वडमसमयिकट्टीकारची पुव्वायुव्यक्त्र्एहिता व्येसग्रस्तासंखेज्ज्ञदिभागमोक्टिड्रपूण पुणो ओकड्डियसयलव्यवस्थासखेज्ज्जिदभागमेल व्य्व कट्टोस् णिव्यव्यवि । एव च णिव्यवमाणो लोभस्त जा जहाँक्ण्या किट्टी तिस्से सरूवेण बहुअ व्येसम्ग णिव्यव्यवि, अण्टरप्रुविद्यव्य

कथन करनेके लिए आगेक सूत्रका अवतार हुआ है। इस प्रकार यह तोसरा व्याख्यान प्रकार है, स्पोकि तोनो हा प्रकारोके अवकम्बन करनेपर कोई त्रिरोध नही उपलब्ध होना।

विशेषायं—यहाँपर 'तदियसप्रहृष्ट्टाअतर अणतगुण' इस सूत्र की रचनाके प्रयोजनरूपमे अन तोन प्रकारोको ध्यानमे रखते हुण उससे अगळ सूत्रको रचना का गयो है इस तथ्यका स्वय्ट किया गया है। शेष कथन स्पष्ट हो है।

🕸 कोघकी वितम कृष्टिसे लोभके अपूर्व स्पर्यकोंकी वादि वर्गणाका जन्तर अनन्तगुणा है।

६२ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा पूत्रमे कहे गये किट्यों के अवस्वतुद्वते गुणकारीको विद्विके लिए इस अल्पबहुतका क्यन करके अब इसके बाद प्रथम समयमें निष्य-म हुक किट्योमे दिये जानेवाले प्रदेशपुत्रको श्रीणका कथन करते हुए आगेके सुप्रअन्यको कहते हैं—

🕸 वब प्रथम समयमे कृष्टियोमे प्रवेशपुजके अणिप्रकपणको बतलावेंगे।

§ ६३ यह प्रतिज्ञाबाक्य सुनम है।

क्ष वह जैसे।

§ ६४ यह सूत्र सुगम है।

🕸 लोभकी जधन्य कृष्टिमे प्रदेशपुत्र बहुत है।

६६५ प्रथम समयमे कृष्टिकारक बाब पूर्व और अपूत स्पष्टक्सम्बन्धी प्रदेशपुत्रके अस्वयातवें मागाना अपकार्यात के मागाना अपकार्यात के मागाना अपकार्या के स्वत्यात के मागाना अपकार्या के स्वत्यात के मागाना अपकार्या के स्वत्यात के मागाना अपकार्या कृष्टियों निक्षित करता है और इस प्रकार निक्षेण करता हुआ लोमकी जो जयन्य कृष्टि है उस क्यमें बहुत प्रदेशपुत्रका निक्षेणण करता है, क्यों कि जनन्तर पुत्र प्रकृषित किये गये द्रव्यकों

किट्टोम्बह्वाजेण खंडिय तत्वेयलंडबब्बमेत्तस्स क्वूजकिट्टोअद्वाजेमेत्तवमाणविसेसेहि समहिवस्स जहज्जकिट्टोए गिक्सेबटसगादो ।

# विदियास् किट्टीए विसेसहीणं ।

- ६ ६६ केत्तियमेल् ण ? एयवरगणिवसेसमेल् जे । एता उवरिमिकट्टीस् वि जहाकममणत-भागेण विसेतहीणमेल पवेसत्यां णिविखविद जाव बोचुक्कस्सियादो कोहकिट्टीदो ति इममरणिवसेसं जाणाविमाणो सुत्तमुलरं भणइ—
  - \* एवमणंतरीवणिधाए विसेसडीणमणंतमागेण जाव कोइस्स चरिमकिट्टि चि ।
- ६६७ एवमेबेण बिहार्णण जगतरोविष्याए उवरि सञ्बद्ध एगेणवगणविसेतमेस परिहीण काद्रण गेवळ जाव सक्वांस समहिकट्रीणगंतरिकट्टीको समुस्टिपयूण सम्बुक्कस्तिय कोहचरिक-किट्टि यस्तो ति । कुदो ? एदिम्म अद्वाणे अगतराणतरावो अगंतभागहाणि मोस्ण पयारंतरा-संभ्यादो ।

कृष्टियोंने अध्वान्धे सण्डित करके वहाँ जो एक सण्डप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो उसे एक कम कृष्टियोंके स्थानप्रमाण वगणा विशेषोसे अधिक करे, बयोकि उनने द्रव्यका जघन्य कृष्टिमें निक्षेप देखा जाता है।

अ उससे दूसरी कृष्टिमे प्रदेशपुज विशेष हीन है।

६६६ जका-कितना होन है ?

समाधान-एक वर्गणामें विशेषका जितना प्रमाण है उतना हीन है।

इससे आगे उपरिम कृष्टियोंमें भो कमसे अनन्तर्वे आगप्रमाण विशेषमे हीन प्रदेशपुणको ही तब तक निक्षित करता है जब जाकर जोच उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि प्राप्त होती है इस प्रकार इस अर्थविशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

इस प्रकार अनन्तरोपनिषाकी अपेका उत्तरोत्तर अनन्तर्वे भागप्रमाण विशेष हीन

प्रदेशपुजका निक्षेप क्रोधकी अन्तिम कृष्टि तक होता है।

ुँ ६७ इस प्रकार इस विधिमें बनन्तरोपनियाको अपेक्षा आगे सवन एक-एक वगणाविद्येष मान होन करते हुए तब तक ले जाना चाहिए जब जाकर सब सबह लिट्योंको अन्तर कच्टियोको उच्छा करके सबसे उन्कर कोष को जन्तिम कहि आप्त होती है स्थाकि इस अध्यानमें अनन्तर अनन्तराख्येल अन तमामाहानिको ओक्कर अन्य प्रकार समझ नही है।

विशेवार्थ — यहाँपर कोमको जबन्य कच्छिते लेकर कोमको जन्मिम कच्छित कि विताम में जिल्ला कोमको जबन्य कच्छिते लेकर कोमको जिल्ला कार्य है। जिल्ला होती हैं बनसेंसे किस कच्छिते कितना हुन्य प्राप्त होता है और वह समस्त हुन्य अपूर्व स्थामको कि बनस्त हुन्य अपूर्व के कितना हुन्य प्राप्त होता है और प्रव्य स्थामको कितना हुन्य प्राप्त होता है। ति उसमें मांस्व क्ष्य क्ष्य के स्थाम के स्थाम होता है। ति स्थाम के स्थाम होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य कि कितना हुन्य प्राप्त होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य कि कि कितना हुन्य प्राप्त होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य क्ष्य के कितना हुन्य प्राप्त होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य के कितना हुन्य प्राप्त होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य के कितना हुन्य प्राप्त होता है। तो भी सब कृष्टियोमें उसन हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य कि समस्त स्थाम कि सम्बन्ध हुन्य प्राप्त होता है। उसने साम कि क्ष्य के क्षय के क्ष्य के क्ष्य के क्ष्य के क्ष्य क्ष्य क्ष्य प्राप्त होता है। उसने स्था के क्ष्य क्ष्य क्षय प्राप्त होता है। इसने क्षय क्ष्य क्

१ ता प्रतो रूवूणिकट्टीअकरणद्ध इति पाठ । २ ला प्रतो एयवग्यणिविष्ठेषण इति पाठ ।

§ ६८ संविह वर्षवरोवणिवाए सध्यबहुष्णकोविक्ट्रोपेविक्रमाथो सब्बुक्कस्सकोहिक्ट्रीए पर्वसम्म कयमबिद्रवि ति वासंकाए णिरारेगीकरणटुक्तरतृत्तमाह—

यग्योवणिधाए जहण्णियादो लोमिकिङ्गीदो उक्कस्सियाए कोषङ्किणेए
 यदेमार्ग विसेमहोणप्रजनत्यागेण ।

६६९ कुवो एव चे ? किट्टीजद्वाणस्स एयगुणहाणिद्वाणतरस्साणतिमभागयमाणसावो । एरच होणासेसवस्वपमाण रूवुणकिट्टिबद्धाणमेसवस्मणविसेसा ति घेतस्व ।

५ ७० सपि क्रिक्विरमिक्ट्रीए शिस्तिन्वेसमावी अवृष्यक्ट्यादिकमाणाए शिववमाण प्रवेसमास्स पमाणागुमम कस्सामी । त खहा—कोहचरिमिक्ट्रीए शिस्तिप्येसमावो अवृष्यकट् यादिवमाणाए शिवदसाभप्येसम्ममणतृणहोण होति । क्रि कारण ? कोषचरिमिक्ट्रीए अणताओ

६ ६८ वब परम्परोपनिवाको अपेक्षा सबसे जबाय कोम कप्टिक प्रदेशपुजसे लकर सबसे उस्कृष्ट कोच कृष्टिमे प्रदेशपुत्र किस प्रकार अवस्थित है ऐसी वाशका होनेपर नि शक करनेके जिए बागेके समको कहते हैं—

अरम्बरोपितवाको अयेका जघाय लोभकृष्टिसे उत्कृष्ट क्रोधकृष्टिसे प्राप्त हुआ प्रवेशपुज
 अमस्तर्वे भागप्रमाण विशेष होत है ।

६६९ शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान--व्योक्ति कृष्टियोंका अध्यान एक गुणहानि स्थानान्तरके अनन्तर्वे भागमात्र है। यहींपर होन हुआ समस्त द्वय एक कम कृष्टि अध्यान (आयाम ) प्रमाण वगणाविशेषरू

है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

विशोधार्थ—जहाँ बन तरोपनिधार्म अधम कृष्टिके बार दूसरी कृष्टिमें कितने हीन इत्यक निसंग कृष्टि हो। है। इसी प्रश्न कृष्टिमें तिसरी जादि प्रतेक कृष्टिमें उत्तरीत्तर कितने होन द्रव्यक निसंग हुए है। इसी प्रश्न कृष्टिमें तिसरी जादि प्रतेक कृष्टिमें उत्तरीत्तर कितने होन द्रव्यका निसंग हुआ है अप वास्ति क्षा है। वहाँ इतना दिखेल सब सिका कर कितने होन द्रव्यका निसंग हुआ है यह विश्वार किया गया है। यहाँ इतना दिखेल सम्बन्धाना चाहिए कि जहाँ अनन्तरोपनिधाको अपेला एक हिंदि उसके अन तरको दूसरी कृष्टिमें जितना इत्यह होन होकर दिया गया है उस होन द्रव्यक प्रमाण सब दृष्टिमें के जन्तर में गामाण है वह होन प्रयास के उसके अनन्तर अपाणाम है वह ही परम्पतिकाली अपेला में लोकिस क्षा क्षा करिया में सिक्त करने परमाणाम है वह ही परम्पतिकाली अपेला में लोकिस क्षा क्षा क्षा करिया होने होने द्रव्यक्ष कृष्टिमें की वास होनेवाले सब द्रव्यक्ष क्षानत्तर माणप्रताल है। किर भी यह एक इक्षिमें दूसरी कृष्टिमें तितना द्रव्य होन हुआ है उसे एक कम कृष्टि क्षानान्त्रमाण वर्णणाविषोपोर गृचित करने पर जो करव क्षावे जनना होता है।

६७० वब कोषकी बातिम कृष्टिने निविष्ठ हुए प्रदेवपुत्रको अनुब स्वयकोकी बादि वर्गणामें निविष्ठ होनेबाओ श्रेषपुत्रके प्रमाणका बनुमम करेंगे। वह जैसे—कोषको अतिस कृष्टिमें निविष्ठ हुए प्रदेवपुत्रके अपूर्व स्वयंकको बादि वर्गणामें निविष्टन होनेवाला प्रदेवपुत्र अनन्तगुणा होन है।

र्शका-इसका क्या कारण है ?

१ का प्रती कथमिव चिट्रदि इति पाठ ।

अपुरुषफह्याविवागणाजो जिबिस्तविव पुणो अपुरुषफह्यवागणाए तत्यं पुरुषावद्विववश्यस्तासंकेजनिव सागमेसं चैव जिबिस्तवमाणस्त तदुवस्तद्वीए बाहाजुबसंभावो । एस्य बोस्हं पि वन्वाणमोबहुर्ज ठिवय प्रयवत्यविसये सिस्ताण पिडवोहो कायक्वो ।

५०१ विस्तमाणवस्य पि कोषचरिमिकट्टीए बहुत्र । अपुष्यफट्ट्याविषणणाए अणतपुणहोणांसि बहुत्य । तदो एस्य बोगोजुच्छाओ कावाओ — किट्टीसु एया गोजुच्छा, पुष्यापुम्यफट्टएसु
बण्णा गोजुच्छा सि तक्ष्ये पुण्या अप्राचित्र । किट्टीसु फट्टएसु च एया चेव गोजुच्छा होवि सि भणांत ।
तेसिमिहण्याएण कोहचरिमिकट्टिए णियालगर्वसम्पादी अपुष्यकट्ट्याविषणणाए णिसिचयाणार ।
त्यामस्यक्षेत्रजुणहोणे होति, कण्णहा किट्टीसु फट्टएसु च सिम्णगोजुच्छप्यसंगावो । एविन्य पच्छे
सम्पास्तकेत्रजुणहोणे होति, कण्णहा किट्टीसु फट्टएसु च सिम्णगोजुच्छप्यसंगावो । एविन्य पच्छे
स्वित्ररणदाए चरिमसम्प्रं मोलूण हेट्टिगासेससम्प्रणु किट्टीसु विस्तमाणस्तिक्ष्यमेयसम्प्र
पद्यस्ताणितिमभागनेन चेव आयवे । ण चेदमिच्छित्रवर्शे, उवसमसेदीए एवस्तरप्यस बाहोचकभावो । तस्तु पुज्याने चेव अत्यो वेतस्था । एच किट्टीसरणदाए पद्यसम्प्रण किट्टीसु विज्ञमाण
पद्यसम्पर्स सेदियक्ष्यणे काङ्गण सर्गह विविद्यसम्ए कोरमाणकज्ञमेवपटुप्यायणहमुवरिम
पुत्तरवयसाह—

श्विद्यममए अण्णात्रो अपुन्वात्रो किट्टीत्रो करेदि पटमसमये णिन्वत्तिद किट्टीणमसखेअदिमागमेताओ ।

समाधान—क्योंकि कोषको बन्तिम कृष्टिमें बपूत स्वयंकको बनन्त मादि वर्गणाओको निक्षित कर पून अपूत स्पर्धकको वर्गणामें वहाँ पूर्वके असम्बन्ध हुए इब्पके असस्यात्व भागमात्र ही द्व्यका निस्तेष करनेवालेके उसको उपलब्धि होनेमें बाचा नहीं पार्ड जाती। यहाँ पर दोनो ही इव्योक्ता अपवर्तन स्वापित करके प्रकृत अर्थके विवयमें विषयोक्ते प्रतिकोशित करना चाहिए।

९ ७१ द्रयमान हन्य भी कोषकी अस्तिम कृष्टिमें बहुत है तथा क्सते अपून स्वर्धककी आदि वर्गणामे अनस्तगुणा हीन है ऐसा जानना चाहिए। इमिन्ये यहाँ पर दो गोपुच्छा हो हा जानना चाहिए। इमिन्ये यहाँ पर दो गोपुच्छा हो हा जाने अप स्वर्धाय हिन्द अप साचाय कृष्टियों से एक गोपुच्छा तथा पून और अपून स्वयं में एक स्व गोपुच्छा होती है ऐसा कहते हैं। उनके अभिप्रायं के फोषकी अतिम कृष्टिमें निविस हुए प्रदेशपुच्छे अपून स्वयंक्षी आदि वर्गणामें निविस्त होनेवरा प्रदेशपुच्छा असस्य प्राप्त होता है। परस्तु इस पक्षके स्वीकार करनेय कृष्टिकरणाके कालने अतिम समयकी प्रदेशपुच्छा तथा है। परस्तु इस पक्षके स्वीकार करनेय कृष्टिकरणाके कालने अतिम समयकी छोडकर अपस्तत (पूक्के) समस्त प्रयस्त प्रय्य एक समयप्रवद्धके अन-तवें मागमात्र हो हो जाता है। परस्तु यह स्वोकार नहीं है, क्योंकि उपश्चम प्राप्त इस अपने सामय प्राप्त इस अपने सामया पाई जातो है। इसिलए पूर्वोक्त अब हो प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्टिकरणाके कालने अवस्त स्वयं सामान प्रदेशपुक्की आप्रवस्ता करके अब हुसरे समयम कियों के सुन विवस्त छाउने कहते हैं —

क्ष दूसरे समयमे पूच समयमे निष्पन्न हुइ क्रिक्टियों के असल्यातमें भागप्रमाण अन्य अपूर्व क्रिक्टियोंको करता है।

१ वा प्रतौ सम्बसेढिपरूपण इति पाठ ।

७९ यद्धमसमयमोकड्विश्वस्थातो अनक्षेत्रअपुणं स्वयमोकड्वियुण किट्टीकारपांवित्यसमप् किट्टीको करेवाणो ध्वसमयमाजिकास्वर्तिकड्विण हेट्टा कथ्याको अध्यक्षको किट्टीको जिव्यस्ति । पुष्तिक्षित्रका करेवाणो ध्वसमयम्बिक्यस्ति । स्वात्मपुष्ठाण किट्टीका किरमाणांनिति वृत्ते प्रयमसमप् जिव्यस्तिक विषयम् प्राप्तिक वृत्ते किरमाणांनिति वृत्ते प्रयमसमप् जिव्यसमप् जिव्यस्तिक होणु निय्याभागितिक सम्बन्धित । प्रवमसमप् जिव्यस्तिकहोणु तथ्याभागपित्रवेवमास्तेवज्ञमाणेजीवड्वियस्त्र भागकद्वमेसाणानपुष्त्रिकहोण विवयसमप् जिव्यसमप् जिव्यसम् जिव्यसम् जिव्यसम् जिव्यसम् जिव्यसम् जिव्यसम् ।

७ ६ सर्पाह विविधसमयिकट्टीकारणी तश्कालोकट्टिससयल्डव्यस्तासखेरव्यद्विभाग वेन्णगुरुवकिट्टीचु जिम्बिबिय सेसब्रह्मागस्यव वृष्यकिट्टीचु क्टुएसु च समयाविरोहेच जिस्वबिद ति सेसब्य विविद्य तासिमयुक्ताण किट्टीण कवर्यास्म बोगासे गिण्यती होवि ति बार्सकाए चिरारोगकरणपृष्टुचरस्तारको—

# एकेकिस्से सगहिकड्डीए हेड्डा अपुच्याओ किड्डीओ करेदि ।

र्५ ७४ कोहसजरूणस्य पट्यायश्यकट्एहितो प्येतराभीकड्डियूण ब्रायणो तिन्ह समहिकट्टीण हेंद्रयो पायेककमयुक्याओं किट्टीओ पुश्यकट्टीणससस्तेश्जयिभागमेत्तीओ णिट्यत्तेष्ठि । एवं माण-माधा-

5 ७२ प्रयम समयमे अपकृषित किये गय द्रव्यते असंस्वातगुण हव्यका अपकृषण करके कृष्टिकारफ जीत दूसरे समयमे कृष्टियोको करना हुना प्रयम समयमे निकादित को गयो कृष्टियोको ने निकादित को गयो कृष्टियोको ने ने निकादित करता है। तथा पूनके निकादित कहें कृष्टियाको करना बनक्सित निकादित करता है। तथा पूनके निकादित कहें कृष्टियाको करना क्षत्र कृष्टियोको का मा प्रमाण है ऐसा कहने पर प्रयम समयमें निकादित को गयो कृष्टियोको असमाण है इस प्रकार उनके प्रमाणका निर्देश किया प्रयोग कृष्टियोको असमाणका निर्देश किया कृष्टियोको असमाणका निर्देश किया कृष्टियोको का समयमे निकादित को गयो कृष्टियोको का समयमे निकादित को गयो कृष्टियोको तथा प्रमाणका निर्देश किया क्षत्र के समयमे अस्व क्षत्र का समयमे निकादित को गयो कृष्टियोको क्षत्र का समयमे निकादित को गयो कृष्टियोको कुष्टियोको कृष्टियोको कृष्टियोक कृष्टियोको कृष्टियोको कृष्टियोको कृष्टियोको कृष्टियोको कृष्टियोक कृष्टियोक

विशेषार्थं—प्रवम समयने जितनी क्विन्योका निष्यति होती है उनके प्रमाणमे पत्थोपमके सक्तानार्थं आगका भाग नेते पर जो रुज्य जावे जो कि प्रयम समयने निष्यन की गयी हुटियों के असस्यात्वे भागप्रमाण होता है उतनी जाय क्वियों के निष्यादित करता है। इसके साथ ही प्रयम समयमें निष्यत्व की गयी क्वियों के समान बनवाली क्वियों की मी निष्यादित करता है। इसके साथ है ऐसा यहाँ समझन बाह्ये ।

े 92 जब दूसरे समयमें कृष्टिकारक बीव तत्काल अवक्षित किये गये समस्त हू रके असंख्यातवें भागभ्याण हत्यको ष्रद्रम करके तथा उने अनुस कृष्टियोगे निक्षित्त करके शय बहुत्याग प्रभाण हत्यको पुरेक्षेत्र कृष्टियोमें और त्यांदोगे आस्त्रके अस्तियोध पुत्रक निक्षित्त करता है ऐसा प्रकृतमें पहण करना चाहिये। अब उन अनु कृष्टिकों कि हिस अवक्षाय (स्थान) में निक्पति होती हैं मेनी आधाबा होने पर नि शंक करनेक निए जागेके सुनका आरस्य करते हैं—

क्ष एक एक सप्रह कृष्टिके नीचे अपूज कृष्टियोको करता है।

\$ अ४ कोष सञ्चलनके पूर्व और अपूत्र स्वधकों से प्रदेशपुत्रका अपकृषण करके अथनी तीनी समृद्र कृष्टिगोंके नीचे पूत्र कृष्टियोंके असल्यावयं भागप्रमाण प्रत्येक सम्बन्धों अपूत्र कृष्टियोंको निव्यादित करता है। इसी प्रकार मान, माया और कोमसज्वलनकम्ब भी भी अपने प्रयूत्र प्रदेश

१ अग प्रती किट्टीण अच्चाओ इति पाठ।

लोभाण पि बाय्यपणी परेसामानोकड्वियुण साम्बयसगङ्गिन्द्रीण प्रबन्धसम्बर्धन्व्यस्तिवार्णे हेट्टा पारेक्कमस्वरूपमानमोत्री गिष्यपोत्त शिर्मात्रे एव सुत्तरबनाहो। तदो बारतगङ्ग पि सगह-किट्टीणं कष्ट्रणान्द्रित्तित्तो हेट्टा पारेक्कं पश्चकिट्टीयमस्वरूपकेश्वादमानमेत्रीत्रो अपुण्यक्टियो गिष्यस्त्रागस्त बारससु द्वापेसु अपुष्याणं किट्टीण विदिधसमये पादुक्तायों आयो ति प्रेत्तरस्य

- § ७५ सपहि तस्य विज्जमाणपदेसम्मास्स सेडिपकवणद्वपुत्तरं सुत्तपर्वयमाह-
- # विदियसमए दिजमाणयस्स पदेसग्गस्स सेहिपरूवण वत्तहस्सामो ।
- ५ ७६ सुगम ।
- # त जहा।
- ६ ७७ सगम ।
- क्षोमस्स जहण्णियाए किङ्कीए पदेसम्म बहुअ दिखदि ।
- ६ ७८ एरव कोमस्स कहान्वया किट्टी ति वृत्ते कोभसवकलस्स पढमसगहिक्ट्रीयो हेट्टा जिळ्लान्त्रजनाणाणसण्यालामपृष्विकट्टीणमादिमिक्ट्टी चेत्तस्या। तस्य विज्ञजनाणपरेसमगृविधिक किट्टामु विज्ञमालपरेसमायो बहुप होइ, अन्जहा किट्टीगवपरेसम्मस्स पुन्वाणुपूज्योए एगगोवुच्छा यारेणाब्द्राणाज्यस्योवी।

पुजका अपकर्षण करके प्रथम समयमें निष्पादित अपनी अपनी सम्रह कृष्टियोके नीचे प्रत्येक सम्ब घो असल्यातचे साग्रप्रमाण अपूज कृष्टियोको निष्पादित करता है इस प्रकार सह रही पर इस सुनका समुच्ययक्ष अर्थ है। इसक्रिय साहा संग्रह कृष्टियोको जवन्य कृष्टियोको नीचे प्रत्येक सम्बन्धी पुज कृष्टियोके असल्यात्व माग्यमाण अपूज कृष्टियोको निष्पादित करनेवालेके बारहो स्थानोमें अपूज कृष्टियोका इसल्यात्व माग्यमे प्राहुषांव हो बाता है ऐसा सही सहण करना चाहिये।

विशेषाय —सब समृद्ध कृष्टियां १२ हैं। उनमे-से प्रत्येक संग्रह कृष्टिसे नीचे प्रत्येक सग्रह कृष्टि सम्बाची अवास्तर कृष्टियोका जितना प्रमाण है उनके असस्यातर्वे भागप्रमाण अपूत कृष्टियो-को दूसरे समयने यह जीव निष्यादित करता है यह उक्त कथनका ताल्य है।

§ ७९ अब उनमे दीयमान प्रदेशपुत्रकी श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिए आगेके सूत्रप्रव=धको
कहते हैं
─

अ दूसरे समयमे दीवमान प्रदेशपुजका अणिप्रकृपण बतलावेंगे।

§ ७६ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे ।

९ ७७ यह सूत्र सुगम है।

को अकी जघन्य कृष्टिमे बहुत प्रदेशपुत्र दिया जाता है।

९ ५८ यहाँ पर 'होमकी जबाय क्रृष्ठि' ऐसा कहते पर कोअसंज्यकनको प्रथम संग्रह कृष्टिसे मीचे निष्पादित होनेवाली अनन्त अपूर्व कृष्टियोकी आदि कृष्टि सहुन करनी चाहिये। उसमें दीवमान प्रदेश पुंजते बहुत होना है, अन्यया कृष्टिगत प्रदेशपुंजका पूर्व और अपूर्व कृष्टियोकी अपेक्षा एक गोपुण्डाकारकपरे अदस्यान नही बन सकता।

१, वा प्रती किट्टीको इति पाठ ।

### # विदियाण किट्टीए विसेमहीणमणतमागेण !

५ ७० एत्याणतभागेषीत बुत्ते एयवग्गणिवसेसमेतणेति घेत्तस्य । तेण पढमिक्ट्रीए णिसित्तपदेसग्गाबो विवियक्ट्रिए णिसिखमाणपदेसग्गमेयवगणिवसेसमेतेण होण होदि ति तिद्ध ।

# \* ताव अणतभागद्दीण जाव अपुट्याण चरिमादो चि ।

६८० एगेण बग्गणविसेसम्बद्धिवयमाणमणतराणतरावी होण कावृण ताव णेदक बाव विदियसम्य सहस्य पढमसम्बद्धाः होए हेट्टा जिवतित्रक्षमणाणनव्यव्यक्तिहोण चरित्रांव्हीवो ति । कुवो ? ठवमम अद्याणे कणतमागहांग्व म.तृत्व पवारतरासम्बद्धाः । एवमेद्दांत्र्य विसार जणतमाग हाणोए पवेद्यविष्णास कावृण तदो पढमसम्बद्धाः विसार अद्यस्तराहिक्होण का अहारिया पृथ्विकृति स्वतः विहार विसार प्रमार प्राच्या पृथ्विकृति तस्य केरित पदसाणश्चेत करेवि ति वासकाए णिण्यायिहाणहुमुत्तर सत्तारभो—

 \* तदो पढमसमए णिव्वतिदाण जहण्णियाए किट्टीए विसेसहीणमसखेअदि-भागेण।

६८१ त जहा—पदमसमए विट्टीमु णिसित्तासेसप्टेसिपश्चो विवियसमए किट्टीमु णिसिन्समाणस्यलपदसपिंडो असल्वेजगुणो होदि। कि कारण ? अणलगुणविसोहीए ओकड्टियूण पहिस्तावो। तेण कारणण विवियसमर्थाम्म अवुष्याण वरिमिक्ट्रीए णिसित्तपदेसिपश्चे पदमसमय

क्ष दूसरी इृष्टिमे अनन्तवें भाग प्रमाण विशेषहीन प्रदेशपूज दिया जाता है।

५ ९९ इस सुप्तमे बणंतमागेण' ऐसा कहने पर 'एक बगणाविशयमामते' ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसलिए प्रयम ऋष्टिमे निक्षित हुए प्रदेशपुत्रसे दूपरी ऋष्टिमे निक्षित्यमान प्रदेश पुत्र एक बगणाविशयमात्र होन होता है यह विद्ध होता है।

इस प्रकार तब तक बनातर्वे भागप्रमाण होन द्रव्य विया जाता है जबतक कि लोभकी प्रयम सप्रह कृष्टिके नाचे निर्वतमान अपन कृष्टियोकी बन्तिम कृष्टि प्राप्त होती है 1

५८० एक बनगाविशयको अवस्थित असाणक्यते होन करके बन तर तदन तर कामें तर कि जाना चाहिन अब तक हुमरे समयमे लोशकी प्रयम सबहु कृष्टिके नावे निवर्तमान अपूत्र कृष्टियोंको व्या तम कृष्टि प्रास्त हुना है, क्योंकि हर स्वानते अत्य ने सामहानिक छोडकर अप प्रकार अवस्थव है। इस प्रकार इस स्थान पर अन त सामहानिक्सने प्रदेशियास करके उन्नक बाद लानको प्रयम सबहु वृष्टिको प्रयस समयमे निवरमान अत्य कृष्टियोंको को जनस्य पूर्व कृष्टि है जसमें किस प्रकारक प्रसाहत निवर्तेण करता है ऐसी आयंका होने पर निणय हा वियान करनके थए आयेक पूत्रका आरम्भ करते हैं—

ॐ उससे प्रथम समयमे निर्वातत लाभको प्रथम समृहकृष्टिको अन्तर कृष्टियोको जपन्य कृष्टिमे असल्यातये भागप्रमाण विशयहोन प्रवशयुत्र विया जाता है।

५ ८१ वह जैसे—प्रथम समयमे कृष्टियांने निक्षित किये गये समस्त प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें कृष्टियोमे निक्षित्यमान समस्त प्रदेशपिण्ड असल्यातगुष्या होता है।

शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि अन तमुणी विशुद्धिवश अपकाषित करके इस प्रदेशपिण्डका सहण किसा है। इस कारण दूसरे समबसे अपूर्व कृष्टियोको अस्तिम कृष्टिमे निशिक्ष किया गया प्रदेशपिण्ड जहल्लिहिट्टीए प्रव्याविद्वयवेसपिडादो विसोहिमाहर-मेनासक्षेत्रज्युणो होदि ति बहुव्य । पृणो पडस्ससम्मिण्यतित्वप्रकृणकिट्टीए उविर सर्वाह विसिद्धसम्मिणव्यतित्वप्रकृणकिट्टीए उविर सर्वाह विसिद्धसम्मिणव्यतित्वप्रकृणकिट्टीए उविर सर्वाह विसिद्धसम्मिणव्यति विद्याचिद्धसम्मिणव्यति विकासित्वप्रविद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यति । विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । प्रवेश विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । विद्याच विद्याचिद्धसम्मिणव्यत्वर्यत्व । प्रवेश कार्यव्याचिद्यसम्मिणव्यत्वर्यत्व । विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच विद्याच । विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच । विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्याच । विद्याच विद्याच । विद्या

\* तदो विदियाए अणतमागद्दीण । तेण पर पटमसमयणिव्यक्तिदासु लोमस्स पटमसगद्दकिद्दीए किद्दीसु अणतराणतरेण अणतमागहीण दिखमाणग जाव पटम-सगद्दकिद्दीए चरिमकिङि चि ।

५८२ हुदो ? एदिन्म बिसए वर्णतराजतर पेक्सियुज एनेतवन्त्रणविसेतहाणीए पदेस जिब्सेव कुणमाणस्स तदिवरोहावो । सपिह एतो उवार छोमस्स विविवसनहिकट्टीए हेट्टा जिब्बत्तिज्ञमाणाणमयुव्वकिट्टीण जा जहाँच्या किट्टी तत्य किवियो पदेसविष्णासो होदि सि

प्रथम समयसम्ब भी बच्च-य कृष्टिमें पहलेके लविस्वतप्रदेश पिण्डसे विज्ञाद्विको प्रवाननावय ससस्यातगुगा होता है ऐसा बानना चाहिये। पुन प्रयम समयमे निवर्तित जय प्रकृष्टिक उरर इस समय सीचे जानेवाले हत्यको भी पृषक करके देखने पर दह वहाँ पर पूर्वके अवस्थित हुए हत्यके सम्हरका जान्य कर कृष्टिक प्रति हम समय सीचा जानेवाले हत्यक सम्पत्ते देखा करते हिम प्रदेश हम समय सीचा जानेवाला ह्वय वह करमे देखा जाता है। ऐसा होता है ऐसा करके (समस्वकर) वहंग पहलेक ववस्थित हुए हरण्ये अतरपुत्र कृष्टिमेंका एक पोषुच्छाकार वहंग पहले कर्वाच वहां पर स्वीकार करना चाहिये, बन्याचा पूर्व जीर पुत्र कृष्टिमेंका एक पोषुच्छाकार क्याच वहां पर स्वीकार करना चाहिये, बन्याचा पूर्व जीर अपूर्व कृष्टिमेंका एक पोषुच्छाकार क्याच वहां पर स्वीकार करना चाहिये, बन्याचा पूर्व जीर अपूर्व कृष्टिमेंका एक पोषुच्छाकार क्याच वहां स्वा हो स्वा है ऐसा प्रहण करना चाहिय । इसी प्रकार कार्य में बहुन वहां अपूर्व कृष्टिमोंका जन्यम कृष्टिमें वहां स्वा क्याच क

ॐ उससे दूसरी इृष्टिने बनन्त नागहीन प्रदेशपुत्र दिया जाता है। उससे लागे प्रथम समयमें तिर्वित्त कोमकी प्रथम सम्रह कृष्टिकी कृष्टियोमे अनन्तर अनन्तर क्रमसे प्रथम संग्रह कृष्टिकी बन्तिन कृष्टिके प्राप्त होने तक बनन्त नागहोन प्रदेशपुत्र दिया जाता है।

\$ ८२ वयोकि इस स्थान में बनन्तर-जनन्तर कृष्टियों को विये जानेवाले प्रदेशपुत्रको देखते हुए उत्तरोत्तर एक-एक वर्गणाविशेषकी हानि द्वारा प्रदेश निलेपको करनेवालेके देसा होनेमें विरोधका समाव है। सब इसके आये कोमकी दूबरी सम्बह्कान्टिक नीचे निक्पन्न होनेवाली सपूर्व बासंकाए णिष्णयविहाणद्रमुवरिम पवसमाह-

- # लोमस्स चेव विदियसमए विदियसगहिकट्टीए तिस्से जहिण्णयाए कि**ट्रीए** दिज्ञसाणग विसेसाहिषमसंखेजदिमागेण।

कृष्टियोमें वो अध य कांष्ट है उसमें किस प्रकारका प्रदेशविष्यात होता है ऐसी आशका होनेपर निषय करनेके लिए लागेके प्रव सको कहते हैं—

- ॐ लोभको ही दूसरे समयमे उत दूसरी संग्रह कृष्टिको अधन्य कृष्टिमे असल्यातर्वा आगत्रमाण विशेष अधिक प्रदेशपुत्र दिया जाता है।
- § ८१ प्रयम समयने लोमकी जो सग्रह कृष्टि निष्यान हुई उसके मीचे दूबरे समयमे जो अपूर्व कृष्मियों की पांक निष्यान हो रही है, पूर्व कृष्टियों के साथ विवासत हुई वह हुमरे समयने दूबरों तमह कृष्टि के उसमे दिया वानेवाला प्रदेशपुर्व समय संदह कृष्टिकों अतिकार कृष्टि के उसमे दिया वानेवाला प्रदेशपुर्व समय संदह कृष्टिकों अतिकार कृष्टि में ति प्रयास संदह कृष्टिकों अतिकार कृष्टि कृष्टि कृष्टिकों कृष्टि कृष्टिकों अपने स्वाप्त विद्यासमान घटकर एक गोपुष्ठिकों वाकारकार सम्बन्धित नहीं वन सकता है। वह जैसे—
- ९८४ प्रयम संग्रह कृष्टिको बार तम कृष्टिम इस समय जितना प्रदेशनिलेंग किया है उतता हो यदि दूसरी सग्रह कृष्टिको अध्यत्त अपूर्व कृष्टियोसम्ब धो अस्य कृष्टिमे प्रदेश निसेष होने तो उससे हाके संस्थातव सामहोत्रपत्ति हाने तो उससे हाने तो उससे तो उससे जो पुत्रका असंस्थातव माग्यमाण इन्य अवन्यत है उसके ह्यांत देशों तो है। परन्तु यह इस नहीं है, स्योकि समस्त कृष्टियोमे एक गोपुन्छा पांक होती है इस प्रतिक्राके विचातका उससे प्राप्त होता है, इसलिय उससे आप पहले प्रस्त कार तथा ति स्वार्यका उससे प्राप्त होता है, इसलिय उससे आप प्रत्य कार तथा निसेष यहाँ स्थीकर उससे तथा तथा उससे एक वर्गणाविष्य मात्र मटकर सहिक प्रदेश निसेष अस्त नाम माननेने विरोध आता है, इसलिय इसके हम्मावन माननेने विरोध आता है, इसलिय हिस्स हमा इसके सम्यान स्वार्यक हम्प्रतिक्र स्थानमें हो गया है। इसी प्रकार सामे माननेने विरोध आता है, इसलिय सिक्स हमें पूर्व कृष्टियोस सम्बन्धी अपूर्व कृष्टियोक्षेत्र अस्य निसेष इस स्थानमें हो गया है। इसी प्रकार सामे मी जहाँ नहीं पूर्व कृष्टियो सम्बन्धी स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियो सम्बन्धी स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियो सम्बन्धी स्वयं कृष्टियोक्षी सम्बन्ध कृष्टियो स्वयं कृष्टियोक्ष सम्या कृष्टिया स्वयं कृष्टियोक्ष सम्या कृष्टिया हो सम्बन्धी स्वयं कृष्टिया सम्बन्धी स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियो सम्बन्धी स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टिया सम्बन्ध स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टिया स्वयं कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टियोक्ष सम्बन्ध कृष्टिया सम्बन्ध स्वयं स

संकंपक्वेयव्यं : संपष्टि इत्तो वर्षात्मायु बण्ड्यांकट्टीबु विश्वयमंब्युक्तद्रीए हेट्टा विश्वयानग्राधिन यासु अनतरोवणियाए अनंतमामहोनं बेब वसेतनिबसेब कुणांव ति पशुप्पायमहमुसरसुत्त भगवि—

तेण प्रमणतमागद्दीण जाव अयुव्याणं परिमादी ति ।

- 6 ८९ कि कारण ? एवण्यि अवतभागहर्गीय मोत्तृण पदारंतरासंभवादो । संपष्टि एत्यत्वाणमपुत्रविद्वाल वारिमादो पढमसमये जिव्यत्विद्वाल पुरुविद्वाल क्षेत्रविद्वाल क्षेत्रविद्याल क्षेत्य क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्य क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्य क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्राल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क्षेत्रविद्याल क
- \* तदो पढमसमयणिव्यत्तिदार्ग जहण्यियाए किहीए विसेसहीणमसस्ते अदि-मारोण।
- ५ ८६ तत्व पुक्वावद्विवासक्षेत्रज्ञविभागमेलेण पुणो एगवग्गणविसेसमेलेण च परिहीचो
  पर्वेसणिसेगो एवम्बि,सर्विविसेसे होबि लि एसो एत्व सुलत्वसगहो।
  - तेण पर विसेसहीणमणतमागेण जाव विदियसगृहिकद्वीय चिरमिकिट्टि चि ।
  - ६८७ सुगम।
  - तदो जहा बिदियसगद्दिक्ट्वीए विधी तहा चैव तदियसगद्दिक्ट्वीए विधी च ।
     ५८८ जहा विदियसगद्दिक्ट्वीए आविष्मि जपुष्वाणं जहुष्णिक्ट्वीए एगवारमत्त्रेषण्यभागुत्तर
- पदेसविष्णासो होदूज तत्तो परमणंतभागहाणीए अपुष्विकट्टीओ समुल्किष्ठियुण पुष्विकट्टीणमाहिल्क इससे उपरिम अपूर्व कृष्टियोमे दूबरो संग्रह कृष्टिके नीचे निष्ण न होनेवाछी कृष्टियोमें अनन्तरोप निधाको अपेक्षा अनन्त्यमागहीन हो प्रदेश निक्षेप करता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

उससे जाने दूसरी सम्रह कृष्टिसम्बन्धी निष्यन्त होनेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम

कृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्तभागहीन प्रदेशपुत्र दिया जाता है।

§ ८५ वयोिङ इस स्थानमें अनन्त प्रायहानिको छोड़कर बन्य प्रकार सम्प्रव नही है। अब यहाँको अपूज कृष्टियोंको अन्तिन कृष्टिये प्रवम समयमें निष्यन्त हृदि कोमसंज्यकनको दूबरो संबह कृष्टिस-बांधी पूज कृष्टियोंकी [अवस्य कृष्टिमें प्रदेश निक्षेप इस क्येस प्रवृत्त होता है इस बातका क्या करते हुए सायेक सुनको कहते हैं—

🕸 उससे प्रथम समयमें निष्पन्न हुई संब्रह कुष्टियोंको खघन्य कुष्टिमें बसक्यातवें भागहीन

प्रदेशपुज विया जाता है।

\$ ८६ नयोकि उसमैं पूर्वके बवस्थित बसंस्थातवें भागप्रमाण एक वगण।विशेषमात्र परिहीन प्रदेशनिक्षेप इस सन्धिविशेषमे होता है यह यहाँ इस सत्रका समञ्च्यार्थ है ।

अ उससे आगे दूसरी संग्रह कृष्टिकी बन्तिय कृष्टि तक बनन्तर्वे भागप्रमाण विशेष होन अध्य विधा काता है।

९ ८७ यह सूत्र स्वम है।

अ तदनन्तर जिस प्रकार दूसरी शबह कृष्टिकी विवि कही गयी है उसी प्रकार तीसरी

सप्रह कृष्टिकी विश्व जाननी बाहिए।

§ ८८ जिस प्रकार दूसरी संबह कृष्टिके बादिमें अपूर्व कृष्टियों को जबन्य कृष्टिमें एक बार असस्यातवें माग अधिक प्रदेश विन्यास होकर उससे जाने जनन्तभाग हानि द्वारा अपूर कृष्टियों सबीए सङ्गमल्डेज्ञभागहाणी होडूण तत्तो परमणतमागहाणीए बेब यदेसजिसेपविही पक्षियो तहा बेब छोमतदियसगहिक्ट्रीए वि अव्ववाहिजो पक्ष्मेयजो ति एतो एश्व गुतरवसगुक्रवयो । सपिह छोभगज्ञक्वस्य तिथसगहिक्ट्रीए बर्टिमकिट्टिम्म जिस्तितपबेसग्यादो मायाए पढमसगहिक्ट्रीए बर्टिमकिट्टिम्म जिस्तिपवेसग्यादो मायाए पढमसगहिक्ट्रीए अर्हीक्व्याप्य किट्टीए जिसिन्वमायपदेसगमेदेश कमेण पदार्शव ति आवाजकट्टिम्स स्तिक्वयाणपदेसगमेदेश कमेण पदार्शव ति आवाजकट्टिम्सस्तिक्वया

क्र तदो लोमस्स चरिमादो किङ्गीदो मायाए जा विदियसमए जहण्णिया किङ्गी तिस्से दिजदि पदेसगा विसेसाहियमसखेजदिमागेण ।

§ ८९ कारणमेत्व सुगम, जणतरमेव पक्विवत्तावो ।

तदो प्रण अणतभागद्दीण जाव अपुन्ताण चरिमादो चि ।

६९० सुगम ।

# एव जिम्ह जिम्ह अपूर्वाण जहिण्या किही तिम्ह तिम्ह विसेसाहिय-मसस्त्रेजिदिमागेण अपुर्वाण चित्मादो असस्त्रेजिदिसामहीण ।

५९१ एवमणतरपरूचियेण कमेण उद्यति वि सेव्रियक्टबणाएं कोरमाणाएं जिम्हि जिम्ह उद्देसे पञ्जाण चरिमादो अपुरुवाण जहांग्यया किट्टी भण्णदे तिम्हि तिम्ह तवणतरहेरिंद्रमपुरुव किट्टीए णिक्षित्तपदेसगादो जसखेरुमियभागेण विसेसाहिय काङ्गण पदेसग्ग णिक्सियदि । पुणो

को उल्लंबन कर पूत्र कृष्टियोंको आदिम सिवमे एक बार व्यसस्यात भागहानि होकर उससे आगे सनन्तमाग हानिकराई हो प्रदेशनिषकविधि कहना चाहिए। तथा उसी प्रकार लोभको तोसरी स्पार्ट कृष्टिको भी युनाधिकतासे रहित विश्व कहनो चाहिए, यह यहाँ पर सूत्रायसमुज्य है। स्वर लोभसव्यत्तनको तोसरी सप्रह कृष्टिनी अतिम किंप्टिमे निक्षित हुए प्रदेशपुत्रसे माया सञ्चलका प्रयस सप्रहृष्टिके नोचे निल्यास होनेवाला अपूत्र कृष्टियोको व्यवस्य कृष्टिमे निक्षित्र होनेवाला प्रदेश पुत्र इस क्रमसे प्रवृत्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए बाबेका सूत्र आया है—

क्ष तत्परबात् लोभ सक्बलनको अस्तिम कृष्टिसे माया सज्बलनको प्रथम सम्रह कृष्टिके भीचे बुसरे समयमे जो जब्द प कृष्टि निष्पन्न होतो है उसमे बिये जानेवाला प्रवेश पुत्र असल्यातर्वे भागप्रमाण विशेष अधिक होता है।

§ ८९ यहाँपर कारणका कथन सुगम है, क्यों कि वह अन तर पूर्व ही कह आये हैं।

ॐ पुन इससे आने अपूच कृष्टियोकी अतिम कृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्त भागहीन प्रवेशपुत्र विया जाता है।

६९० यह सूत्र सुगम है।

क्ष इस प्रकार जहाँ जहा पुत्र कुष्टियोको स्नित्त कृष्टिसे स्नपुत्र कृष्टियोको स्नस्य कृष्टि कहीं गई है वहाँ वहाँ स्वस्थातयो सागप्रमाण अधिक प्रदेशपक दिया जाता है और सहाँ जहाँ स्त्रूष कृष्टिय पुत्र कृष्टियोको स्नप्त कृष्टि कहो गई है वहाँ वहाँ सतस्यातयों भागहोंन प्रदेशपुत्र दिया साता है।

§ ९१ इस प्रकार अन तर पून कहे गय कमके अनुसार आगे भी ओणिप्रक्षणा करनेपर जिस जिस स्वानपर पून कृष्टियोको अतिम कृष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जवन्य कृष्टिः कही जाती है इस उस स्थानपर तदन तर अधस्तन पून कृष्टिमे निक्षित्त हुए प्रदेशपुज्छे असस्यातर्ने भागप्रमाण जिन्ह बन्नि बपुन्यार्ग चरिनिकट्टोबो पुन्यार्ग बहुण्यिया किट्टी अपनवे तम्हि तिन्ह पुन्विजित्तिता-संसेज्यविभागमेलवर्ग्येण परिहीणं कादूज पदेसरमं वितिस्वति । तरकारत पुन सर्गतराजाराबो स्रणतभागहाणीए पदेसलिसेन कुणवि ति एतो एवस्स सुलस्स भावस्थो । एवं व सेवियस्थण काद्यूज जोइज्यमाणे केत्तिएमु उद्देसेनु स्वसंकेज्यमागहीणो पदेशविक्शासी जावो, केत्तिएसु वा उद्देसेनु सर्सक्षेत्रविभागुत्तरी पदेशिकश्येषो वावो ति इम्मस्यिक्सित पक्ष्येमाणो स्वस्तुत्तर मणइ—

- एदेण कमेण विदियसमए णिक्खिवमाणगस्स पदेसम्यस्स वारससु किट्टिहाणेसु असंखेजदिमागद्दीणं । एकारससु किट्टिहाणेसु असखेजदिमागुत्तर दिज्जमाणगस्स पदेसगास्स ।
- ५९२ एवमणतरपरुविवकमेण सेडिपरुवण कावृण पुणी वादीवो प्यहुटि तिन्हि बोइरजमाणे विवियससए णितिण्याणवास परेतमणस्य सारसपु किहिट्ठाणेषु अस्तिक्ष्याणिया सम्बद्धाणे होति, बारसण्ड प समृद्धाणे सम्बद्धाणे प सित्तिहाले प सितिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सितिहाले प सित्तिहाले प सितिहाले प सित्तिहाले प सितिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सित्तिहाले प सित्त

विशेष अधिक करके प्रदेशपुन निशिष्त करता है। तथा जिस जिस स्थान पर अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे पूर्व कृष्टियोंकी जबन्य कृष्टि कही जाती है उस-उस स्थान पर पूर्व में निक्षिप्त हुए असस्यात में भागप्रमाण इत्यको होन करके प्रदेशपुनको निक्षिप्त करता है। पुन उससे अन्यन अनन्तर अनन्तर स्थान करना है। इत उससे अन्यन अनन्तर अनन्तर स्थान अने अने करने सामान होने प्रदेश निश्चिष्ठ करना है। इत इस सुनका भावार्ष है। इस प्रकार अणिप्रकरणाको करके देखनेपर कितने हो स्थानी असस्यात मागहोन प्रदेश वि यास हो गया है तथा हैतने हो स्थानोम असस्यातमां माग अधिक प्रदेश निक्षेत्र हो यथा है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका कथन करते हुए आंगोक सुनको कहते हैं—

क्ष इत क्रमसे दूसरे समयमे विये जानेवाले प्रवेशपुजका बारह स्थानोमें असल्यातवें भाग होन अवस्थान होता है तथा विये जानेवाले प्रवेशपुजका व्यारह स्थानोमे असल्यातवें भाग अधिक अवस्थान होता है।

§ २२ इस प्रकार अनन्तर कहे यये क्रमके अनुभार श्रीणकी प्रक्षणण करके पुन प्रारम्भये अंकर उत्तके देखने पर दूवरे समयमें दिये जानेवाले प्रशेशपुनका बारह क्रांटिस्थानोमें असल्यातवें मागहीन अवस्थान होता है, वशीक बारह हो स्वर्ध हियों की प्रारम्भिक सिन्यामें अपल्यातवें मागहीन अवस्थान होता है, वशीक बारह होता है। तथा त्यारह क्रांटिस्थान स्वर्ध करने उत्त प्रकार उपलब्ध होता है। तथा त्यारह क्रांटिस्थानोमें दिये वानेवाले प्रदेशपुन स्वर्ध क्रांटिस्थान आविक अवस्थान होता है, स्थोंकि पूर्व क्रांटियों की जन्तिम क्रिडिस अपूर्व क्रांटियों की व्यवस्थानवें माग अधिक प्रदेशों के जित्तम क्रिडिस अपल्यातवें माग अधिक प्रदेशों के तिक्षेप करनेवालें के उस प्रकार सिद्धि होनेमें बाचा नहीं पायो जाती है। पूर्व इत वैदेस सिन्य स्थानोकों छोडकर योच समस्य क्रिटिस्थानोमें उत्तरोत्तर बनन्तवें बायहीन ही प्रदेशित्यास होता है, क्योंकि उन स्थानोमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके फलस्वस्थ बागेका सुच बाया है—

१ ता ना प्रत्यो पयारंतरासमयो इति पाठ ।

सेसेसु किड्डिहाणेसु अणंतमागडीणं दिज्ञमाणगस्स पदेसग्गस्स ।

६९३ कृतो? एगेगवम्गणविसेसमेत्तण अणतराणतरावो होण कावृण तस्य पर्वेतिणिसेय कृषमाणस्य प्रधारतराज्वस्यमावो ।

विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उद्दक्त्रडसेढी ।

६९४ जदो एवं बारसस् कि ट्विट्टाणेस अस्तेज्जविभागहाणोए परिहाहबूण एकारसस् किट्टिट्टाणेस अस्तेजभागुत्तरबद्वीए शित्रुज्ञ पूणो सेसासेतिकिट्टिट्टाणेस अजनमागहाणोए विविधसमण् विज्ञामाणपदेसगास्स सस्वट्टाणीणपमी तबो एना विज्ञामाणपदेसगास्स सेढी उट्टकुडकारियी जावा। जहा उट्टस्स पुट्टी पच्छितभागे उच्चा होतृण पूणो मन्त्रेणीचा भवित, वणो प्रविद्या णोजुच्यस्थ्येण गच्छित, एवमिहाचि प्रतिक्रियो स्विदिम्म बहुगो होतृण पणो थोनो भवित पूणो वि सर्विविसेस्स थोनो बहुजो च होतृण गच्छित ति तेण कारणेण उट्टकूडसमाणा सेढी विज्ञामाणपदेसगास्स जावा ति भणिव होद ।

§ ९५ सपित एरथेव दिस्समाणपदेसम्मस्स सेव्धिवस्वणद्वमिदमाह-

🕸 शव कृष्टिस्यानोमे बीयमान प्रदेशपुजका अनन्त भागहीन अवस्थान होता है।

९९२ क्योंक एक एक वर्गणाविषयको अन तर नदनन्तर क्रमसे होन करके उन छृष्टि स्थानोमे प्रश्वनिष्ठको करनेवालेके अन्य प्रकार नही उपलब्ध होता।

🕸 इस प्रकार दूसरे समयमे दीयमान प्रदेशपत्रकी यह उष्ट्रकूटश्रेणि है।

\$ ९ ४ यत इस प्रकार बारह रूपि स्थानामे असरपातव आगहोनप्रमाण घटकर और ग्यारह हिस्पानोमे असस्यात आग बृद्धि प्रमाण बहुकर पुन शेष सम्पूर्ण हिष्ट स्थानोमे असन्य मागहास्तिस्परे हारी समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपुष्टक असरपातका नियम है, इसलिए दिये लानेवाले प्रदेशपुष्टको सहयात्रका नियम है, इसलिए दिये लानेवाले प्रदेशपुष्टको सह थाँ जटकुटके समान हो जाती है। अस प्रकार करेंद्रको पीट पिछले भागमें कर्ती होकर पुन मध्यमे नोची हो जाती है। पुन आगो भी क्रेंची और नीची होकर बाती है हसी प्रकार महाई हम अर्णिमे भी प्रदेशनियक अरम्मने बहुत होकर पुन स्तोक होता है तथा किए भी साम प्रविक्त होता जाता है, इस कारण दीयमान प्रदेशपुष्टको श्रीण करण्यन्ते समान हो गयी है यह उक कषनका तात्य है।

९°५ अब यही पर दिखनेवाळे प्रदेशपत्रको लेणिप्ररूपणा करनेके लिए इस सूत्रको

कहत हैं—

- # ज पुण विदियसमए दीसदि किङ्कीसु पदेसग्ग त' जहण्णियाए बहुअ, सेसासु सञ्जासु अर्णतरोवणियाए अणतभागहीण ।
- ५९६ जहा विज्ञनाणपरेसग्गस्स उट्टक्डागारेण णिसेगविष्णासो जादो ण तहा दिस्समाणमस्स परेसग्गस्स, हिन्तु जहाँज्याए किट्टीए बहुअ होडूज सेसापु सक्वापु किट्टीए जहाँकममणराणंतरादी वर्णतमामहाणीए खेब विस्तमाणपरेसग्गस्सावद्वाणं होड, प्रवित्तरपरि हारेपोगोवभागणिवसेसहाणिपरेसग्गावद्वागस्स तत्य परिप्कुडपुत्रक्वाचा । एवमेस्तिएण पत्रवेण विविचसमए विज्ञमाण विस्तमाणपरेसगास्स सेंडियक्चणं समाणिय सपिह तिविचाविसमएम वि
- अहा विदियसमए किट्टीसु पदेसमां तहा सिव्वस्से किट्टीकरणद्वाए
   दिअमाणगस्स पदेसम्मस्स तेवीसम्बद्धकडाणि ।
- § ९७ जहा विदियसमए विज्ञमाणपदेसग्गस्त तेवीसमृष्टकुडाणि जावाणि तहा सिव्यस्सँ वेव किट्टोकरणद्वाए पक्वेयथ्वाणि, विससाभावाबो त्वि भणिव होइ ।
- ९ ९८ सर्पाह दिस्समाणय सञ्चत्योवाणतभागहाशीए एयगोबुच्छायारेण बहुन्त्रं, तस्य पयारतरासभवो ति जाणावणद्रभृतरसुसाववारो—
- अप दूसरे समयमे कृष्टियोमे को प्रवेशपुर्व विखाई वेता है वह जवन्य कृष्टिमे बहुत होता
  है, शेव सब कृष्टियोमे जन-तरोपनिवाको अपेक्षा अन-तर्वे भागहीन होता है।
- ५ ६ जिस प्रशार दोयमान प्रदेशपुत्रका तथ्दूक्टके आकारके समान निवेक विश्वास हो जाता है, दिस्तेनशळे प्रदेशपुत्रका उत्प प्रकारसे प्रदेशपित्रशास नहीं होता है। कि तु जब-य कृष्टिमें बहुत होकर दो से सामे हुए हों में यदाक्रम जन्मरत बदन तरस्यसे जननत भामहानि होकर हो दिस्तेनशळे प्रदेशपुत्रका जदस्यान होता है, स्थोकि प्रकारान्तरपनेके परिहार द्वारा एक एक वर्गणा विशेष की हानि होकर प्रदेशपुत्रका अदस्यान बहापर स्पष्टस्पर्ध उपलब्ध होता है। इस प्रकार इतने प्रवन्य द्वारा दूसरे समयने दासमान और दिस्तेनशळे प्रदेशपुत्रकी आणिश्रस्पणा समाप्त करके बात तीसरे आदि समयों भे भा इता प्रकार अभिग्रस्थणा करनी बाहिए इस बातका कथन करनेके किए आयोका सुत्र कहते हैं—

अ जिस प्रकार दूसरे समयमे कृष्टियोमे बीयमान प्रवेशपुणको प्रक्षपण को है उसी प्रकार समस्त कृष्टिकरणके कालमे बीयमान प्रवेशपुणको प्रक्षपण करनेपर तेईत उष्ट्कृट होते है।

५ ९७ विस प्रकार दूसरे समयमें दोयमान प्रदेशपुजक तेईस उष्ट्रकूट हो जाते हैं उसी प्रकार पूरे कृष्टिकरणके कालमे कथन करना वाहिए, क्योंकि पूर्वोक कथनसे इसमे कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तारार्थ है।

विशोषाथ—कुल सन्धिस्वान तेईश हैं, इश्वाब्त दूसरे समयमें बिश्व प्रकार बोयमान प्रदेश-पुंबको तेईस च्छूकूटश्रेणियाँ हो जाती हैं बसी प्रकार जागे भो कृष्टिकरणका जितना काल शेव रहा है उसके प्रत्येक समयमें बोयमान प्रदेशपुंबको त्रष्ट्रकूटके समान रचना जान लेनी चाहिए।

५९८ सब विखनेवाला प्रदेशपुत्र सर्वेत अनन्त भागहानि द्वारा एक गोपुत्रजाके आकारसे सबसे स्त्रोक जानना चाहिए, वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है इस बानका ज्ञान करानेके लिए सामेके सुत्रका बवतार हुआ है— # दिस्समाणय सन्बन्धि अणतभागहीण ।

- ५९९ गयत्थमेद सुत्त । सपित् किट्टोकरणद्धाए समय पिंड ओकड्डिस्अमाणदव्यविसेस जागावगद्गमृबरिममप्पाबहुअसुत्तमाह --
- अ पदेसम्म सन्वसमासेण पढमसमए किञ्चीस दिखदि त थोवं । विदियसमए असंखेअगुण । तदियममये असखेअगुण । एव जाव चरिमादो चि असखेअगुणं ।
- § १०० पडिसमयमणतगुणाए विसोहीए वडुमाणो सन्विस्से खेव किट्टीकरणद्वाए असलेज्जगुणमसलेज्जगुणं पदेसग्गमोकड्टियूण किट्टीसु णिक्खिवदि ति एसो एदस्स भुत्तस्स समुदायस्यो । एवमतोमुहुत किट्टीकरणद्भागुपालिय कमेण किट्टीकारगचरिमसमये वट्टमाणस्स जो परुवणाविसेसो द्विबिद्याविविसको तथ्विहासणद्वभुत्तरो सुत्तपवेद्यो-
- \* किडीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाण हिदिबधी चत्तारि मासा अतीम्रहत्त-व्महिया । सेसाण कम्माण हिद्विधी मखेआणि वस्ससहस्साणि ।
- ५ १०१ पुण्युत्तसघीए सजलणाण द्विदिवयो अट्रवस्सपमाणो होतो कमेण तत्तो परिहाइदण एरथुट्टेसे अतीमुहुत्ताहियचदुमासमेत्तो सजाबो । सेसाण पूण कम्माण द्विविवधो सलेक्जवस्ससहिस्स यासो पुव्यित्लाद्विदवयासो सलेक्जापणहाणीए सलेक्जोह द्रिदिवयोसरणसहस्सेहि स्रोहदिनो सि सतो ६ लेज्जबस्ससहस्समेला चेव होदून पपट्टांव ति सुत्तत्वसगहो ।
- # तम्हि चेव किट्टीकरणद्वाए चिनमसमए मोहणीयस्स द्विदसतकम्म सखेआणि वस्ससहस्साणि हाइद्ण अट्टवस्सिगमतोमुद्दुचच्महिय जाद । तिण्ह घादिकम्माण

🕸 परन्तु विखनेवाला प्रवेशपुत्र सभी कालोमे अनात भागहीन है।

९९९ यह सूत्र गतार्थ है। अब कष्टिकरण कालके प्रत्येक समयमे अपक्रित होनेवाले द्रव्य विशवका ज्ञान करानेके लिए अभिके अल्पबहुत्व सूत्रको कहते हैं-

🅸 प्रयम समयमे जो प्रवेद्यपुज समस्तक्यसे कृष्टियोमे विया जाता है वह सबसे स्तोक है। दूसरे समयमे असस्यातगुणा है। तीसरे समयमे असस्यातगुणा है। इसी प्रकार अतिम समय तक विया जानेवाला प्रदेशपूज उत्तरोत्तर असल्यातगुगा है।

§ १०० प्रत्येक समयमे अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुन्ना यह जीव समस्त क्तृष्टिकरणके कालमे प्रति समय असल्यातगुणे असल्यातगुण प्रदशपुत्रका अपकर्षण करके कृष्टियोमें निक्षिप्त करता है यह इस सुत्रका समुदायरूप अब है। इस प्रकार व तमूहर्त तक कृष्टिकरणकाल का पालन करके क्रमसे कृष्टकरणक वित्तम समयमे विद्यवान जीवक स्थितिबन्धादिका जो प्ररूपणाविशव है उसका व्यारमान करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध आया है--

🔅 कृष्टिकरण कालके अन्तिम समयमे सज्वलनोका स्थितियम्ब अन्तमुहुर्त अधिक चार

माह होता है तथा शब कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वध होता है।

९ १०१ पूर्वोक्त सिचमे सञ्बङनोका स्थितिबन्ध बाठ वर्षेत्रमाण होता हुवा कमसे उससे घटकर इस स्थानमे अ तमुहूर्त अधिक चार माह हो गया है। परन्तू दोष कर्मोंका स्थितिबन्ध सक्बात हजार वयरूप वे घेसे संस्थात गुणहानि द्वारा सस्थात हजार स्थितिवन्त्रापसरणरूपसे षटकर भी संस्थात हजार बषत्रमाण ही होकर प्रवृत रहता है यह इस सूत्रका समुश्चवार्य है।

🕸 उसी कृष्टिकरणके कालके अन्तिम सभयमे मोहनीय कसका स्थितिसस्कर्म संख्यात हजार वय घटकर अन्तपृहत अधिक बाठ वय हो आता है। तथा तीन आतिकर्मीका स्थिति

ठिदिसतकम्म संखेजाणि वस्ससहस्साणि । णामागोदवेदणीयाण द्विदिसतकम्म-मसखेजाणि वस्ससहस्साणि ।

- ५ १०२ पुण्युत्तस्वीए खबुष्ह सजलवाणं ठिविसतकर्म्म सकेज्वबस्ससहस्समेल होत्रूव द्वित तत्तो कमेण हाइत्रूव एष्ट्रिमतोमुद्रुत्ताहिपजद्ववस्सपमाण सजाव । सेसाण तिष्ह घाविकम्माण द्विविसतकरम्मकज्ञ वि सकेज्वबस्सयहित्तयं चैव, मोहुणीयस्त्रेव तिस्त पुट्यु विसेसधावाभावावो । तिण्द्रुत्ताविकरमाणं पुण द्विविततकरम्मतकेज्ञपृत्ताणोए जान्याविकरमाणं प्र क्राच्य स्वस्तेज्जवस्ससहस्सपमाणं चे होई, तेसिमेबर्मिन विसये प्यारंतरासभवावो ति एसो एस्य पुत्तत्वविण्डक्यो । एवमेबीए परुवापा किट्टोकरणद्वाचरिमसमय बट्टमाणस्स पुणो वि अइस्कतस्वविसये किचि परुवाणस्स पुणो वि अइस्कतस्वविसये किचि परुवाणस्स पुणो वि
- \* किट्टीओ करेंतो पुन्वफद्याणि अपुन्वफद्याणि च बेदेदि, किट्टीओ ण बेदयदि ।
- ५ १०३ जहा अपुज्यफद्याणि करेमाणो तरबस्थाए बेब पुज्यफद्एिंह सह अपुज्यफद्याणि वेवेवि ण एवमेली विद्वीकारणो किट्ठीओ वेवेवि, किंपु किट्ठीकरण्याक्रमभारे सम्बन्धेय पुण्या पुज्यफद्याणि चेव पुण्याचे केवे वेवेवि ति भणिवं होति । सपहि किट्ठीकरण्याच्याचित्रकार्याणामाने प्रकारकार्याणामाने केवेवि ति भणिवं होति । सपहि किट्ठीकरण्याच्याचित्रकार्याणामाने केवेवि केवेविक केवेवि केवेविक केवेवि केवेविक केविक केविक

सरकर्म सञ्चात हजार ववत्रमाण तथा नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मका स्थिति सत्कम असक्यात हजार वर्ष प्रमाण हो जाता है।

<sup>§</sup> १०२ पूर्वोक्त सन्बिम चार संज्वलनोका स्थितिसरकम खंख्यात हजार वर्ष प्रमाण होकर स्थित रहता है। पुन उनसे क्रमण घटकर इस समय बन्तमंहूर्त अधिक आठ वर्ष प्रमाण होकर स्थित रहता है। ये उनसे क्रमण घटकर इस समय बन्तमंहूर्त अधिक आठ वर्ष प्रमाण हो राता है। येथ तीन चारिकमौका स्थितिसरकम अभी साथ व्यवस्थात हुनार वर्ष प्रमाण हो रहता है, व्योक मोहनीय कमें के समान वनका अध्यक्षेत तरह विशेष चात नहीं होता। परन्तु असंस्थात गुणहानि द्वारा क्रमण अपवर्तनको प्राप्त हुए तीन कथाति कमौका स्थितिसरकम अभी भी असंस्थात हुजार वर्षप्रमाण हो रहता है, क्योकि उनका इस स्थापपर अन्य प्रकार सम्भवनहीं है यह यहीपर पुत्रके वर्षका निरुवय है। इस प्रकार इत प्रस्थणा द्वारा कृष्टिकरण काळके अस्तिम समयम विश्वमात हुए बोनके फिर भी व्यतीत हुए वर्षके विषयमें किचित्र प्रस्थणा करते हुए आगेके पुत्रको कहते हुँ —

क हृष्टियोंको करनेवाला जीव पूब स्पथको और अपूर्व स्पथकोका बेदन करता है, कृष्टियों का बेदन नहीं करता ।

चिट्टांत ति घेतल्य। सर्वाह एरम्मि चेव समए किट्टीकरणद्वा समय्पवि ति पहुष्पाएमाणो सुत्तनुत्तर भण्ड—

\* किट्टीकरणद्धा णिट्ठायदि पढमहिदीए आवस्त्रियाए सेमाए ।

- ६९०४ किट्टीकरणद्वाबरिससम् वेविक्लमाणमुख्यद्विव मोन्ण तत्तो उपिर बाविलय मेताए कोहसजलणपदमद्विगेए सेसाए किट्टीकरणद्वा क्रेग जिट्टायमाणा णिट्टिया ति बुत्त होई, उत्याक्षणक्यमिद्वाण किट्टीकरणद्वाचिरसमाए वेच तिस्मे परिसमित्तस्यणादी। अणुष्पा बाणुक्टिविवक्साए पुण से कार्ल किट्टीको वेदेमाणस्य पदनसमए कार्ल वेविवद्वणादिलयमेत्त सिसाए वदमिद्विगेए किट्टीकरणद्वा सम्पर्धि ति चेत्तक्व। णविर मुत्ते एसा विवक्सा ण कथा, उत्यावाणुक्टिससेव तत्त्व विवक्सा ण कथा,
- § १०५ एवमेरथ किट्टीकरणद्वाए णिट्टिवाए तदो से काठे को पबुत्तिविसेसो तिष्णहेंस करणट्ट-तरस्तारभो—

## # से काले किट्टीओ पवेसेदि।

करना चाहिए । अब इसी समय इष्टिकरण काल समाप्त होता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं---

ॐ प्रथम स्थितिमे एक जाविलिप्रमाण काल शेख रहने पर कृष्टिकरण काल समाप्त होता है।

\$ १०४ इंडिडरण कालके कतिस समयमे बेन्य की बानेवाली उदय स्थिति हो छोडकर उससे असर कोष सज्जनको एक बावाँल प्रमाण प्रथम स्थितिक होव रहतेपर इंडिडरण काल कमसे समास होता हुना गमास हो गया यह उक्त क्यानका तार्यय है, क्योंक उत्पारानुष्टेयका कालम्बन रूकर इंडिडरण काल काल कर किया समयमे ही उसकी परिसमाप्ति देखी जाती है। परन्तु अनुत्यावानुष्टेयको विवक्षा करनेपर तदा तर समयमे ही उसकी परिसमाप्ति देखी जाती है। परन्तु अनुत्यावानुष्टेयको विवक्षा करनेपर तदा तर समयमे हाटियोका वेदन करनेवाले जीवके प्रयम समयमे कालका अपेक्षा एक आवित्यात्र प्रयम स्थितिक होच रहनेपर इंडिटकरण काल समाप्त होता है ऐसा पहण करना चाहिए। परन्तु सूत्रमे यह विवक्षा नहीं को गयो है, क्योंकि उत्पादा नुष्टक हो वसमे विवक्षित है।

विशायाँ—नय दो प्रकारके हैं—हव्याधिक नय ओर पर्याधाधिक नय । उनमेसे हव्याधिक नय किया यह ते सह त्याधाकु उद्धार रही कार किया गया है। यह नव मस्त खबस्वामें हो विनायारों स्थोकार करता है, बयाकि क्यास वृद्धिका विषय नहीं होने वे वह बचने के जाने पर है हिस्तिय होने से सह बचने के जाने पर है हिस्तिय होने के एक मेरे कि एक है कि प्रकृत में क्रिकर के किया है। तथा पर्याधाधिक तथकों अपेक्षा उसे अनुन्तावानुष्टेन्स स्वाकार किया गया है। इस नयस उसका अभाव कहा गया है। तथा पर्याधाधिक तथकों अपेक्षा उसे अनुन्तावानुष्टेन्स स्वाकार किया गया है। इस नयस अपेक्षा मान अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भाव और वस्ताव वसरा वस्ताव होने उसका एक पर है। उसका स्वाधाधिक स्वाधाधिक

\$ १०९ इस प्रकार यहींपर कृष्टिकरणकालके समाप्त होने पर सत्रववात जनन्तर समयवे जो प्रवृत्तिविशेष होता है उसका निर्देश करनेके लिए बागेक सुत्र का बारम्य करते हैं— क्ष तबनन्तर समयमे कृष्टियोको बदयार्थीलमे प्रवेश कराता है ।

- ५ १०६ किट्टीकरणद्वाए णिट्टिबाए तबणतरसमए चेव विविवट्टिबीदो मोकट्टियूण किट्टीमो उदयाविक्यस्मतर पवेसेवि, बण्णहा विदियट्टिविसमदिद्वाण तांति वेदयाभावाणुवस्तीदो । एदिम्स समय एदमद्विससमावाण्यसमाण होति, कालयहाणसे विविष्वचे तहोवलमादो । लिसेपपहाणसे पुण समयुणाविक्यमेली होति, उदयाविक्यपदमिलियस्स त्यावुवकर्तस्मेण तक्कालम्रव किट्टीसच्चेण परिणदसादो ।
  - श्री संजलणाण द्विदिवधी चत्तारि मामा ।
- - **\* द्विदिसतकम्मम**ह बस्साणि ।
- § १०८ पृथ्यिक्तसम्प् अतोमृहुनस्याद्वियबद्वयस्यमाण द्विदिसत्तकस्य होदृण तत्वेव द्विदिखंद्वयवरिमकालोए अतोमहृत्तपमाणाए णिवदिदाए एण्हिमद्वयस्यमेत सवलणाण द्विदि सत्तकस्य जादमिवि वृत्त होद्द।
  - \* तिण्ह घादिकम्माण द्विदिवधा द्विदिसंतकम्म च संखेआणि वस्ससहस्साणि ।
- § १०६ कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर तदनन्तर समयभे ही द्वितीय स्थितिमेषे अवकापत कर कृष्टियोको उदयाबलिमें प्रवेश कराता है, बन्धया द्वितीय स्थितिमे व्यवस्थित हुई जनका वेदकपता नहीं वन सकता है। इस समय प्रथम स्थित वोच आविक्रमण होती है, वस्थोंक कालकी प्रधानताकी विवद्या करनेपर इसकी उस प्रकारते उपलब्धि होती है। परन्तु निषेकोकी प्रधानतामें एक समय कम आविक प्रमाण होती है, व्योक्ति उसपावसिका प्रथम निषेक स्थित होती स्थानतामें एक समय कम आविक प्रमाण होती है, व्योक्ति उदयावस्थिका प्रथम निषेक स्थित होती है। परन्तु कर स्थानतामें एक समय कम आविक प्रमाण होती है, व्योक्ति उदयावस्थित प्रथम निषेक
- विशेषायं—जिस समय क्रीष सज्वलनकी एक बाविल प्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहती है उसी समय इष्टिक्रणका काल समाप्त होता है और अगले समयमे जब दितीय स्थितिमेंसे अवक्षित होकर कुष्टियो उदयावकिमे प्रदेश करती हैं तब वह कुष्टियोमो बेदन काल है। उस समय खाप प्रथम स्थित कालकी बरोशा एक बाविल प्रमाण जबक्य है पर उदयाविलका वो प्रथम निषेक है वह दितीय स्थितिने से जपक्षिन हुई कुष्टिका सम्बची न होकर स्तिबुक सक्त-द्वारा निष्यत्र हुआ है, अत कुष्टियोके बेदन कालके प्रयम समयमें निषेकोकी प्रधानतासे कृष्टियोकी प्रथम स्थित एक समय कम एक आविल प्रमाण हो बनती है।
  - 🕸 उस समय सञ्चलनोंका स्थितिब घ चार माह प्रमाण होता है।
- § १०७ पिछले समयमें स्थितिबन्धका प्रमाण बन्तर्मृहते अधिक कार माह या। पर सु इस समय जसमें से बन्तमहते कम करके बन्य स्थितिबन्ध करनेवाले जोवके सञ्चलनोंका स्थिति बन्ध सम्पूर्ण नार माह प्रमाण हो जाता है यह इस सुत्रका समुच्ययक्ण अर्थ है।
  - 🕸 स्थिति सत्कर्म बाठ वच प्रमाण है।
- § १०८ क्योंकि पिछले समयमे अन्तमुत्ते अविक बाठ वय प्रमाण स्थित सत्कर्म होकर उसी समय स्थितिकाण्डकको बन्तमृत्ते प्रमाण बन्तिम फालिका पतन हो जाने पर इस समय सञ्चलतीका स्थिति सत्कर्म बाठ वर्ष प्रमाण हो जाता है।
  - 🕸 तीन घातिकर्मीका स्थितिकन्य और स्थितिसरकर्म सख्यात हजार वय प्रमाण है।

# णामागोदवेदणीयाणं द्विदिवंधो सखेजाणि वस्ससहस्साणि ।

द्वित्ततकम्ममसलेजाणि वस्तसहस्साणि ।

§ १०९ एवाणि सुताणि सुगमाणि । सपहि एवम्हि चेव समए सजलणाणमणुभाग सतकम्म केरिस होदि ति जासकाए जिज्जयविहाजट्रम्लरसुत्तवबधी-

\* अनुमागसतकम्म कोइसजलणस्स ज सतकम्म समयूणाए उदयावलियाए

च्छद्रिदल्लिगाए त सव्वघादी।

§ ११० कोहसजलगस्स जमणुमागसतकम्म समयूणाए उदयावलियाए उच्छिट्राबलिय भावेण च्छड्डिवाए सेस त सञ्बद्यावि चेवेत्ति बहुवर्ष । कि कारण ? उदयाविष्ठयवभतरे सव्वद्यावि सरूवेणावद्विवपुच्वाणु भागसतकम्मस्सेव सभवदसणादो ।

# सजल्लाणं जे दोआवित्यवधा दसमयुगा ते देसघादी । त पुण फह्यगदं ।

६ १११ चदुण्ह सजलगाण जे णवकवधसमयपबद्धा दुसमयूणदोआविलयमेत्ता तेसिमण् भागी णियमा देसघादी, एवट्टाणियसरूवत्तादी । होती वि सी फह्यसरूवी चेव बट्टब्वी। कि कारण ? किट्रीकरणद्वाए फट्टयगरस्तेवाणुभागस्स बधदसणादो ।

# सेस किट्टीगद।

🕸 नाम, गोत्र और देवनीयकमका स्थितिब व सल्यात हजार वचत्रमाण है।

क्ष तथा इन तीन कभों का स्थितिसत्कम असल्यात हजार वय प्रमाण है। § १०९ ये सत्र स्पम हैं। अब इसा समय सञ्बलनोका अनुभागसत्कर्म किस प्रकारका

होता है ऐसी आशंका होनेपर निणय करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवाध आया है-अ क्रोधसज्बलनका जो अनुभाग सत्कर्म एक समयकम उदयावलिमे निक्षिप्र है वह

सबवाति है।

§ ११० क्रोध सञ्चलनका जो अनुभाग सरकम एक समय कम उदयाविक्रमे उच्छिष्टाविल रूपसे निक्षिप्त होकर शेष रहा है वह सर्ववाति ही है ऐसा जानना चाहिए।

शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान-क्योंकि उदयाविक भीतर सर्वधातिरूपसे अवस्थित पहलेका अनुभागसत्कम ही सम्भव देखा जाता है। तात्वर्य यह है कि उदयावितके भीतर जो अनुभाग सरकम शप रहा है बह पहलेका होनेसे सबबाति ही है ऐसा यहाँ जानना चाहिए ।

🕸 सज्बलनोके जो वो समय कम वो आवलिप्रमाण नवकब व हैं वे देशघाति हैं। परस्त

वे स्पषकस्वरूप हैं।

§ १११ चारो सज्बलनोके को दो समय कम दो आवल्पित्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्ध हैं उनका अनुभाग नियमसे देशवाति है, क्योंकि वे एक स्थानीयस्वरूप हैं। ऐसा होते हुए भी वह अनुभाग स्वर्धकस्त्ररूप ही जानना चाहिए।

र्शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान-क्योंकि कृष्टिकरणके कालमें स्वधक स्वरूप ही अनुमागका बन्ध देखा षाता है।

विशेषार्थ--- जबतक यह जीव पूत्र और अपूर्वस्पधकोमेसे कृष्टियोको निष्यन्त करता है तबतक चारो सञ्चलनोंका बाब स्वर्ध इस्वरूप हो होता रहता है ऐसा नियम है ।

🕸 बारों सञ्बलनोंका शेष सब बनुभावसस्य कृष्टिस्बरूप है।

क्तिक् चेच पढमसमए कोइस्स पढमसगडिकट्टीदो ' पदेसग्गमोकिङ्गयूण पढम क्रिंड करेडि ।

\$ ११२ चारो मज्बलनोंके दो समय कम दो आविलियमाण नवकवन्यस्वकर अनुभागको कोर क्रोधसउद्यक्त के उदयाविलय्रविष्ट अनुभागको छोडकर शेष चारों मंज्यलनोका अनुभाग सरकम मार्ग्य हो इस समय कृष्टिन्वकर परिणत हो गया है यह जर क्यानका ताल्यमें है। इसलिए कृष्टिकरण कालका ब्रवतिक अनिम समय प्राप्त होता है तब तक कृष्टिगत सम्प्रण प्रदेश पिछते सम्प्रकेशस्व कर सम्प्रण प्रदेश पिछते समय समयमें नवकवन्य बीर जिल्ह्याविको छोडकर चारों संक्वलनोंका सम्प्रण ही प्रदेशपुर्व कृष्टिकर्स परिणत हो गया है यह स्व सुनका मावार्व है। कृष्टिकरणकाल अवतक समाप्त होता है तक्ति हस्त्रविक विकार केशस्व अविश्व हर्ण्य स्वस्थानमे एक गोपुच्छाकार रूपसे अवस्थित रहती हैं तथा स्पर्यक्रमत प्रदेशपुर्व में अपने स्वस्थानमे एक गोपुच्छाकार रूपसे अवस्थित रहती हैं तथा स्पर्यक्रमत प्रदेशपुर्व मायल होनेपर विकार स्वित हो प्रदेशपुर्व कर गोपुच्छाकार रूपसे परिणम करके अवस्थित रहती है यह यहाँ प्रदेशपुर्व करना चारिए।

विशेषां मं — कृष्टिकरण काल के बतिम समय तक बारो संज्वलनोका अनुवाग स्वधकरूप-में भी अवस्थित गहता है और जो अनुमाग कृष्टिक्य परिणम गया है वह भी अपने रूपमें अवस्थित रहता है। इसलिए यहाँगर पूरे अनुमागको वो गोपुन्छाएँ बन जाती हैं। इन दोनों गोपुन्छाओं के स्वरूपका निर्देश पहले ही कर आये हैं। किन्तु जिस समय कृष्टिवेदन काल प्रारम्भ होता है उसी समय जितना भी पर्यकेदनक्ष अनुमाग है वह सब एक गोपुन्छाकारक्ष्मे परिणत होकर दिलाई देने अगता है यह सुकका तास्प्रो है।

ॐ उसी क्रिटिवेदक कालके प्रयम समयमें कोयको प्रयम सपह कृष्टिमेंसे प्रदेशपुंत्रका अवकवण करके प्रयम स्थितिको करता है।

§ ११३ उसी कृष्टिवेदक कालके प्रथम समयमें कृष्टियोको प्रवेशित करता हुआ सर्वध्यम क्रोधसज्यलनको ही प्रथम संग्रह कृष्टिमें से प्रदेशपुंचको अपकृषित करके अपने वेदक कालसे एक

१ ता वा, प्रत्यो 'पढमसमयिष ट्वीदो' इति पाठ'।

मध्याएवि लि यणिर्व होह । एता वहबट्टिबो एतो उपरि जा कोहबेबगढा तिस्सँ साबिरेय फिमाणेक्सा ति बटुव्या । एव वहबट्टिबि करेमाणो उत्तर थोवे वेवि । तबणत्तिहुँगेर असंवेषज्ञणुण वेवि । एवसमलेक्जपृणाए तेडोए चिश्ववचमाणो गच्छवि जाव पदमसायहिट्टिगेदनकालाचो आविष्ठियमेल्यक्सिट्ट जावे ति । तत्तो चिविद्यद्विरो आविद्धिमिम असखेक्जपुण णिश्विद्यवि । तत्तो उविर सक्वत्य विसेत्रहोणसस्लेक्जविमाणे । गुणतिर्हिणक्खवो पुण गण्डिदेसो सब्बत्य णावक्यो । एत्य कोहस्म पदममगदिकट्टि ति भणिवे जा करपस्स तविवसगहिकट्टी जा बेबगस्स यदमसगहिकट्टि ति वेतव्या, तत्तो प्यद्धिः पच्छाणुपुक्योए जहाकमभव सगहिकट्टाणमेल्य वेवगमावहमणावो ।

६११४ जद्द एण किट्टीकारयस्य पडससमहिकट्टी एत्य घेप्पद्द तो को तत्य बोसो ? चे बुण्डचे—विदरजमाणियाए संगहिक्ट्रीण जनस्वेज्ञ भागा कर्ज्ञति वेदिज्जति च । बचोदया वि समय पिंड अगतमुण्याण होत्रण गोच्छति ति एसी जियमो । सपिंह एविम्हे जियमे सत्ते समय पिंड अगतमुण्डीणा होत्रण गोच्छति ति एसी जियमो । सप्ति एविम्हे जियमे से पडमामाणेण बहुगी समाहिक्ट्री सा चेव पृथ्डवृत्वयामण्डिवि ति चेत्रच्य, जण्डा वोच्यमाणे पदम सम्प्रकृतीवेयाकाले जिट्टिवे तवणतरसम्य चिंडवसगृहिक्ट्रिवे वेदेश मा तहा च सते तक्काले व्यक्तिया पृष्ठिकल्लवाचार्यहित्र अगतमुण्यो पार्विता । एव च्याचिक्त्यक्राची प्रवित्ते च । तहा च सते तक्काले व्यक्तिया पृष्ठिकल्लवाचार्यहित्र वित्ते च । यहा स्वाचिक्तया विक्राण्या प्रवित्तिवारहित्र वेदासमाहिक्ट्री प्रवित्तिवारहित्र वेदासमाहिक्ट्री एव चेदासमाहिक्ट्री ति चेत्रक्या । एव माणादीण

ब्राविण्यमाण अधिक करके प्रथम स्थितिको उत्तर करता है यह उक सुत्रका तात्यय है। यह प्रथम स्थिति इससे बागे को क्रोधवेन्क काल है उसके साधिक तृतीय बाग प्रमाण जाननी चाहिए। इस प्रवार प्रथम स्थिति हरता हुआ अपकथित किसे गये प्रदेशपुक्त उदरमें रूनोक देता है, उससे क्यांकी स्थितिक बर्ता हुआ अपकथित किसे गये प्रदेशपुक्त उत्तरोत्तर असल्यातगुणी श्रीक्षक करके तिशिक्ष करता है। इस प्रवार उत्तरोत्तर असल्यातगुणी श्रीक्षक करके तिशिक्ष करता है। उससे दितीय स्थितिक करता है। उससे दितीय स्थितिक करता है। उससे दितीय स्थितिक करता है। उससे उत्तर स्थायता गायतिक स्थायता है। उससे उत्तर प्रवार कार्या प्रयास करता है। उसमें प्रवार कार्य त्यांक स्थायता वाचित्र प्रयास अपकथात वाचित्र करता है। वाचा गुण्येणिनियो सव्यत्त वाचित्र कार्य त्यांक क्ष्य स्थायत क्ष्य स्थाय है। उसमें प्रवार कार्य त्यांक क्ष्य स्थाय स्थाय करता है। उसमित्र क्ष्य स्थाय स्थाय करता है। उस्तर क्ष्य स्थाय स्थाय करता है। उसमें क्ष्य स्थाय स्थाय करता वाहिए। यशीक क्ष्य स्थाय स

५११४ पुन यदि कच्टिकारकको प्रथम सपह कुष्टिको यहाँगर प्रहुल किया जाता है तो उसने क्या दोध है ऐसा पुछनेपर कहते है कि बेदी जानेवालो समहकृष्टिके अनस्थात बहुआग अमाण बंबती हैं और वेदी जाती हैं। तथा बन्य उदय दोनो हो प्रतिसमय अन तपुण होन होते जाते हैं ऐसा तिमन हैं। जब इस नियमके होने पर जो सपहकृष्टि अनुभानको अपेका बड़ी है वही पहले उदयमें आती है ऐसा यहाँ पहल करना चाहिए, इसके अप्याप पहला करनेपर प्रथम मंदिक हुए उसके अप्याप पहला करनेपर प्रथम मंदिक हुए उसके अपेका वहल करनेपर प्रथम मंदिक हुए उसके अपेका वहल करनेपर प्रथम मंदिक हुए उसके अपेका वहल करनेपर प्रथम मंदिक वहले उसके अस्थात बहुमागको बाँबता अपेका अपेका वहल करनेप होनेपर उसके अपेका होनेपर उसके असे उदय पुत्रके बन्य और उदयो अनन्ता होने हैं। कि तु यह इस्ट नहीं है, व्यक्ति समय अपेका समय होने विरोध आता है। असएक इस्टिक हारको तो तो सेते स्वदृह्छिट है

पि जत्य जत्य वेदगस्स पडमसगृहकिंद्वि भणिहिषि तत्य तत्य किट्टीकरणद्वार जा तदियसंगृहिकट्टी सा चेत्र वेत्तव्या, वण्णहा वणतरप्रकृषिवदोसप्यसंगायो । एव च पडमसगृहकिंद्विमाणवेद्विमाणवेद्याण किमविसेरीण सम्बाजो चेत्र तत्तरार्दिहों वा उदय पवेसेदि जाहो व्यत्य कोइ विसेसी ति वासकाए विष्णयिद्याणद्वमुत्तरसुत्तमाह्न

- # ताहे कोहस्स पढमाए समहिकडीए असंखेजा मागा उदिण्णा ।
- § ११५ कोहपदमसगहिक्ट्रीए जहण्णिकट्टिप्युहि हेट्टिमासंखउन्नियाग पुणो तिस्से खेव उक्तस्तिकिट्टिप्युहि उर्वारमासखउन्नियागं च मोतूण सेसमाज्यमा अस्वउन्न भागा सक्काल पुवयमागवा ति भागव होति । हेट्टिमोवित्मासखेनजविभागितसवाणं सिरसविग्यांकट्टीण परिणाम विसेतमित्तियुण मन्त्रिमाकिट्टिलक्ष्येण्य उदयपिणागो होति ति एतो एवस्स भावत्यो। एवस्वयपस्वयण् काद्रण संपहि कोहसज्ञलमस्स ज्ञणुभागवयो कर्ष पयट्टिवि स्न ज्ञासकार् णिण्यव विद्याणद्रमत्तरस्त्रात्वयारो—
  - एदिस्से चेव कोइस्स पढमाए सगइकिङ्गीए असखेजा भागा बज्झति ।
- ५ ११६ कुवो ? उदयाबो बणतपुणहोणसब्बेण प्यट्टमाणस्स बयस्त तहा पबुत्तोए विरोहा भावावो । तदो उदिण्णालो किट्टीबो बहुगीबो, एदाबो बक्समाणिक्टीबो विसेतहोणालो ति धेत्तस्त्र, ।उदिण्णाल किट्टील हेट्टिमोबॉरमासस्रकज्ञविभाग मोसूण सेसमज्ञिसबहुभागसब्बेण

बहु बहुँ कृष्टिवेशक के प्रथम संग्रह्कृष्टि है ऐसा ग्र<sub>थ</sub>ण करना चाहिए। इसी प्रकार मानादिक की अपेसा भी जहाँ जहाँ कृष्टिकेरण के काल में जो तीसरी नगत हु इष्टि है बहुँ। ग्रहण करना चाहिए, अन्यया अनन्तर पूत्र कहे गये दोषका प्रसग प्राप्त होता है। इसी प्रभार प्रथम सगह कृष्टिकों का बन्ति होता है। इसी प्रभार प्रथम सगह कृष्टिकों अपकार करने बेदन करनेवाला जीव क्या सामान्य करने सभी सभी अपने हिस्स्थित है ऐसी आशका होती है। इसी प्रभार करने किए आशका हो है स्वार्ध करने करने सम्बन्ध के स्वार्ध करने किए आशके सुबकों कहते हैं—

- ॐ उस कृष्टिवेदक कालके प्रयम समयमे इसी क्रोधसज्बलनको प्रयम सप्रहृकृष्टिके असंस्थात बहुमागप्रमाण वह उदयको प्राप्त होती हैं।
- \$ ११५ कोषको प्रयम समह्कृष्टिको जबन्य कृष्टिने लेकर वायस्तन असंस्थातवें भागमाण तथा उसीको उत्कृष्ट कृष्टिने लेकर उपरिम असंस्थातवें भागप्रमाण कृष्टियोको छोड़कर शेव बोचको असंस्थात बहुमाण प्रमाण कृष्टियों कह समय उदयको प्राप्त होती हैं यह उक्त कवनका तात्पर्य है, स्थोंकि वायस्ता वीर वर्षारम वसस्यातवें भागकी विषयमृत सदुद्ध प्रवालो कृष्टियोंका परिणाम विशोष का अवक्रम्बन लेकर मध्यम कृष्टिक्सो हो उदयपरिणाम होता है इस प्रकार यह इस सुन्नका सावाय है। इस प्रकार उदयका कथन करके बह्न क्रोधसन्वरूकका अनुमाग बन्य किस प्रकार अदयका कथन करके वह क्रोधसन्वरूकका अनुमाग बन्य किस प्रकार अदयका कथन करके वह क्रोधसन्वरूकका अनुमाग बन्य किस प्रकार अद्यक्त होनेपर निणय करनेके विष्यु वागके सुन्नका अवतार करते हैं—
- ॐ तथा इसी कोषसज्बलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके बसंस्थात बहुभाग बन्धको प्राप्त होते हैं।
- §११६ नयोक्ति उदयसे जनन्तगुणे हीनक्यसे प्रवृत्त होनेवाले बन्यको उस क्यसे प्रवृत्ति होनेमें विधोबका समाव है। इसलिए खदमको प्राप्त हुई कृष्टियाँ बहुत है। उनसे ये बन्यको प्राप्त हुई कृष्टियाँ बहुत है। उनसे ये बन्यको प्राप्त हुई प्राप्त हुई कृष्टियाँ विशेष से विशेष होने हैं ऐसा प्रहृण करना चाहिए, वर्षोक्ति उदयको प्राप्त हुई कृष्टियोकि व्यवस्ता और उपित्म सर्ववस्तानये नामको छोड़कर सेय प्रथम बहुवागात्वकरवे वैयने निष्त कर्मा क्षा प्रयुक्त क्षा प्राप्त कर्मा क्षा प्रयुक्त क्षा प्रथम वहुवागात्वकरवे वैयने निष्त क्षा प्रयुक्त क्षा प्रथम वहुवागात्वकरवे वैयने निष्त क्षा प्रयुक्त क्षा प्रथम वहुवागात्वकरवे वैयने विष्त क्षा प्रयुक्त क्षा प्रथम वहुवागात्वकरवे विष्त क्षा प्रथम विष्त क्षा प्रथम विष्य क्षा प्रथम विष्त क्षा प्रथम विष्त क्षा प्रथम विष्य क्षा प्रथम विष्त क्षा प्रथम विष्त क्षा विष्त क्षा प्रथम विष्त क्षा प्रथम विष्य क्षा प्रथम विष्ण क्षा प्रथम विष्त क्षा विष्य क्षा विष्त क्षा विष्ण क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्ठ क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्ण क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्ण क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्ण क्षा विष्ण क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्त क्षा विष्ठ क्षा विष्त क्या विष्त क्षा विष्त

बज्जमाणकिट्टीण पवुत्तिणियमवसणादो ।

संसाओ दोसंगहिकट्टाओ ण बन्झित ण वैदिन्जिति ।

- ६११७ कुवो? जहाकसमय समृहिक्ट्रीओ वेदेमाणस्स पडमसगृहिक्ट्री वेदगावस्याए् सेसवोसगृहिक्ट्राणमृद्यासभयारो, जस्त कतायस्त ज किट्रि वेदयदि तस्स तदायारेणेव स्वषो होइ ति ांणयमदल्यातो च। माण माया कोमाण वि अप्यप्यणो पडमसगृहिक्ट्रीण वेदग सब्धिणोणमसल्या भागा बक्सति, सेसदायादिक्ट्रीओ ण बक्सति। तेसि वेद सब्बाओ साइिक्ट्रियो ताव ण वेदिक्तति चेतु, कोह्येदयकाल्यभतरे तहुदययवुत्तीए विरोहावो ति एसो वि अस्यो एन्थेय सूत्र जिल्लाणो ति चेत्तव्य।
- ५ ११८ सर्वाह काहसजन्मस पढमाए सगहिकट्टीए हेट्टिकोबरिमाणनसलेज्जादभागाण सब्दक्षमाणावविद्यमाणाण यावबद्धत्तवस्यणद्वमृत्तरो सुत्तवस्यो—

वाला कुष्टियोको प्रवित्तका नियम देखा जाता है।

🕸 क्रोब सज्वलनको शेख द। सग्रहकुष्टियाँ न बँधतो है और न वेदी जाती है।

§ १९७ वयांकि यवाकन हो समृह कव्यिका बेदन करनेवाल बोवक प्रवम समृह स्थित के देवन करनेको लवस्याने याद दो संग्रह कव्याका उदय होना लासम्बन्ध है। कारण कि जिल क्षायका वित्त कुष्टिका बदन करता है उसक उस स्थाय हो बना होना है ऐसा नियम देखा जाता है। बान, प्राथा और काम क्षायाका लगेवा में अपनी अपना प्रवम समृह किट्योवा वदन करते समय उन कव्याक क्षाय उन क्षाय उन कव्याक क्षाय उन कव्याक क्षाय उन कव्याक क्षाय उन कव्याक क्षाय उन वित्य उन क्षाय उन वित्य उन क्षाय उन वित्य उन वित्य उन वित्य उन वित्य उन वित्

११८ जब कोच सन्दर्जनको प्रथम समृह कृष्टि सम्बची असल्यातव साग प्रमाण
 स्थरतन और उपरिम नही बचनेवाछी और नहीं उदयको प्राप्त होनेवालो कृष्टियोके अल्पबहुत्यका
 रूपन करनेके लिए सागेका सूनप्रबन्ध साथा है—

 पटमाए समहिक्ट्रीए हेट्टदो जाओ किट्टीओ ण वन्झति ण वेदिज्जित ताओ थोबाओ ।

५११९ कोहसंजलणयदमलगहिकट्टीए जहज्जिकिट्टिपहाँड हेट्टियासखेरजदि आपिबसए जाओ किटीजो अवन्यस्थाण(वेविज्जयाणसक्याजो ताजो योवाजो ति अणिवं होवि ।

# जाओ किट्टीओ वेदिज्जिति ण बज्झिति ताओ विसेसाहियाओ ।

§ १२० एव भणिवे पुष्तिस्थावन्तसाणांबिविन्त्रमाणांकिट्टीणमूबिरमिकिट्टिप्पपृष्ठि जाव वय-बाहुण्यांकिट्टीए हेट्टिमाणतर्राकट्टि ति लाव एविन्म अद्याण जाजो किट्टीको सेवलम्बयपाजोग्याको बेव लाजो सायलांकट्टीबद्धाणस्सासखन्जविमागमेसावी हो हुए पुष्तिस्लाकट्टिहिट्टी विसेताहियाको ति चुल होवि । केत्तियमेतो विसेती ? हेट्टिन्द्रशाणस्सासखन्जविभागमेतो । तत्त्व को पविभागो ? तत्पाजोगप्यितोबमासखन्जविभागो । कृदो एव परिच्छन्नबेट ? सुताबिव्हयस्मुक्वय्तावो

\* तिस्से चैव पढमाए सगहिकद्वीए उवरि जाओ किट्ठीओ ण बज्झति ण

वेदिज्जित ताओ विसेसाहियाओ ।

१२२ एवाओ वि संग्रलिकट्टोळ्डाणस्सासक्षेत्रजविभागमेत्तीओ होवूण पुव्चिल्लिकट्टीहितो
 विसेताह्रियाओ जावाओ । एल्य विसेताह्रियमाण पृथ्यं व वत्तव्यं ।

प्रयम सग्रह कृष्टिकी अवस्तन जो कृष्टियों न बँधती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं वे अल्प हैं।

§ ११९ कोच सज्यलन समृद्धकृष्टिको वाचाय कृष्टिसे लेकर व्यवस्तन व्यसंख्यातवें भाग प्रमाण सम्बन्धों जो कृष्टियों अबाच रूप और अनुद्यस्थक्प हैं वे अल्प हैं यह उक्त कथनका तात्प्य है।

🕸 जो कृष्टियाँ उदयको प्राप्त होनी हैं किन्तु बँखती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं।

§ १२० ऐता कहनेपर इससे पूर्व मूत्रमे कही गयो नही बबनेवाली और उदयको नहीं प्राप्त होनेवाली कृष्टियों के उपिस कृष्टिसे लेकर बन्बको प्राप्त होनेवाली खक्य कृष्टि सन्बन्धी अवस्त अन-तर कृष्टिके प्राप्त होने तक इस स्थानमें जो केवल उदयप्रायोग्य कृष्टियों हैं वे समस्त कृष्टिअक्वानके असस्यातव आप्तप्रमाण होकर पूर्व सुत्रमें कही गयो कृष्टियों वे विशेष अधिक हैं यह उक्त कष्यका ताल्यों हैं।

शका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अधस्तन स्थानके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

शका-उसका प्रतिमाग क्या है ?

समाधान--तत्त्रायोग्य प्रयोपमका बसंख्यातवा मागप्रमाण उसका प्रतिमाय है

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-सूत्रके अविरुद्ध परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

ॐ उसी प्रथम समृह कृष्टिके क्रवर जो कृष्टियाँ न बँधतो हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं वे विशेष अधिक है।

§ १२१ ये कृष्टियां मी समस्न कृष्टिस्थानके असस्यातर्वे भागप्रमाण होकर पून दो सूत्रो-में कही गयी कृष्टियाँसे विशेष अधिक हो बाती हैं। यहाँ पर विशेष अधिकका प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए। # उनिर जाओ बेडिज्जिति ण बज्झिति ताओ निसेसाहियाओ ।

६१२२ सुगम।

मज्झे जाओ किट्टीओ वज्झति च वेदिन्जति च ताओ असखेन्जगुणाओ ।

 ९ १२२ पुढ्रुतहिट्टिमोबरिमासकेडमागिवसवाओ किट्टीओ मोत्तृण सेसासेसमिकिसमि किट्टीओ वच्छमाणबेदिउनमाणाओ णाम, तदायारेण बचोवयाण पञ्चतीए पहिन्देशभावादो । तवो ताओं असकेडमणुणाआ जादाओ । एत्य पुनगारो तत्पाओंगपाछिटोबमासकेडमिमागेनेतो । एवं किट्टीवेबाडाण पडमसमाए इम पच्चण कादुण सर्पाह किट्टीवेबयळ तत्य तात्य व्यय कादूण किट्टीकरणडाए पडिवडमाहान्द्रसाणसर्वावहासचा कुण्याको उवरिम सुत्तपवयमाडवेइ—

\* किट्टीवेदगद्धा ताव थवणिज्जा ।

६१२४ बुदो ? किट्टीकरणदापिडबद्वमुत्तफासे अकदै तिस्से परूवणावसराभावादो । तदो तमेव ताव मुत्तफास जहाबसरयस कुणमाणो इवमाह—

कड्डीकरणद्वाए ताव सुत्तकासो ।

§ १२५ पुष्य गाहामुत्ताणि हियए काडूण तडुष्यारणाए विणा किट्टीकरणदा विसेतिवा । इराणि पुण तब्वितयो सुत्तकासो कायस्थो, तेण विणा पुष्यपस्ववाशिवये (णण्णवाणुष्पत्तोदो त्ति कृत होइ ।

ॐ (पूज में कहो गयी कृष्टियोसे ) जपर स्थित जो कृष्टियाँ जवयको प्राप्त होती है कि 'तु बसती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं।

§ १२२ यह सूत्र सुगम है।

🕸 बीच मे जो कृष्टियाँ बँघती हैं और उदयको प्राप्त होती हैं वे असल्यातगुणी है।

५ १२३ पूर्वोक्त अधस्तन और उपित्म असस्यातव मागप्रमाण कस्टियोको छाडकर सम्यक्ती याप समस्त हृष्टिया व सहर से तर उदारूप हैं, स्वोकि उसरूपते अवित् वे हृष्टियों जिस अनुमागस्वरूप हैं इस्तरात उत्तर के स्व से से उद्यक्ति प्रवृत्ति होनेका निषेव नहीं है, इसलिए वे असस्यातगुणी हो गयी हैं। यहाँपर गुणकार तत्प्रायोग्य पत्योग्यक असस्यातव मागप्रमाण है। इस प्रकार काँछ वरक पालके प्रथम समयमे इस प्ररूपाको करके अब काँछ वेरक कालको सर्व प्रयम स्वात करके कृष्टिरुप कालके सम्ब प्रकार हो हिए सामित करके कृष्टिरुप कालके सम्ब प्रकार वालको सामित करके कृष्टिरुप कालके सम्ब प्रकार कालको सम्ब प्रकार करने हिए सामित करके कृष्टिरुप कालके सम्ब प्रकार करने हिए सामित स्व प्रकार प्रकार प्रकार करने हिए सामित स्व प्रकार प्रकार प्रकार करने हिए सामित स्व प्रकार प्र

🕸 अब कृष्टिवेदक कालको स्थगित रखना चाहिए।

§ १२४ वयोकि कब्टिकरण कालसम्ब बी सुत्रोका स्पर्श (व्याख्यान) नही किये जानेपर आगे उनके कवनके अवसरका असाव है, इसिंखए यहीपर सवप्रयम उसी अवसरप्राप्त सूत्रोका स्पर्श (व्याख्यान) करते हुए इन सुत्र को कहते हैं—

क्ष सवप्रयम कृष्टिकरण कालके सूत्रोका स्वर्श करते हैं।

\$ १२५ पहले गायासूत्रोको हृदवर्षे करके उनका उच्चारण किये बिना इष्टिकरण कालका भ्यास्थान किया है। परन्तु इस समय तिह्वयर सुत्रोका स्पर्ध करना चाहिए, व्योक्ति उसके बिना पूर्वेमें की गयी प्रस्पवादिवयक निर्णय नहीं हो सकता यह उनत कथनका तास्पर्य है।

## # तत्व एक्कारस मृह्णगाहाओ ।

§ १२६ तस्य किट्टीकरणबाए पडिबद्धाओ वृक्कारस मुलगाहाओ होति, तासिमेत्तो विहासा बहिकोरिब स्ति चुरा होति । वरित्तमोहक्षवणाए अट्टावीसमुक्तगाहासु वडिबद्धासु तत्य पट्टवर्म सत्तारि मुलगाहाओ अवस्येव सहासिदाओ । तक्कार सकासये चतारि मुलगाहाओ ओवट्टागए तिष्ण मुलगाहाओ ति एवसेवाओ पृक्कारस मुलगाहाओ जहासम्बमप्यच्यो आसगाहाहि सह विहासिदाओ । एण्डि पुण किट्टीकरणबाद्ध पडिबद्धालयकेकारसम् मुलगाहाण सभासगाहाणस्य विहासण जहासस्य सत्ता सत्ता स्वाप्त प्रतिमान सम्बन्धारा सभासगाहाणस्य कालासम्य वहासस्य सत्ता स्वाप्त स्व

### \* पढमाए मूलगाहाए सम्रुक्किचणा।

५१२७ तासिमेक्कारसण्हं मूलगाहाण मक्को पुण्यमेव ताव पढममूलगाहाए समुक्किलणा कौरवि ति वृत्त होइ।

# (१००) केनदिया किंद्रओं कम्हि कसायम्हि कदि च किंद्रीओं। किंद्रीए किं करण सम्बलमध किं च किंद्रीए ॥१६२॥

६ १२८ एविस्से गाहाए बाखो बुक्बबे । त जहा—किवदिया किट्टोओं एव अणिवे चडक् कसायाण अविवयस्त्रस्तात्रुण सामण्येण केस्तियमेत्तीओ सामृहावयबक्टिोओ होति ति पुक्छा कवा होइ । एवमेसो पदमो अत्यो । एवो चडक्ह कसायाणं भेवविवस्त्र काहुण तत्य एवेकेकरस्त कसायस्त केविद्याओं किट्टोओं होति त्ति विविक्षो अत्यो । एवांम्य पिडक्डो सुलस्त विविद्यावय्यों

### 🕸 उस विषयमे ग्यारह मुख गाबाएँ हैं।

§ १२६ वहाँ कृष्टिकरण कालसे सम्बद्ध स्यारह मूल गावाएँ हैं यह उक्त क्यनका तात्यमें हैं। वारिक्रोहिकी सप्याध्यक्ष अद्भूष्टिंस मूल गावाएँ कहीं हैं। उनसेसे प्रत्यापक सम्बन्धी वार मूल वार मूल गायाओं का पहले हो व्याख्यान कर लाये हैं। तदन तर मलामकहस्वन्यों वार मूल गायाओं का प्रयास प्रत्यापक स्वत्याचार तथा अप्यत्येता सम्बन्ध सीन मूल गावाएँ हम प्रकार कर गाया हो मूल गायाओं का प्रयास स्वत्य अपनी अपनी प्राध्य गायाओं के साथ व्याख्यान कर लाये हैं। पर-तु इस समय कृष्टिकरण कालसे सम्बन्ध प्रस्तु का प्राध्य गायाओं का साथ प्रवास प्रप्त कालसे सम्बन्ध प्रदेश स्वत्य प्रयास मूल गायाओं का अपनी करने यह इस सुक्त ज्ञान गाया है। किन्तु उनका एक साथ कवन करना अग्रस्य होनेसे यथाका ही उगस्थान करते हुए सवप्रयम प्रथम मूल गायाकी समुद्धीतेना करने के लिए बागेके सुनको कहते हैं—

अ उनमे से प्रथम मुल गाबाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १२७ उन ग्यारह मूळ गावाओमें सबसे पहले प्रथम मूल गावाको समुकीतना की जाती है यह उक्त कथनका तास्त्रय है।

अ कृष्टियाँ कितनी हैं और किस कवायमे कितनी कृष्टियाँ हैं। कृष्टिके कौनसा करण

होता है तथा कृष्टिका सक्षण क्या है।

९२८ व्यव इस गायाका वर्ष कहते हैं। वह वैसे—'केवडिया किट्टोवो' ऐसा कहनेपर बारा कपायांकी नेदिविवा किये विना सामान्यते कितनी सग्रह कृष्टियों तथा कितनी क्षयत कृष्टियों तथा कितनी क्षयत कृष्टियों तथा कितनी क्षयत कृष्टियों होती हैं वह पुन्का को नयी है। इस प्रकार यह प्रमा वर्ष है। युन चारो कपायोंकी नेदिविवा कर कि उनमें से एक-एक क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने युक्त क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने युक्त क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने युक्त क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने युक्त क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने प्रकार क्षायकी कितनी कृष्टियों होती हैं इस प्रकार दूसरे अपने क्षाय क्षा

#### # एदिस्से गाहाण चत्तारि अत्था ।

५१.९ चउल् कसाधाणमभेतेण हिट्टीण पमाणावहारण पुणा एक्केकस्स कसायस्स णिरुमण कादूण विट्टीण पमाणावहारण किट्टीकारयस्स करणविसेतावहारण किट्टीण लक्ष्यणविहाणं वैदि एक्मेदे बत्तारि अरथविसेता किटीकाणद्वा सबिषणो एक्मिम पदमगाहास्तामिम णिबद्धा ति ।

इस गाथाने प्रतिबद्ध यह दूसरा पाद है—'काह्न कसायांह्र कदि च विट्ठोओ'। इस प्रकार यह दोनो प्रकारकी पुच्छा समस्कृष्टियों और जनसङ्ग्रियोक्षयन्य प्रमाण दियोवकी अपेक्षा रस्तती है। पुन कृष्टियोकों करतेवाला स्विति और अनुमागकी अपेक्षा चार सती है। पुन कृष्टियोकों करतेवाला स्विति और अनुमागकी अपेक्षा चार तिवार अपंचित करता है इस प्रकार करण विशेषके अवधारणव्य जलावाबां तिसरा अर्थ उस गायांने प्रतिबद्ध तीसरा ग्रां के स्वत्य अपेक्षा स्वति हैं हम प्रकार करणा विशेषके अवधारणव्य जलावाबां तिसरा अर्थ उस गायांने प्रतिबद्ध तीसरा ग्रां के स्वत्य अपेक्षा स्वति के स्वत्य के स्वत्

#### 🕸 इस गायाके चार अर्थ हैं।

§ १२९ चारो वचायोका अभेद करके कृष्टियोके प्रमाणका अवधारण करना पुनः एक एक बचायको विविध्यत कर कृष्टियोके प्रमाणका अवधारण करना, कृष्टिकारकके करणिवशेषका अवधारण करना तथा कृष्टियोके लखणका विवान करना। इस प्रकार कृष्टिकरणकालसे सम्बन्ध रखनेवाले ये चारों अर्थविशेष इस प्रथम गावासुनमें निबद्ध हैं यह उक्त कथनका तास्त्रये हैं।

#### वृत्तं होइ।

### # तिण्णि मासगाहाओ ।

- ५१३० एविस्से पढममुलगाहाए बल्बबिहातणदुनेत्व तिष्ण भारतगाहाओ हॉति, तासि मिवाणिमवयार कस्तामो ति वृत्त होइ भारतगाहार्ग्ह विणा मुलगाहाणमत्वविहासणोवाया भावावो । तत्व मुलगाहा णाव पुष्कावुवारेण सुविद्यासेतपयव्यवस्वाणा सगहरइसताणुगाह कारिणो । तिस्से सुविद्यविवद्याण पिडबढाओ विद्यवर्ष्णकालाणुगाह कारिणो नो भारतगाहाओ ति वहुब्याओ । एवनेस्व तिष्ठ भारतगाहाओ स्विद्या सपिह अहाकममेव तार्ति विवदण कृष्याणो वृश्वविद्याला तत्व पदममाताहाण्यास्वत पर्वाव सपिह अहाकममेव तार्ति विवदण कृष्याणो वृश्वविद्याला तत्व पदममाताहाण्यास्वत करिव
  - भ पढममासगाहा बेसु अत्येसु जिबद्धा । तिस्से समुक्तिचणा ।
- ११२१ तिष्ट्र आसगाहाण मज्झे पढमा भासगाहा मुळगाहाए पुब्बद्धपडिबढेसु बेसु
   अत्येषु णिबद्धा । तिस्से समुक्कित्लणा एसा बहुटबा ति वृत्त होबि ।
  - (११०) बारस णव छ तिण्णि य किञ्चाओ होति अध व अणंताओ
    - एकेक्मिह कसाये तिग तिग अथवा अणताओ ॥१६३॥
- ५१३२ एविस्से पढमभासगाहाएं बत्यविवरण कस्सामो। त जहा—'बारस णव छ तिर्णिण य' एव भणिवे सगहांकट्टोजो वेक्सियूण ताव कोहोदएण चडिवस्स बारस सगहांकट्टीजो भवति, पुष्पुत्ताण बारसण्हं पि सगहांकट्टीण तस्य संभवीवकंमावे। माणोवएण चडिवस्स णव

#### अ इसकी तीन भाष्यगायाएँ है।

# 🕸 प्रथम भाष्यगाया वो अर्थोमें निबद्ध है। उसकी समुत्कोतना करते हैं।

§ १३१ तीन प्राच्यनायाओमेसे प्रयम प्राच्यनाया मूळ नायाके पूर्वार्थनस्वन्धी दो अर्थोर्मे निबद्ध है। उसकी यह ममुस्कीर्तना जाननी चाहिए यह उस्त कथनका तात्य है।

(११०) कोबादि वारों कवायों तो क्रमसे बारह, तौ, छह ओर तीन कृष्टियाँ होती हैं अववा अनस्त कृष्टियाँ होती हैं। तथा एक एक कवायमे तीन तीन कृष्टियाँ होती हैं अथवा अन त कृष्टियाँ होती हैं ॥१६३॥

§ १३२ अब इस माध्यगायाके अथका व्यास्थान करते हैं। वह जैसे—'बारस जब छ तिष्णि य' ऐसा कहनेपर संग्रह कृष्टियों को देखते हुए जो जीव कोच सज्व ननके उदयस श्रेणियर बारोहण करता है उसके बारह समृह कृष्टियां होती हैं, क्योंकि यूर्वोक्त बारह हो सग्रह कृष्टियां वहाँ सम्मव संगहिकट्टीजो भवति, तत्व किट्टीकरणद्वावो पुरुवमेव कह्यसक्वेण विणस्ततस्य कोहसंज्ञकणस्य तिष्ठं सगहिकट्टीण सभवाणवक्षमावो । मायोवएण व्यविद्यस्य पुण छन्वेष्व सगहिकट्टीजो होति, कोह माणसक्षण्याण तत्व कह्यसस्त्येण पुज्यमेव व्यवहर्षमाण्याण किट्टीकरणासम्यावो । तहा कोमोवएण सिद्धीकरणासम्यावो । तहा कोमोवएण सिद्धीकरणास्य विष्ठा वेष सगहिकट्टीजो होति, कोह माण-मायासंत्रकणाण कह्य सक्वेण विणासिक्रवाणाणां तत्व किट्टीसव्याणवक्षमावो । एक्केकिकस्य पुण सगहिकट्टीण व्यवस्य विद्याल विश्वस्य विष्ठा होति ति लाणावणहे वेष व्यवस्य विद्याल विश्वस्य वर्णकृति स्ववस्य वर्णकृति विद्याल वि

**\* विद्वासा** ।

६१३३ स्वम।

\* जह कोहेण उबद्रायदि तदो बारस संगहिकडीओ होति।

🕸 वब उक्त गाया सूत्रकी विभाषा करते हैं।

§ १३३ यह सूत्र सुगम है।

ॐ यदि क्रोध कथायके उदयसे क्षपकर्वेणपर उपस्थित होता है तो उसके बारह सम्रह हृष्टियाँ होती हैं।

हैं। जो मान सज्वलनके उदयमे श्रेणियर जारोहण करता है उसके नौ संग्रह कृष्टियाँ होती हैं. क्योंकि इसके कृष्टिकरण कालके पूर्व ही स्पर्ध करूपमें विनाशको प्राप्त हुए कोच सज्बलनकी तीन संग्रह कृष्टियाँ वहाँ सम्भव नहीं हैं। परन्त जो मायाके उदयसे श्रेणियर आरोहण करता है उसके छह ही सग्रह दृष्टियाँ होती हैं, क्योंकि इसके (कृष्टिकरण कालके ) पूर्व ही स्पर्धकरूपसे क्षयको प्राप्त हुए कोष और मान सञ्चलनोके कृष्टिकरण असम्भव है। तथा लोमके उदयसे जो श्रेणियर आरोहण करता है उसके तीन हो सग्रह कृष्टियाँ होती हैं क्योंकि इसके क्रोध मान और माया संज्वलनका स्वधकरूपसे विनाश हो जाता है. इसलिए वहाँ उक्त कवायसम्बन्धी कृष्टियाँ नहीं पायी जाती हैं। पर त एक एक सग्रह कृष्टिको अवस्य कृष्टियाँ अनस्त होती है इस बातका जान करानेके लिए 'अथवा अणंताओ इस पद द्वारा उनके प्रमाणका निर्देश किया है। इस प्रकार बक्शोगाव स्वरूपसे अर्थात विभवत किये बिना चारो सज्बलनोकी इतनो सग्रह कृष्टियाँ और उनकी इतनो अवयद कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार इस गाणासत्रके पुर्वाधं द्वारा ज्ञान कराकर बढ चारो सज्बलनी को प्यक प्रथम विवक्षित कर उनमेसे एक एक बवायकी कितनी कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार मल गाथांके दूसरे अवयव अर्थात उत्तराधका बालम्बन लेकर व्याख्या करनेके लिए गाथाका उत्तरार्ध ववतीर्ण हुआ है--'एक्केक्किम्ड तिग तिग' वर्षात क्रोधादि संज्वलतोमेसे किसी एक कषायके विवक्षित होनेपर प्रत्येकको तीन तीन संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। तथा उनको अवयव कृष्टियाँ अनन्त होती हैं यह यहाँ इस गायासत्रका समच्चयक्ष्य अब है। अब इस प्रकार इस गायासत्रके अर्थका विशेष व्यास्थान करते हुए चुणिस्त्रकार बागेके विभाषाग्र थको कहते हैं---

- ५१२४ कोहोवएण जद्द 'स्रवगसेडियुवट्टायबि तो तस्त बारह संगहिकट्टीको होति सि युत्तस्यसबयो । सेस युगम ।
  - # माणेण उवद्विदस्स णव सगहिकद्वीओ ।
- ६ १३५ कृतो ? कोहसजलणस्स तिष्ठं सगहिकट्टीणमेरच संभवाण्यलभादो । कृतो एव चे ? कोहसंजलणाणुभागस्स कट्टयसक्येणेव तस्य विचासवसणादो ।
  - \* मायाए उवद्रिदस्स छ सगहिकद्वीओ ।
- § १३६ कोह माणसंज्ञलणाण तत्य किट्टीपरिवासेण विणा फह्यसरूवेणेव विणास इसणारो ।
  - लोमेण उविद्वस्स तिष्णि सगहिकद्वीओ ।
- ५१३० कि कारण ? लोभसज्जलां मोत्ता तत्य सेससज्जलाल किट्टीकरणद्धो हेद्वा जैव जहाकमं कट्यगदालुभागसञ्जल खिकजमालालां किट्टिसंबबाणुबलभावो । संपिह इममैव स्नुत्त्यपुवतहरेमालो उवरिम सुन्तावयवमाह—
  - **# एवं बारस णव छ तिण्णि च ।**
- § १३४ यदि कोच सञ्चलनके उदयक्षे क्षपक्रमेणियर उपस्थित होता है तो ससके बारह संग्रह कृष्टियों होती है यह इस सुनका अर्थके साथ सम्बन्ध है। बोव कथन सुगम है।
- अनान सञ्चलनके उदयसे अपकञ्जेणियर उपस्थित हुए जीवके नो सप्रह कृष्टियाँ होती हैं।
  - § १३५ वयोकि कोच संज्वलनसम्ब थी तीन सब्बह कृष्टियाँ यहाँपर सम्भव नहीं हैं।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

- समाधान—क्योंकि क्रोध संज्वलन सम्बन्धो अनुमागका यहाँ पर स्सर्घेकरूपसे ही विनाश देखा जाता है।
- क्ष माया सन्वलमके उदयसे क्षपकथेषिपर उपस्थित हुए जीवके छह संग्रह कृष्टियाँ होती हैं।
- § १३६ क्योकि कोच और मान सज्जलनोका वहाँपर कृष्टिरूप परिणाम हुए बिना स्पर्धकरूपये ही बिनाश देखा जाता है।
- छोभ सञ्बलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर उपस्थित हुए जीवके तीन संग्रह कृष्टियाँ होती हैं।
- ५ १३७ वयोकि लोभसज्वलनको छोड़कर बहुर्गपर शेव संज्वकानेका कृष्टिकरणके कालके पुत्र ही क्रमसे स्वयंक्रात बनुमानकस्थे सम करनेवाले चौवाँके कृष्टिक्यसे जनत अनुमानका सम्बन्ध नहीं पाया जाता। ब ब सुन्नसम्बन्धी इसी अथका उपसंहार करते हुए आगे उनत गाया सुनके प्रथम वर्षाको कहते हैं—
- ॐ इस प्रकार उक्त भाष्यगायाके प्रथम चरणके अनुसार क्रमसे बारह, नौ, छह और तीन सम्रह कृष्टियाँ होती हैं।

५१३८ मुगम। सर्वाह 'अथवा अणताओ' ति इम सुत्तावयव विहासिदुकामो इवमाह—

\* एकेकिस्से सगइकिट्टीण अणताओ किट्टीओ चि एदेण कारणेण 'अधवा अणताओ' चि।

- ५१३९ गयत्यमेव सुत्त । एवमेदिम्म गाहायुब्बळे विहासिवे मूलगाहायळमावयव पिळळो अत्यो समप्यवि ति जाणावणद्वमिवमाह—
  - केवडियाओं किट्टीओं ति अत्थों समत्तों।
- ५१४० मुगम। सर्गह मुख्याहाए विविधावयवमस्सियुण पढमभासगाहापिच्छनदः विहासेमाणो उवरिम पवभमाह—
  - \* कम्हि कसायम्हि कदि च कि ीओ ति एद सुत्तं।
- §१४१ सुगममेव । मूलगाहाविद्यावयवसभालणफळ सुत्त, ण तस्त सभालण णिरत्यय, अण्णहा सोदाराण सुहेण तिव्वसयपदिवाहाणुववतीदो ।
  - \* एकेक म्हि कसाये तिग तिग अधवा अणताओ ति विहासा ।
- ५१४२ वणतरणिइट्टमूलगाहाविविधावयवपिडबद्धत्यविहासणहुमवस्स गाहापच्छद्रस्स विवरणं कस्सामो त्ति भणिव होइ।
- § १३८ यह सूत्र सुगम है। अब उक्त सुत्रगावाके 'अधवा अणताओ' इस दूमरे चरणकी विशेष व्याख्या करनकी इच्छासे इस चूणिसूत्रको कहते हैं—
- ॐ अथवा एक एक सपह कृष्टिकी अनन्त कृष्टियाँ होती है, इस कारण उक्त भाष्यगाचा सुत्रमे 'अथवा अनन्त होती हैं' यह वचन कहा है ।
- § १३९ यह यूनवचन गताय है। इस प्रकार इस गावासूत्रके पूर्वार्घ को व्यास्था करने पर मूलगावाके प्रथम चरणते रुम्ब च रखनेवाला अर्थ समाप्त हुआ इस बातका झान करानेके बिए इस सुत्रका कहते है—
- ॐ इस प्रकार मूळ गायाके 'कृष्टियाँ कितनी होती है' इस प्रश्नाथक प्रथम पादका अथ समाप्त हवा।
- ें ९ १४० यह वचन सुगम है। अब मूछ गायाके दूसरे पादका आलम्बन लेकर प्रथम भाष्यगायाके उत्तराधकी विभाषा करते हुए आगेके प्रवासको सहत है—
- ॐ 'किस कवायमे कितनो कृष्यि होतो हैं' यह मूलगायाके दूसरे पादका निर्देश करने बाला सुत्र है।
- § १४१ यह सूत्रवचन सुगम है। मूलगाबाके दूसरे पादकी सभाख करना इस सूत्रवचनका फल है। और उसको सभाख करना निरम्क नहीं है, वायवा श्रोताओं को उस्त धुत्र धारा सहिययक प्रतिबोध नहीं हो सकता।
- अब प्रथम भाष्यपायाके 'एक्केक्किन्ह कसाये तिन तिम अथवा अणताओ' उत्तरार्थकी विभाषा करते हैं।
- § १४२ अन तर पूर्व कही गयी मूळगायाके दूसरे पादले सम्बन्ध रखनेवाले अर्थकी विभाषा करनेके लिए इस माध्यगायाके उत्तराधका विवरण करते हैं यह उक्त कपनका तालग्र है।

- "एकेक म्हि कसाये तिण्णि तिण्णि सगहिकडीओ" चि एव तिग तिग ।
- एकेकिस्से सगहिकद्वीए अणताओ किद्वीओ चि एदेण 'अधवा अणंताओ'
   जादा।
- ५१४४ एक्केक्करस कसायस्स एक्केक्करसे सगृहिक्ट्रीए अवयविकट्टीयो ज्ञणताको अस्य तथे 'त्रथवा ज्ञणताको' ति गाहामुत्तवारमाव्यको भागवी ति तुत्त होइ । णेबसेत्या-सकणिक्य, 'ज्ञथवा ज्ञणताको' ति गाहामुक्वज्ञव्यारमाव्यवेणवस्स मुत्ताव्यवस्त पुणस्तभाषो किष्ण तथा ज्ञणताको' ति गाहामुक्वज्ञव्यारमाव्यवेण तेण णिक्जेगक्तमाय-विकाय सक्यापाट स्वयं क्षायाय्यक्त तथा णिक्जेगक्तमाय-विकाय स्वयं अस्य स्वयं अस्य स्वयं प्रवास स्वयं प्रवं स्वयं स्वयं प्रवं स्वयं स्ययं स्वयं स

सपिंह 'किट्टीए कि करण' ति मूलगाहातिविधावयवस्स अत्यविवरण कुणमाणो सस्य पडिबद्धविविधभासगाहाए अवसरकरणट्टमुवरिस पर्वधमाह —

- ॐ एक एक कवायमे तीन-तान समह कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार भाष्यगाथाके उत्तरामें मे 'तिग तिग' यह वचन आया है।
- \$ १४२ यत एक-एक कवायमे तोन-तीन सम्रह ऋष्टियाँ होती हैं, इसिक्ष्य एक एक इवायमे 'तिग तिग' यह वचन गायाके उत्तराधमें कहा है यह उक्त बचनका तात्यय है।
- ॐ एक एक समृह कृष्टिको बनन्त बन्ध्यव कृष्टियाँ होती हैं इस कारण उक्त भाष्यगाथाके उत्तराश्मे 'अववा बणताबो' यह पद निर्दिष्ट किया गया है।
- ९ १४४ एक एक कवायकी एक एक सम्रह कृष्टिकी अवश्य कृष्टिमी अनन्त होती हैं, इस कारण अथना अणताओं इस प्रकार उक्त आव्यगाया सूत्रका अन्तिम पाद कहा है यह उक्त कथनका ताल्य है।
- यका—ह्सी भाष्यगायाके पूर्वार्थके बन्तिम पादमे 'अय व बर्णताओ' यह वचन आया है, बत उसके साथ उत्तरायके अथवा अणताआ' इस सूत्रवचनका पुनरुव्यपना क्यो नही प्राप्त होता है वर्षात् अवस्य प्राप्त होता है ?
- सवाधान—सो यहाँ ऐसी आयंका नही करनी वाहिए, क्योंकि इसी प्राध्याायांके पूर्वार्थमें को 'अब व बणताओ' पाठ आया है वह अव्योगाउरूपते चार्रो क्यायोको विषय करता है, इसलिए विवसित एक एक क्यायका विषय करनेवा के तत्रार्थस्वन्य "अथवा अणंताओ' इस वचनमें अपनेद सम्बद्ध होनेते पुनक्स्त दोश सम्बद्ध नहीं है।

विशेषार्थ—उन्तर प्राध्यगायाके पूर्वाचमें जो 'अब व अणताओ' पाठ आया है वह चारो कथायोगे यब मिलाकर अवयब कुटियों अनन्त होता है हसकी सिद्धिके लिए आया है और हसी मध्यगायांकों कर तरार्थमें पुत्र को 'अबबा अणंताओ' बाठ आया है वह एक एक क्षायमें भी अनन्त अनन्त अवयब कुंटियों होती हैं यह खोतित करनेके लिए आया है, हसलिए उन्तर प्राध्य गायांमें उन्तर बचन आनेसे पुत्रक्तर दोष नहीं प्राप्त होता यह उन्तर कथनका तात्यय है।

जब 'किट्टीए कि करण' इस प्रकार मूखनायाके तीसरे पादके अर्थका खुकासा करते हुए उक्त पादमें निबद्ध दूसरी भाध्यनाथाको अवसर देनेके किए आगेके प्रबन्धको कहते हैं— \* 'किट्टीए कि करण' ति एत्थ एका मासगाहा ।

§ १४५ 'किट्टोए कि करण' इच्चेविम्म बोजपरे णिबद्धों जो अल्पो तिम्ह विहासिण्ज माणे तत्व पडिबदा एक्का आसपाहा बट्टवा ति भणिव होवि ।

**\* तिस्से समुक्तित्तणा ।** 

§ १४६ सुगम ।

(१११) किट्टी करेदि णियमा ओव्हेंतो ठिदी य अणुमागे । वहटेंतो किट्टीए अकारगो होदि बोद्धन्वी ॥१६४॥

अ मूल गायाके 'किट्टोण कि करण' प्रश्तकप इस अबके उत्तरस्वरूप एक भाष्यगाया आयी है।

§ १५५ 'स्ट्रीए कि करण' अर्थात् कृष्टिकरणके कालमे कीन करण होता है इस प्रकार इस बीजपदमे जो वर्ष निबद्ध है उसका व्याख्यान करते हुए उक्न अथने प्रतिबद्ध एक भाष्यगाया बातनो चाहिए यह उक्त कथनका तात्यहै।

🕸 अब उसकी समुत्कीतना करते है।

९ १४६ यह वचन सुगम है।

(१११) चारो सञ्चलन कवायोको स्थित और अनुभागका नियमसे अपवतना करता हुआ ही कृष्टियोको करता है तथा उन्त कवायोके स्थिति और अनुभागको बढ़ाता हुआ कृष्टियोका अकारक होता है ऐसा जानना चाहिए॥१६४॥

\$ १४७ अब इस दूसरी माध्यगायाके अर्थकी प्ररूपणा करेंगे। वह जैक्षे---'किट्टी करेंदि णियमा ओवट्टेंता' ऐसा कहनेपर चारो सज्बलनोकी स्थिति और अनुभागका अपकषण करता हुआ ही कृष्टियोको करता है, अय प्रकारसे नहीं यह उक्त कथनका तात्य्य है।

इसी अथका स्पष्टोकरण करनेके लिए गायाका उत्तराधं जबनाण हुआ है 'बहुउँतो किट्टोए अकारगो स्थिति और अनुभागका उत्कर्षण करनेवाला जीव नियमसे क्रोष्टका कारक नही होता यह उक कवनका तात्त्य है।

शका-यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—वयोकि कृष्टियोको करनेवाले जोवोके परिणामोका अवस्थान चरकपँणाकरणके विरुद्ध स्वभावरूप होता है ऐसा नियम है ।

किन्तु यह सब मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोको देखकर कहा है, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मी की व्येका इस विषयमें इस प्रकारका नियम करना सम्भव नहीं है। यद्यपि इस वर्षका व्यवस्तान तहाबिहणियमासभवादो । जद्द वि एसो बत्यो बोवटुणतिबयपूर्णगाहाबिहासथावसरे पुष्प काणा-विदो तो वि तस्सेवत्यस्स किट्टोकरणाहियारसंबयेण विसेतिपूर्ण पक्ष्यणट्ट पुणवदण्यासो सि ख एस्य पुणवस्त्वोद्यासका कायस्था ।

- § १४८ सपित एदिस्से गाहाए **बत्यविहासण कृणमाणो विहासागयमुत्तर भणइ**—
- **# विदासा ।**
- § १४९ स्गम ।
- # जहा |
- § १५० एट पि सुगम ।
- को किड़ीकारगो सो पदेसम्म ठिदीई वा अणुभागेई वा ओकड्डदि, ण उकडिदि।
- ५१५१ गयत्यमेवं युत्त । सपिह एवस्सेवत्यस्स विसयविभागमुहेण विसेसियूण पक्वणं कृणमाणो उवरिमं पबंघमाढवेड—
- अवनगे किट्टीकरणप्यदुढि जाव सकमो ताव ओकड्रगो पदेसग्गस्स ण उक्कड्रगो ।

विषयक तीसरी मूलगाथाके कथनके समय पहले ही ज्ञान करा आये हैं तो भी उसी अर्थका कृष्टिकरण अधिकारके सम्बाधसे विशेषक्यसे कथन करकेके लिए पुन उपन्यास किया है, इसलिए प्रकृतसे पुनस्कत दोषकी आशका नहीं करनी चाहिए।

विशेषार्थ—'वधो व सकमो वा उदयो वा' इत्यादि तीसरी मूलगाया है। उसके उत्तराधेमें 'अभिगो समो व होणो पाठ आया है। उसको व्यास्था करते हुए सामान्यक्ष्यसे अपकर्षणाविषयक विशेष उहाणोह पहले हो कर आये हैं। परस्तु यही कृष्टिकरण अधिकार अवसरप्राप्त है, इसिल्ट इस असमसे प्रकृतमे उत्कथण और अपकर्षणविषयक क्या ज्वत्यस्या है यह विस्ताना क्रम प्राप्त मा, मात्र इसीलिए यहाँपर कृष्टिकरणमे एक अपकरणकरण हो चटित होता है यह दिस लानेके लिए उसका पुन व्यास्थान किया गया है जो उपयुक्त हो है, अत प्रकृतमें पुनवक्त वोषकी आशाका ही नहीं की वा सकती है यह उक्त क्यनका तात्याँ है।

९ १४८ अब इस गायाके अर्थका व्याख्यान करते हुए आगेके विभाषाग्र थको कहते हैं—

🕸 अब उक्त भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

९ १४९ यह वचन सुगम है।

🕸 वह जैसे।

§ १५० यह वचन भी सुगम है।

क जो कृष्टियोको करनेवाला है वह सज्बलन कवायोंके प्रदेशपुजका स्थित और अनुभाग की अपेका अपकवण ही करता है, उत्कर्षण नहीं करता ।

§ १९१ यह सूत्र गतार्थ है। जब इसी अर्थका विषयविभाग द्वारा विशेषरूपसे कथन

करते हुए आगेके सुत्रका आरम्म करते हैं—

क्ष अपक जीव कुव्टिकरणके प्रबंग समयसे छेकर उनके संक्रम होनेके ब्रन्तिम समय तक सञ्चलन कवार्योके प्रवेशपुणका अपवर्धक ही होता है, उत्कवक नहीं होता । ५१५२ किट्रोकारगो ज्वसामगो वि वित्व, खबगो वि वित्व । तक्कतगो किट्रोकारवगढर समयप्तृति जाव चरिनसमयसकामजो ताव मोहणीयपदेसगास्स बोकडुगो चेव होवि, ण पुण ज्वकडुगो ित एसो एत्य मुतत्वतपुचवजो । एत्य 'जाव सकमो' ति भणिवे जाव समयाहिया बिल्यसहत्यसायराहुजो ताव बोकडुणाकरण प्रवृति ति घेतस्व —

\* उत्सामगो पुण पढमसमयिकृडीकारगमादि काद्ण जाव चरिमसमयसकसायो ताव ओकङ्गो, ण पुण उक्कङ्गो ।

५१५३ कसाये उवसामेमाणो छोभवेदगद्वाए विदियतिभागिम्म किट्टीको करेमाणो तदवरयाए छोभसजलगस्स द्विवज्ञण्यागमोजकृतो वेद होति, क्विटोकरणद्वादो हेट्टा सब्बर्ययेव पयुत्माणस्स उवकहुणाकरणस्स किट्टोकरणयद्वादो हेट्टा सब्बर्ययेव पयुत्माणस्स उवकहुणाकरणस्स किट्टोकरणयद्वासम्प्रकासायो तात्र द्विवज्ञण कभावो ताे ताे पद्वयसमयिकहृत्रिकारणमां कह्यू जाव चरिमसमयसकसायो तात्र द्विवज्ञण भागेहि मोहणीयकम्यपदेसाणाकोकहुणो वेव चसो उवसामयो ण गणो उवकहुणे लि एते। एवस्स मावस्यो । जद्द वि मुहुमसापराइयपदमिट्टिबीए आवल्यिय पिडाविक्यमेत्तसेसाए आगाल-पिड सागलो वोच्छित्रस्त तो वि विद्यादृद्विसम्बद्ध्वयदेसाणस्य सर्व्यायो कोकहुणा सभवो करिय लि मुहुमसांपराइयचिसम्मक्तो एत्य ओकहुणाकरणस्म स्वावज्ञासाभविण लिहिट्टो । तत्रो परं सक्वोबसामयाए उवनतस्य मोहणीयस्स सर्व्योक्त करवाण वोच्छेदणियस्यस्यात्रीयः उवसतकसाए विद्याप्तिप्रणीयस्स बोकहुणाकरणस्मित्व ति शासकणिजज्ञ, तेणेस्य बहिद्यारा-

५१२२ कृष्टियोशो करनेवाला उपसामक भी होता है और खपक भी होता है। उनमेखे बो खपक है वह कृष्टियोको करनेके प्रथम समयसे सेकर उनका सक्रम करनेके अतिम समय तक मोहतीय कर्मके प्रथम अवस्थ हो होता है। उत्तर कर मोहतीय कर्मके प्रथम अवस्थित होता यह यहाँ इत सक्रम मानवस्थ वर्ष है। इस सुत्रमे 'बाव सक्रमो' ऐना कर्नेचर स्वस्मसान्यरायिक के कालमें एक समय अधिक एक आवित कालके शेष रहते है तक अपक्षणाकरण प्रवृत रहता है ऐसा प्रवृत्त करना चाहिए।

अ परातु उपजासक जीव कृष्टिकरणके प्रयम समयसे लेकर कवायभावके अन्तिम समय तक अपकवक ही होता है, उत्कर्षक नहीं होता ।

<sup>5</sup> १९३ कवायोको उपशमानेवाला जोव लोमवेदक कालके दूसरे त्रिभागमे लोमसम्ब घो कमागाकी हिष्योको करता हुआ वस कदरवामे लोम सज्जनमाको हिष्योको करता हुआ वस कदरवामे लोम सज्जन प्रश्न स्वाह हुए मोहनीम विषय कर कर्म हो होता है, क्योंकि कुष्टिकरणसम्ब चो कालके पुत्रमे सवत्र हो प्रवृत्त हुए मोहनीम विषय कर उपल्या कराय हुए से हिस्स प्रमान कर कर्म विषय हुए से हिस्स कर प्रथम समयमें उच्चित्र हो जाती है। इतिल हुए सहारक प्रथम समयमें अपना समय हुए यह उपलामक स्थित और अनुभागको अपना मोहनीमके कमाथेशोका अपन्य हुए हो होता है, यह उपलामक हित्त होता यह इस स्तृत्रका मानाव्य है। व्यविष सुक्रकामप्राधिकके प्रथम स्थित में आवित और प्रयाविकास कालके स्थ रहेनेपर आयोक और प्रयाविकास कालके स्थ रहेनेपर आयोक और प्रयाविकास कालके स्थ रहेनेपर आयोक और प्रयावालको व्यक्तिमें है। वाती है तो भी द्वितीय स्थितिमे अवस्थित प्रयोवप्रको स्वत्यानों अपकृत्त हो होता है। उसके बाद सर्वीच्यानाको हारा उपयोग्त हुए मोहनीयके सभी करणोकी व्यक्तिका है। उसके बाद सर्वीच्यानाको हारा उपयोग्त हुए मोहनीयके सभी करणोकी व्यक्तिस्त नियम देवा बाता है।

शका--- उपना तकषायमे भी दर्शनमोहनीयका अपकर्षणाकरण होता है ?

मावाबी। संपष्टि एवस्सेव उक्सामगस्स बोबरमानाव्स्वाए बोकड्ड्क्कडूनाकरणार्णं पत्रुत्ति विसेसावहारणट्टं उत्तरयुत्तावयारो—

# # पिडवदमाणगो पुण पढमसमयसकसायप्पहुढि ओकडुगो वि उकडुगो वि ।

९ १९४ बोबरमाणगस्स पडमसम्मयपुत्रसांपराष्ट्रपण्युति सञ्ज्येकावत्यावितेले त्रोकडड् स्वस्त्रुणाकरणाण णरिव पडिलेहो, सब्वेति करणाणं तत्व पुत्रक्यपीलावत्यावो सि चुत्तं होत् । जब वि एत्य सुत्रुम्तारपाइवयुण्टाणे मोहणीयस्त बचामावेण जनकृष्ट्रणाए णरिव समस्त्रे तो वि सीत पड्च त्रारुककृष्ट्रणाकरणायस्य सोहणीयसबेथेण किट्टीकारगमितिकक्ष मणणा कवा तहा सेतकरणाण पि जहातमत्र मणणा मोहणीयसबेथेण किट्टीकारगमितिकक्ष मणणा कवा तहा सेतकरणाण पि जहातमत्र मणणा लावन्या, विरोहामावावो। एव मणणाए कवाए 'किट्टीए कि करण' ति मुख्याहाए तिवजो अत्यो समस्तो।

समाधान--ऐसी बार्शका नहीं करनी चाहिए, बचोकि उसका यहाँपर व्यक्तिश्च नहीं है। अब इसी उपशामकके उनरनेकी व्यवस्थामें व्यक्तवंग उस्कवंगकरणको प्रवृत्ति विशेषका निदयय करनेके लिए बानेके सबका बवतार करते हैं---

% परन्तु गिरनेवाला उपशासक सकवाय होनेके अथम समयसे लेकर अपकषक भी होता है और उत्कषक भी होता है।

§ १५४ उपधामश्रीणसे छतरनेवाले बीवके सहमसाम्पराधिक होनेके प्रधम समयसे लेकर सवन ही अवस्पाविध्येस अपकर्षणकरण और उत्कवणकरणका प्रतिवेध नहीं है, स्थोकि वहाँ सभी करणोकी पुनक्यति देखी जातो है यह उन्दर कवनका बाध्य है। यदि यहाँ सहमसाम राधिक गुणस्पानमें मोहनीयकर्मका बन्ध नहीं होनेसे उत्कर्षणाकरण सम्मव नहीं है तो भी धावितकी अपेसा वहीं उत्कर्षणाकरण सम्मव नहीं है तो भी धावितकी अपेसा वहीं उत्कर्षणाकरण सम्मव है यह कहा है। तथा जिस प्रकार यहांपर मोहनीय कर्मके सम्बन्धसे कृष्टिकरणको अधिकृत करके अध्वर्षणाकरण और उत्कर्षणका मार्गणा कर है, उसी प्रकार शेष करणोकी भी मधा-सम्मव मार्गणा कर लेमी चाहिए, चयोंकि इसमें कोई विदोध नहीं है। इस प्रकार मार्गणा करनेपर 'कृष्टिकरणमें कीन करण होता है' इस प्रकार मूल गायाका तीसरा अपने समास होता है।

विशेषाधं—प्रतिपात दो प्रकारका है—उप्हामनाक्षयनिमित्तक और प्रवक्षयनिमित्तक। भी सम्बद्ध्यमिमित्तक प्रतिपात होता है उसमें तो बाठों हो करण उद्यादित हो जाते हैं। किन्यु उप धामनाक्षयनिमित्तक प्रतिपात होता है उसमें तो बाठों हो करण उद्यादित हो जाते हैं। किन्यु उप धामनाक्षयनिमित्तक प्रतिपात क्षमक्षयक्ष्य क्षमक्षयक्षया के दिकाश्यान क्षमक्षयक्षय के प्रकाशयन प्रभाव प्रवाद उपदायत्त हो जाते हैं। वात्र उद्यादित हो जाते हैं। मात्र उरकर्षणाकरण और संक्रमकरणका धानितको अपेका हो वहीं सद्भाव स्वोकार किया गया है। बन रहा वस्त्र वस्त्र क्षमक्षयक्षय होता है। जत वहाँ हो अपृष्टिम जानन का पात्र है। वस्त्र प्रकाश क्षमक्षयक्षय क्षमित्र करते हो वस्त्र होता है। जत वहाँ हो अपृष्टिम जानन का पात्र के प्रकाश के प्रकाश करते वा विश्व प्रयोक्ष क्षमा जाने स्वाप्त करता चाहिए। यो इस प्रकाश के प्रविकाश करता चाहिए। सो इस धंकाल समाचान यह है कि बिन कर्मोंका बन्यके समय उरकर्षण और संक्रमण होता है कर्म सत्त्र क्षमा नहीं स्वीकार करता चाहिए। सो इस धंकाल समाचान यह है कि बिन कर्मोंका बन्यके समय उरकर्षण और संक्रमण होता है कर्म सत्त्र क्षमा वस्त्र क्षमा नहीं स्वीकार करता चाहिए। सो इस धंकाल समाचान यह है कि बिन कर्मोंका स्वाप्त होता है अप वहां शाहित क्षपेक्षा इस वी सांक्षणों स्वीकार दिव्या नया है।

सपहि मूल्याहाचरिमावयवमस्सियूण चउत्वमः विहासेमाणो तस्य पिडवहाए तिवय-भासगाहाए अवसरकरणद्रमुवरिम मुत्तमाह—

- \* 'लक्खणमध कि च किट्टीए' चि एत्य एका मोसगाहा । तिस्से सम्रुकिचणा ।
- ५ १५५ 'लक्बणमध कि च किट्टोए' ति एविम्म मूलगाहाबरिमावयवबीअपवे णिबद्धस्य चजस्यस्य अत्यस्य विहासणद्वमकका भासगाहा होदि । तिस्से समुविकसणा एसा बहुव्या ति बुत्त होइ ।
  - (११२) गुणसेढि अगतगुणा लोबादी कोधपच्छिमपदादो । कम्मस्य य अगुभागे किट्टीए छन्खण एद ॥१६५॥
- ६ १९६ प्रदिस्से तदिवभासगाहाए किट्टील्क्खणगरूवगट्टमोइण्णाए अःखविवरण कस्सामो। त जहा-"गुगसेंड जणतपृणां गुगस्स सेडी गुणसेडी सा अणतपुणा भवदि। किस्तु पुण दिवसए एसा गुणसेडी अणगपुणा सिं वृत्त 'लोभादी कोचपण्डिलसदादो' लोभ कहुणकिट्टिमार्डिक साइण जाव कोहनजलसव्यचित्रस्वरस्किट्टि ति जहाकममर्वट्टिव खहुगकजणकरमाणुभागिदार एसा अणगपुणा गुणजोली बहुव्हवा ति जुत होवि। 'किट्टीए लक्खण एवं लोभसजलजन्दरणकिट्टिहार्डिक सहस्य जाव कोच्छास्तिकिट्टि ति एहासिमणुभागस्स अण्योण्ण पेक्सिस्मूणाविभागपिडच्छेबुत्तरकमवहुष विजा जमणतणुणवहुषेए पुट्टावुट्टवस्ट्रह्मणुभागादो जणत

अब मूळ गायाके अितम चरणका अवलम्बन करके चौथे अर्थको विभाषा करते हुए उसमे प्रतिबद्ध तीसरो भाष्यगायाका अवसर उपस्थित करनेके छिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

- % 'लक्खणमध कि च किट्टीए-कृष्टिका बया छक्षण है' इस अर्थमे एक भाष्यगाया स्रामी है।
- ५ १५५ 'कृष्टिका बया लक्षण है' इस मूल गायाके बोजयदस्वरूप चौचे चरणमे निबद्ध चौचे अर्थकी विभाषा करनेके लिए एक माध्यगाया है उसकी यह समुरकार्यना जाननी चाहिए यह उक्त कपनका तास्त्र्य है।
- (११२) लोभ सज्बलनको जयाय कृष्टिसे लेकर कोष सज्बलनको सबसे परिचम यब अर्थात् बिलोमकमसे अन्तको उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक चारो सज्बलनोके अनुभागमे गुणश्रेणि उत्तरोत्तर अन्तवन्यो होनी है यह कृष्टिका लक्षय है ॥१६५॥
- ह १९६ कृष्टिके लक्षण हा क्यन करनेके लिए अवतीण हुई इस तीसरी माध्यमाथा के अर्थका खुलाता करने। वह वैमें गुणतें अवस्त पंज कर्षा वह वैमें गुणतें अवस्त पंज कर्षा वह वैमें गुणतें अवस्त पंज है मुणलें जिल करने। होती है। परण्ड कि विषयों यह गुणलें जिल लत्तागुणी होती है ऐसी पृष्टा होने पर कहते हैं— लिमायों कोध्य किमायां अर्था लिमायों अर्था लिमायों के जिल यह हिस लेकर कोध सज्ज्ञकत को सबसे परिवम (भीछेकी) उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक क्रमसे अवस्थित चारों सज्ज्ञकत को सबसे परिवम (भीछेकी) उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक क्रमसे अवस्थित चारों सज्ज्ञकत क्षितें क्ष्य क्ष्य

गुणहाणीए परिणमिय समवट्टाण तमेवं किट्टीए लक्खणमबहारेयव्यमिवि वुत्त होइ।

सपिह एदस्सेवस्यस्य फुडीकरणहुमिमा पक्यणा कीरवे। त जहा—फह्यलम्खणं णाम वर्णता एरमाण् जहुग्गाविभागपिङछेदयरिवामेण परिणवा छम्मीत, ता एगा बम्गणा होवि। पुणो पुणिवस्करुम्परमाण्डिती एगाविभागपिङछेदयरिवामेण परिणवा छम्मीत, ता एगा बम्गणा होवि। पुणो पुणिवस्करुम्परमाण्डिती एगाविभागपिङछेदया व्यापा गास भवि। जहुण्वकण्यावा पुण एसा वम्यणा एयवम्णविभित्तसेतेण परिहोणा होवि। एवमेगेगाविभागपिङछेदेण बहिया होवूण कम्मपदेता च जहाकम होयमाणा होवूण उवरिष्म उवरिप्तवमाणातु गच्छित जाल बम्मविद्यार्थ्यतो बण्डगुण विद्याणतम्मयेतद्याण मूल्य विभागपिङछेदुस्य कम्या वमाणा ण सम्मविद्यार्थ्यतो बार्च त तथे एवस्म उद्देश स्विष्याच्याप्तवम्य परिहाणकुम्परम्य विद्याणत्याच्याच्याच विद्याणत्याच प्रविद्याणत्याच विद्याणत्याचिवमणा द्वाणतिच्याच व्याप्य विद्याणत्याचिवमणा द्वाणतिच्याच विद्याणत्याच विद्याच विद्याणत्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्याच विद्

विशेषार्थ—इस भाष्यगाषामें कृष्टिके क्रयर स्वष्ट प्रकाश बाला गया है। उसे स्वष्ट करते हुए प्रस्ता कृष्टियोमे वसरोत्तर अनन्तृगवृद्धिको विस्तानेके लिए प्रवासानुर्द्धीका सहारा लिया गया है। लोभ संव्यक्तको जो सबसे वस्त्रय कृष्टि है उससे सबसे कम अनुभाग होता है। उससे उपार कृष्टिने अनन्तृगुगा अनुभाग पाया जाता है। इसो प्रकार लोभसव्यक्तको वससे सक्त्रय कृष्टि क प्रत्येक कृष्टिने कमसे उत्तरोत्तर अन तगुगा-भन तगुगा अनुभाग जानना चाहिए। उससे माया मान और कोषकी उत्तरृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक यह प्रक्रिया समक्ष केनी चाहिए। परन्तु पून और अपूर्व स्थिकोल अनुभागने अबिमाग्रतिक्वेशीको बरोद्धा जीने अनृपद्धि स्वाक्तरा की गयी है एक तो वह कमवृद्धि इन कृष्टियोमे विदित नही होती, दूसरे कोषसञ्चलनको उत्कृष्ट कृष्टिमे भी जब य स्थापके अनुभागने भी अन-तगुणा होन अनुभाग पाया जाता है। इन प्रकार उक्क विश्विचे परिणनन करके ववस्थित हुए अनुभावको हो यहां पर कृष्टि कहा गया है यह उक्क कृष्टमका तास्त्य है।

अब इसी अर्थको स्तरूट करनेके थिए यह प्रस्तपा करते हैं। वह लेले, स्तर्थकका खसाप—
बनन्त परमाणु जब य बिबमाग प्रतिच्छेद परिणामस्त परिणत होकर प्राप्त है। वन सबके
समुदायस्त्र यह एक वगणा है। युन पहलेके कर्मदरमाणुवांत एक विधक विवागित्रतिच्छेदवाले
समुदायस्त्र यह एक वगणा है। युन पहलेके कर्मदरमाणुवांत एक विधक विवागित्रतिच्छेदवाले
समन्त कर्मप्रदेश प्राप्त होते हैं। यह दुवरो बगणा है। किन्तु वव य वर्गणांत यह वगणा एक वगणा
विशेषमात्र परमाणुवांते होंग होती है। इस प्रकार एक एक विवागित्रतिच्छदस्त विवास
होकर बीर कर्मप्रदेश क्रमते होन होकर व्यवस्थाते अन्तन्तुणी बीर सिद्धोंके जनन्तव संगाप्रमाण
बागेशे वर्गणाएँ प्राप्त होकर वही विवागित्रतिच्छदेशको उत्तर क्रमत्रदेश अन्तत्व हो जाता है।
इस कारण उत्तर स्वामने एक क्षिक बिवमागप्रतिच्छदेशको जन्त क्ष्मत्रुद्ध अन्तर्व हो ग्राप्त होता है,
बत वहाँ तिककी वर्गणाओं मिलाकर एक स्पर्चक होता है। पुन खेर रहे कर्मप्रदेशोंक पुक्रमेद
बादेशक्प जवन्य खिकते संगुक तथा जनन्त सनुत बनवाले परमाणुकोक साथ एक परमाणुको
प्रशुक्त विवागित्रतिच्छेब करनेपर तब बावांत अन्तत्वणा कन्तर होते है। इस प्रकार इस
विशेष उत्कृष्ट स्तर्थक्को बत्तिस वर्गणा हुनी खिकते युक उत्तरन होतो है। इस प्रकार इस
विशिष उत्कृष्ट स्तर्थक्को कत्त्वल वर्गणाक प्राप्त हुक उत्तरन होतो है। इस प्रकार इस

फट्यवरिमवग्यणा ति । एव णोदे जस्य कस्य अतर अवदि तस्य तस्य अतरस्स हेट्टा फट्ट्यमिवि गहेवच्य । तदो एवविहो अणुवागविष्णासिवसेसो फट्टयल्क्वसमिवि वेसम्य ।

सर्गहि किट्टोलक्खने भन्णमाणे जहुन्णकिट्टोए सरिसम्बिज्यवर्णतपरमाण्डितो बिबियकिट्टीए व्यवभागपिलच्छेदुतरा होद्रून द्विदा कम्मपरमाणयो गरिच विद्यमा वणतगुनाविभागपिकच्छेदमास सनुता होद्रूनच्छात । एव चेम बिद्यिकिट्टिसरिसम्बिज्यसम्बिच्यापरिकच्छेदुनायो तिब्यिकट्टीए सारासर्वाण्यसम्बादिभागपिकछ्छेदुनो नियमा वणतगुनी वेस होद्रून चिट्टवि । पुजो वि वणत राजतरायो एव चेव हाद्रून गच्छित वाल कोचुकस्ताकिट्टिता एवसविनायसम्बद्धार्थे विजा जियमा वणतगुननकचेन जमब्दान त किट्टीए सम्बन्धनिक वेसस्व ।

प्रकार लात समय बही बही बन्तर प्राप्त होता है वहीं बही बातरके पूर्वतक स्पथक ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस प्रकारका जो अनुभागका विन्यास विश्व होता है वह स्पथकका लक्ष्मण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए।

विशेषाथ-अङ्गतमे स्वर्थक के सलागपर प्रकाश बालते हुए जो स्पष्टीकरण किया है उसका अध्य यह ह - नहल ऐसे जन त परमा को विश्व सिर्ध स्पेक परमाणुम सबसे अध्य अविश्व ति परमाणु को विज्ञ स्पेक परमाणुम सबसे अध्य अविश्वा प्रतिक्वद्यांत्र परिणत सद्व जनुमाणवांकत पायो जावे इसका नाम एक बगणा है और अपक परमाणु हो। ता विश्व के स्वर्ध व्यव्य व्यव्य विश्व विष

विशाय पं—एक स्वर्धकां बितनो वर्गणाए हातो हैं उनको प्रत्येक वगणाने उत्तरोत्तर एक एक अधिक प्रतिचंद्रतीत स्वर्धावस्य वरमाणुक पाया जाता है। जब कि क्रोडयोको यह स्थिति नहीं है। कि तु लोन सन्वर्धनको जा जबन्य कृष्टि है उसके प्रत्येक एसाणुने बितने अविभागप्रति-च्छरका अनुभागांक होता है उसके दुवरों कृष्टिक प्रतेक । प्रमाणुने जनन्तृणे अविभागप्रतिच्छेद क्य अनुम गर्याक होता है। यह कम लोग, माया, सान और क्षोधक क्षमते क्षोडको उस्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होता है। यह कम लोग, माया, सान और क्षोधक क्षमते क्षोडको उस्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होते तक समस लेना चाहिए। यहो स्वर्धक बीर कृष्टिके स्वरापने बन्तर है।

§१५७ सपिह एवंविहमेदिस्से तदियमासगाहाए अल्ब विहासेमाणो उवरिसविहासा शबसाह—

# विद्वासा ।

§ १५८ स्वम ।

- \* लोमस्त जहण्णिया किट्टी अणुमागेहि बोबा । विदिविकट्टी अणुमागेहि अणत-गुणा । तिदया किट्टी अणुमागेहि अणतगुणा । एवमणंतराणतरेण सन्वत्थ अणंत-गुणा जाव कोधस्स चरिमकिट्टि चि ।
- ५ १५९ कुदो एव ? किट्टीगदाणुभागस्स पुष्वाणुकुष्वीए अर्णतगुणविङ्क मोत्तृण पमारंतरा सभवावो । स्विह किट्टीगदाणुभागस्स सरवाणे अणतगुणविङ्गवस्स वि कह्याणुभाग वेविक्सपूणाणंत-गुणहीणत्तमेवेत्ति इत्मरव्यविसेत जागावेनाणो सुत्तपुत्तरं भणइ—
  - # उक्किस्तया वि किही आदिफहयआदिवग्गणाए अणतमागी।
- ६ १६० सञ्जुक्तस्सया वि कोहसजल्लाचरिमकिट्टी बविभागपढिज्छेवेहि अनुम्बक्द्रयादि बग्गणाए जणतभागमेत्तो चेव होति । तत्तो जणतगुन्नहाणोए परिणमिङ्गण किट्टीगदाणुमागस्सा कट्ठाणणियनवस्तात्वो । तदो चेव एवासि किट्टीसण्या वि अत्वागुगया बट्टब्बा सि जागावणट्टगुत्तर स्त भणइ—
- § १९७ अब इस प्रकार इस तोसरो माध्यनायाके अर्थका स्पष्टोकरण करके आगेके विभाग,प्रायको कहते हैं—
  - 🕸 वब उक्त भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

§ १५८ यह सूत्र सुगम है।

ॐ लोन सज्वलनकी लघन्य कृष्टि लनुभागकी अपेक्षा सबसे कम है। दूसरी कृष्टि लनुभागकी अपेक्षा बन-तमुणी है। तीसरो कृष्टि लनुभागकी अपेक्षा अननतपुणी है। इस प्रकार क्रोध सज्वलनकी उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्वत्र कृष्टियाँ अनन्तर अनन्तर कपसे लनुभागकी अपेक्षा अनन्तपुणी होती हुई बली गयी है।

§ १५९ शका-ऐसा किस कारणसे है।

समाधान—स्पोकि कृष्टियोके अनुसागमें पूर्वीनुपूर्वीसे अनन्तगुणी वृद्धिको छोडकर अन्य प्रकार सम्भव नही है। ६स प्रकार चयाचि कृष्टियोका अनुसाग स्वस्थानमें उत्तरोक्षर अनन्तगुणी वृद्धिकर होकर अवस्थित है तो भी स्पर्कको स्ट्रोबाल अनुसागको देखते हुए कृष्टिगतअनुसाग अनन्तगुणा होन ही है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराते हुए आनेके सुन्नको कहते हैं—

ॐ किन्तु सज्वलन कोचकी उत्कृष्ट भी कृष्टि प्रथम स्पर्वककी प्रथम वगणाके अनुभागकी अपेक्षा अनन्तर्वे भागप्रमाण है।

# एव किट्टीसु घोवो अणुमागो ।

६ १६१ स्वम ।

\* किस कम्म कट जम्हा तम्हा किही।

५१६२ जन्हा सञ्ज्ञणाणमणुभागसनकम्म किथ योवयर कर्द तम्हा एवस्साणुभागस्स किन्नुसिण्णा जावा ति भणिव हो६। 'कृत तनुकरण' इत्यस्य घातो कृतिज्ञा-तस्य ध्युत्यस्यव कम्मनात्।

# एद सक्खण ।

९१६३ एदमणतरपर्वाद किट्टीण लक्त्यपनिदि बुत्त होद्व । एव पढनमूलगाहाए तिण्ह भासगाहाणनत्यविहासा समताः।

एचो विदियमुलगाहा ।

६ १६४ पडममूलगाहाए विहासिय समताए तवणंतरनेतो विदियमूलगाहा विहासियध्या ति चुत्त होदि ।

क्षत जहां।

५ १६५ सुगम ।

(११३) कदिनुच अणुबागेसुच द्विदीनुवा केलियासुका किही। सब्बासु वा द्विदास च आहो सब्बासु पत्तेय ।१६६॥

क्ष इस प्रकार कृष्टियोमे अनुभाग सबसे बल्प होता ह ।

६ १६९ यह सूत्र सुगम है।

🕸 यत संज्वलन कमं अनुभागकी अपेक्षा कृश किया गया है अन उसका नाम कृष्टि है।

\$ १६२ यत चारो सञ्चलनोका जनुवाबनत्कम जुख जब सम्मे बल्द किना गया है इतिक्ष्य हम अनुनावको इति बन्धा हो गया है यह उक्त कवनका तात्य है कुछबानु सूदम करने रूप जर्मने जायो है। इस प्रकार इस बानुसे जुत्यादित कुछ खब्दका जबकम्बन लेकर कृष्टि शब्द निक्यम क्लिया यहा है।

🕸 यह कृष्टिका सक्षण है।

§ १६२ यह अन-तर पूव वहा गया कृष्टियो हा लक्षण है यह उक्त च पनवा तारपथ है।
हस प्रकार प्रथम मूलगायासम्ब यो तोन साध्यगायाओं से बती हो विभाष। समान हुई।

क्ष इससे वागे दूसरी मूल गायाकी विभाषा की जाती है।

 $\S$  १६४ प्रथम मूल गायाको विभाषा समाप्त होनेरर तदनन्तर दूनरा मूरुगायाको विमाषा करनो चा $\mathbb{E}_{\mathbb{C}}$ ए यह उक्त क्यनका तात्वय है।

🕸 वह जैसे ।

१६५ यह सूत्र सुगम है।

ई ११३ कितने बनुमार्गोमे और कितनी स्वितियोमे कौन कृष्टि अवस्थिन है। वया सब स्थितियोमे सब कृष्टियां सम्भव हैं या सब स्थितियोमेसे प्रत्येक स्थितियर एक-एक कृष्टि सम्भव है।।१९६॥ ५ १६६ किमद्रमेसा विविधमुलगाहा समोइण्णा लि वे ? युण्वये—किट्टील ठिवि जणुभागेषु अवट्ठाणिवसेसगयेसणद्रमेसा गाहा समोइण्णा। तं बहा—'कविन्नु व बणुभागोषु च, एतं भणिवे केस्तियमेसोनु अणुभागाविभागयिक्च उदेनु कवमा किट्टी बहुवे, कि सवेडजेसु आहो असवेडजेनु कि वा बणतेनु लि पुण्डा कवा होवि। एसा च ५००० समाहोकट्टीलु तववधविद्यानु च कोजेयववा। 'दिवीनु वा केस्तियानु का किट्टी होवि, किमेकिकस्ति वा दिवीनु कवमा किट्टी होवि, किमेकिकस्ति वो दिवीनु कवमा किट्टी होवि, किमेकिकस्ति वो दिवानु वा एव गतुण कि सवेडजानु असवेडजानु वा ति पुण्डा कवा होवि। एस्य विसाहित्वद्योग तवधवविद्योग च वावेक्कसेसो पुण्डाहितवाचे बोजेयव्यो।

एवमेवेण सुलावयवेण जिहिहाए द्विविसवयुक्ताए पुनो वि विसेसिगूण पक्वणहुँ
गाहापक्छ्यतोहणा—'पञ्चास् वा द्वितोसु क्रं 'बक्कं सत्रकाणा जहासमय पद्धलिविय
किट्टीद्वित्रीसु समवतीसु तरव कि सक्या के तत्रवयद्वित्रीय विदेशित सम्वद्धाः क्रिही समवद्दाः क्राहो समवद्दाः क्राहो समवद्दाः क्राहो जिल्दा क्रिही समवद्दाः क्राहो जिल्दा क्रिही समवद्दाः क्राहो जिल्दा क्राहो क्रिही एवकेक्ता चेव किट्टी होत् प्रकोका चेव किट्टी होत् प्रकोका चेव किट्टी होत् परकेक्ता चेव किट्टी होत् चित्रवास चेव स्वावित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चेव स्वावित्रवास चेव स्वावित्रवास चित्रवास चित्र

### # एदिस्से वे भासताहाओ ।

### ६ १६६ गंका-यह दूसरी मूल गावा किस लिए अवतीर्ण हुई है ?

समाधान कहते हैं—िस्वितियों में और अनुभागों में कृष्टियों के अवस्थानविशेषका अनुसम्बान करनेके लिए यह गाया अवतीण हुई है। वह जैसे—'कदियु अणुभागेमु व' ऐसा कहनेपर अनु भागके कितने अविभागशितच्छेटोमें कौन कृष्टि अवस्थित है क्या स्वत्यात अविभागशितच्छेटोमें या असंस्थात अविभागशितच्छेटोमें या असंस्थात अविभागशितच्छेटोमें या अतन्त अविभागशितच्छेटोमें कुष्ट कर अक्षार वह पुष्टा को गयों है। और यह पुच्छा संग्रहकृष्टियोमें और उनकी अवयव कृष्टियोमें यांजित कर लेनी चाहिए। 'द्वितीसु वा कैतियामु का किट्टो' ऐसा कहनेवर कितनी स्वित्योमें कौन कृष्टि अवस्थित है ? क्या एक स्वितियों, दो स्वित्योमें यांजित स्वित्योमें यांजित स्वित्योमें यह पुच्छा को गयो है। यहाँपर भी सबह कृष्टियों और उनकी अवयव कृष्टियोमें अस्थिक साथ स्वत्या कर पुच्छा को गयो है। यहाँपर भी सबह कृष्टियों और उनकी अवयव कृष्टियोमें अस्थिक साथ स्वत्य पुच्छा को गयो है। यहाँपर भी सबह कृष्टियों और उनकी अवयव कृष्टियोमें अस्थिक साथ स्वत्य पुच्छा का स्वाय कर लेना चाहिए।

इस प्रकार इस सूत्र वजन द्वारा स्थितिविषयक पुण्छाके निर्दिष्ट किये जानेपर फिर घो विशेष कथन करनेके लिए गाथाका उत्तरार्थ बदतीर्थी हुवा है—'श्रव्यागु जा द्विशेषु चढ' संज्ञ्यकाको यापाम्म्यक होष्टमान्य ची प्रयस्त स्थिती कौर हिनीयिस्पति सम्बद्ध होनेपर उनमेंके जनको सभी व्यवयं स्थितियोमें मेद किये विना क्या सब इिष्टार्थी सम्बद हैं या च्या स्थितियोमें सब इहियों सम्बद हैं। इस व्यक्तियोमें सब इहियों सम्बद हैं। इस प्रकार वह हो हो सम्बद्ध हो हो क्यों के अक्षा-कमा वसकीर्णक्यों हो जित स्थितियोमें उन इहियों का बदस्थान सम्बद है। इस प्रकार यह बापा पृष्टां हो हो कर भाष्यागयां प्रतिबद्ध शेष समस्त निर्णयको प्रकण्णके द्वारा बोजयद स्था क्यां क्य

अ इस मूल गायाकी हो भाष्य गायाएँ हैं।

§ १६८ मूलगाहापुरिमद्धे पिडबद्धा तत्य इमा पढमा भासगाहा बटुव्या सि अणिवं होवि ।

क्षे समुक्कित्रणा ।

६ १६९ स्मम ।

(११४) किङ्की च द्विदिविसेसेसु असले असु णियमसा होदि ।

णियमा अणुमागेसु व होदि हु किट्टी अणतेसु ॥१६७॥

१९०० सपिह मूलगाहा पुरिमद्धिबहासगट्टमोइण्याए एविस्से पढमभासगाहाए आख पढ्या करसामो । ते जहा--फिट्टी ख॰ किट्टी खण्ड द्विविसेसेसु जिहमेबेलु असकेज्येसु असकेज्यपागावाविष्ठण्येसु णियमसा णिच्छयेगेव होति, खडुग साळणाण विविद्यद्वित सेक्षेत्रण विजयपागाय अरिय, तत्य एक्केक्सिस्ते द्वितीए अय्ययप्यो सम्बासिमेव सगृहिष्ट्टीण तदवयविष्ठिट्टीण च सभवे पिडमेहो गरिय, तेण कारणेण सक्वा किट्टी सक्वेयु द्विविसिसेमु णियमा समबद्विदा बहुव्या ति वुत्त होइ। एत्य वेविज्यवाणसंगृहिकट्टीए पद्यविद्वीए वि सम्बासु द्वितीसु सभवो एयेगेव मुलावयवेण सगिहत्वी चि बहुव्यो ।

'णियमा अणुभारोसु य' एवं भणिबे एक्केक्का सगहकिट्टी तबवयवकिट्टी वा अणतसखाव चिछाणोस अणुभाराविभागपिकच्छेबेस बद्रवि त्ति चेत्तक्व । किं कारण ? एक्केक्किस्से किट्टीए अणत

९ १६७ यह सूत्र स्वम है।

क्ष मूल गायाके पूर्वांघने सम्बन्ध रखनेवाली एक भाष्य गाया है।

९६८ मूलगायांके पूर्वार्थंसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृतमे यह प्रथम भाष्यगाया है।

क्ष अब उसकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १६९ यह सूत्र सूगम है।

% ११४ असल्यात स्थितिविशेषोम सभी कृष्टियों नियमसे होती है। उसी प्रकार अनन्त अनुभागोमे प्रत्यक संग्रह कृष्टि और अवयव कृष्टि नियमसे होती है ॥१६॥।

१९७० अब मूल गायाके पूर्वांच के विशासा करनेके लिए अवतीणं हुई इस प्रयम गायाके यार्चाक करन करेंगे। वह वेहें — 'किट्रों बर्ण प्रत्येक कृष्टि असंखेण्येस्' असस्यात सस्यासे पुक्त 'हिंदिषितेले हिंती हैं। बारो सज्वकनोकी दितीय दिवति प्रत्यात सार्चाक आवालिकारण होती है। जनमेंसे एक एक स्थिति ये जपनी सपनी समझ कुछियाँ बीरे उनकी अवस्य कर्मा अपनी सभी समझ कुछियाँ बीरे उनकी अवस्य क्रियाँ सार्चा आवालिकारण होती है। उनमेंसे एक एक स्थितिये अपनी सपनी समझ किएयों सभी स्थिति विशेषों नियमसे अवस्थित जाननी चाहिए यह उक्त क्यान तारान्ये हैं। यह विशेष वेदे जानेवाली समझ कुछियाँ बीरे समझ कुछियाँ बीरे सार्चा क्यान स्थान स्थान क्यान स्थान स्था

विशेषार्थ—जिस समय जिस सम्बन्धन कथायका उदय होता है उस समय चसको प्रथम स्थित होकर उसका उदय होता है। अय कालमें वह मात्र द्वितोय स्थितिमे हो अवस्थित रहतां

है। शेष कथन स्गम है।

'णियमा अणुभागेसुय' ऐसा कहनेपर एक एक सग्रह कृष्टि और उनकी अवयव कृष्टि अनुभागके अन त सस्यासे युक्त अविभागप्रतिच्छेदोंमें रहती है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए, सरिसर्वणिवयरवाणुसम्हारद्वाएं परमाणुं पत्रि बणताणमिवनागपविष्णुक्षाणुबणभावो । तदो सहित्याय वि किट्टी अस्तिमायपिक्ष्ण्यमण्य र्योक्षयुष्य बणतस्वाविष्णुक्षाणुमायिसेस मबद्विया । एव सेसाओ वि किट्टीओ वहुकाओ ति गाहाएक्ष्णु सुसायसमुक्षको । तपिह एव विद्वारिसेस गाहाए वर्ष्य विद्वारीमाणा चुण्यानुसायारी विद्वारायंत्रमुक्षिय भण्यः—

- # विद्वासा ।
- § १७१ स्वर्म ।
- क्षोधस्त पढमसगहकिङ्घ वेदॅवस्त तिस्ते सगहकिङ्गीए एक्केक्का किङ्गी विदियद्विदीस सञ्जास पढमद्विदीस च उदयवजास एक्केक्का किङ्गी सथ्वास द्विदीस।

५ १७२ एवस्स सुलस्तरचो वुष्ववे । तं जहा-कोह्रपडमसगहिकट्टि वेदेमाणस्त तदवरचाए कोह्सजळणस्त पढन विविधिट्टियोल मेर्चेल दो द्विदेश सम्बन्ध क्राह्मजळणस्त पढन विविधिट्टियोल मेर्चेल दो प्रकेरका जवपविक्रिटी आंचेतिए सम्बन्ध अवयविद्वयोल सिंदि , तस्त तांच विविधिट्टियोल द्विद्या प्रकेरका जवपविक्रिटी आंचेति तस्त सगह- किहीए एक्केक्का अवनर्राकट्टियोल मुंच पुलेरका किही ' त्ति अणिवे कोह्सजजणस्त जहिलाए क्केक्का अवनर्राकट्टी समुबळक्ष्मेत । एत्व' एक्केक्का किही' ' त्त्र अणिवे कोह्सजजणस्त जहिलाया किट्टी एता मणिवे कोह्सजजणस्त जहिलाया किट्टी एवा तिस्त सांचित्र केहित सम्बन्ध । एव विविधिकट्टी तांचित्रकट्टी चा जाव वहमत्तान हिला प्रकेरका क्रियोल हिला प्रवेदिया सम्बन्ध । एव विविधिकट्टी तांचित्रकट्टी तांचि

क्योंकि सद्या धनवाले परमाणुक्तमृत्ये निष्पन्न हुई एक एक क्रृष्टिकै प्रत्येक परमाणुके प्रति बनन्त अविमागप्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं, इसलिए बचन्य भी कृष्टि विचागप्रतिच्छेदोको गणनाको देखते हुए अनन्त सच्यासे युक्त अनुमाग विशयक्ये अवस्थित है। इसी प्रकार सेष कृष्टियोंके विषयम भी जानना चाहिए। इस प्रकार यह गायाके उत्तरार्थका समुख्यस्य अर्थ है। अब इस गायाके इस प्रकारके वर्षकी विमाणा करते हुए चूणितुत्रकार आगोके विमाणा चषको कहते हैं—

क्ष अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ १७१ यह सूत्र सुगम है।

ॐ क्रोच सञ्चलनकी प्रथम सबह कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके उत संबह कृष्टिको एक एक जवयब कृष्टि सब द्वितीय स्थितियोंमें और उदय रहिन प्रथम स्थितियोंने इत प्रकार एक एक जवयब कृष्टि सब स्थितियोंमें जवस्थिन रहती है।

§ १७२ अब इस सुनका वर्ष कहते हैं। वह वैसे—कोबसंग्रहनको प्रथम संगृह कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके उद्य अवस्थामें कोच सम्बन्धन प्रथम और द्वितीय स्थितिके सेदने दो स्थितियों होती हैं। उनमें के सर्वेत्रयम द्वितीय स्थितिको सब अवयन स्थितियों उस खयान कोक्संवंत्रवनको प्रथम संगृह कृष्टिको एक-एक अवयन कृष्टि विश्वेषक्रये दिखाई देती है, बयोक उत्त स्थितियोंने उनके अवस्थानका निषेष नहीं है। परन्तु प्रथम स्थितिको उदयरहित सब स्थितियोंने उनके अवस्थानका निषेष नहीं है। परन्तु प्रथम स्थितिको उदयरहित सब स्थितियोंने उस संगृह कृष्टिको एक एक अवयन अष्ट उपकृत्य होती है। यहाँ पर एक केक्स हित्यों पायो जाती है। ऐसा कहतेपर कोच संग्रह कृष्टिको अत्या अवयन कृष्टि उस अवस स्था प्रथम स्थित हुए होटिको अत्या अवस्थ कृष्टि तक बानना चाहिए। ये सब कृष्टियों अवश्य कृष्ट वर्ष स्था रंगी ते उपकृत्य होती हैं

संपहि उदपृष्टिवीए किमटुमेल्ब परिवज्ज्ञण कीरवे ? को वा तत्य विसेतसभवो लि आसंकाए जिल्लायविशाणद्रपुत्तरस्तमाह—

- \* उदयद्विदीए पुण वैदिजमाणियाए सगहिक्ट्टीए जाओ किट्टीओ तासि-ममसेका भागा।
- १९७३ व्यव्हस्तरहिन्द्रीए हेट्टिकोबिरमास्त्रवेग्वभाग मोत्तरण मज्जिमिकट्टीसरुवेणेव
   उवयाणुभागो परिणमिब ति एवेण कारगण उवयद्विबीए वेविज्ञमाणियाए सगहिकट्टीए अवयव
   किट्टीणमस्त्रेग्वजा भागा सभवित ति सत्तर्णवेण णिहिट्ट ।
- ९ १७४ सपिह सेसाणमविकिज्जमाणियाणयेक्कारसम्ह पि सगहिक्ट्रीणमेण्हि यष्ठमिट्टिवि सबयाभावाबो तासिमेक्केक्का किट्टी बिवियद्वितीए चेव सब्बासु द्विबोस् बदुब्बा, ण पढमिट्टिवीए त्ति इममत्यविसेस जाणावेमाणो सत्तन्तर्त्तर भणड--
- सेसाणमवेदिअमाणिगाण सगइकिट्टीणमेक्केक्का किट्टी सन्वासु विदियद्विदीसु,
   पढमद्विदीसु णित्य ।

§ १७५ गयस्थमेद सुत्त ।

यह उक्त कथनका तास्पर्य है। अब उदय स्थितिका यहाँपर किसलिए निपेश किया है अथवा उसमे क्या विशय सम्भव है ऐसी आशका होनेपर निर्णय करनेके खिए आगेके सुत्रका कहते हैं—

- किन्तु वेद्यमान सप्रह कृष्टिको जितनो अवयव कृष्टियाँ हैं उनका असस्यात बहुभाग जब्य स्थितिम पाया जाता है।
- \$ १७३ विवक्षित सग्रह इष्टिक वयस्तन और उपरिम अस्त्यातवें भाग प्रमाण अवयव कृष्टिमोको छोडकर मध्यक्षे जो जसक्यात बहुमाग्रप्राण अवयव कृष्टिमो हैं उस रूपसे हो उदयरूप असुमाग प्राप्त होता है, इस कारण वेद्यमान संग्र कृष्टिको अवयव दुर्गियों अगस्यात बहुमाग उदय स्थितिम सम्भव है यह बात दस सुत्र द्वारा निर्दिष्ट की गयो है।

विशेषार्थ—तात्वय यह है कि कोषको प्रथम नयह कृष्टिका उदय हानेवर न तो क्रसस्थातव माश्रमाण ब्रवस्तन अवयव कृष्टियों अपने स्वस्पने उदयको प्राप्त होतो है और न हो क्रसस्थातव माश्रमाण उपित सवयव कृष्टियों कार्य रासक्ष्में बदयको प्राप्त होतो हैं। किन्दु मध्यकी असंस्थात बहुमाश्रमाण अवयव कृष्टियों हो उदयक्ष्ममे परिणन होतो हैं इसिलिए पूज सूत्रमें उदयस्थितिको ओडकर यह बचन कहा है। येव कवन न्यूगर है।

- \$ १७४ अब बबेदामान शेव स्वारह स्पाह इष्टियोका प्रथम स्वितिके साथ सम्बन्ध न होनेसे उनकी एक एक बबयन कृष्टि द्विनीय स्थितिकी ही मब स्थितियोमे जानना चाहिए, प्रथम स्थितिमे नहीं इस प्रकार इस बध विशेषका ज्ञान कराते हुए वागेके सुत्रको कहते है—
- ॐ शेष अवेद्यमान ग्यारह समूह कुष्टियोको एक एक अवयव कृष्टि द्वितीय स्थितिको सब अवातर स्थितियोमे पायी जाती है, कि तु प्रयम स्थितिको अवातर स्थितियोमे नही पायी जाती ।
  - ९७५ यह सूत्र गतार्थ है।

१९६ एवमेलिएण वस्र्येण 'द्वितीत् वा केतियास् का किट्टि' ति एवं मूलगाहावयव महत्त्व 'विद्वीत् च द्विविवतेत् व सत्त्वकेनेष्ठ' ति एवस्त पवमभासामानुष्यवस्त विहासण कात्र्व सर्गाट 'कवित् च अणुभागेत् च इन्तेव मूलगाहावयवनिस्तृत्व 'णियमा अणुभागेत् च अणतेतु 'ति एवस्त भारागाहायण्डवस्त विहासण कुणमाणो सुत्तपुत्तरं भणक-

# एक्केक्का किट्टी अणुमागेसु अणतेसु ।

५१७७ एक्केक्का सगहिकट्टी तदवयविकट्टी वा जियमा जलतेतु जणुमागेषु बद्दिवि ति जुत्त होइ। एवेण सवेज्ञासलेज्जाणुमागेषु किट्टीण सभवो णरिव ति जाणाविव, सम्बन्धाण्याए किट्टीए सम्बन्धार्थे हिता अगतगुणमेत्ताणविवभागपिकच्छेवाणुमुक्तभावो । सपि पुक्केक्कः किट्टी असक्षेत्रजेतुं द्विविवितेते अगतगुणमेत्ताणविवभागपिकच्छेवाणुमुक्तभावो । सपि पुक्केक्कः किट्टी असक्षेत्रजेतुं द्विविवितेते सुवद्वाणत्मभवो जात्रप्ते यपेण परिकत्से विविद्याणिक प्रवेश विविद्याण एकिकत्से जिल्द्वाणिकट्टीए अप्याण अणुमागेषु सेसिकट्टीणमणुमागेषु च संभवो पसज्जवि ति एवविट्टिविपाढि वित्रिविपाढि वित्रिवपाढि वित्रिविपाढि वित्रिविपाढ वित्रिविपाढि वित्रिविपाढि वित्रिविपाढि वित्रिविपाढि वित्रिविपाढ वित्रिविपाढि वित्रिविपाढि वित्रिविपाढ व

## \* जेसु पुण एकका ण तेसु विदिया।

बियोपाथ—कोध संज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदनके समय शेष ग्यारह मग्रह कृष्टियो सम्बाधी जवात्तर कृष्टियोका वेदन नहीं होता और इस्तांलए तत्सम्बाधी द्विताय स्थितिमेसे प्रदेशपुंजका प्रथम स्थितिके साथ सम्बाध नहीं पाया बाता। इसी कारण प्रकृतिमें उक्त ग्यारह सग्रह कृष्टियोगम्बन्धा प्रदेशपुंजका प्रथम स्थितिमें निषेध किया है।

५ १७६ इस प्रकार इतने प्रबन्ध हारा 'ड्रिटीस वा कैतियास का किट्टी' इस प्रकार मूल गायाके इस वचनका काश्यकर किट्टी च ड्रिटिविस्तेस असक्षेत्रज्ञेसुन' इस प्रथम भाष्यगाया सम्बन्धी पूर्वाधकी प्रव्यणा कर जब 'कदिसु अणुगायेस च मूलगायाक इस वचनका बालय कर 'णियमा अणुभागेसु च अगतेसुन' भाष्यगायासम्बन्धो इस उत्तरार्थकी प्रकरणा करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

### क्ष एक एक संग्रह कृष्टि अनन्त अनुभागोंमें रहती है।

\$ १७७ एक एक समृद्ध कृष्टि स्वया जनको सवयन कृष्टि नियमसे सनत्त सनुभागोमे रहती है। इस बवन द्वारा संस्थात और स्वत्यस्थात मृत्रमागोमे कृष्टियों सम्मय नहीं है इस बातका ज्ञान करा दिया है, क्योंकि सक्षेत्र कृष्टिमें स्व स्वीकोसे सन्तन्तुणे स्वित्यमागितिन्द्रद पाये जाते हैं। सब एक एक कृष्टि सरस्थात स्थितिविधोमें रहती है ऐसा कहनेपर जिस प्रकार सक कृष्टियोका सब स्थिति विधोषोमें सबस्थान सम्भव हो जाता है इस्रो प्रकार प्रकृतमें भा 'एक-एक कृष्टि सनन्त सनुमागोमें रहती है' इस प्रकार सह वचनते एक विवस्तित कृष्टिका स्थमनेअपने समुमागोमें सिंख प्रकार रहता सम्भव है उस्रो प्रकार सेव कृष्टियोक सन्भागोमें भो रहना सम्भव समुमागोमें सिंख प्रकार रहना सम्भव है उस्रो प्रकार सेव कृष्टियोक सन्भागोमें भो रहना सम्भव सुमागोमें स्था प्रकार स्थ तरहती हैं। विप्रविद्या करनेके लिए सामेक सूत्रकों कृष्टि हैं—

### अ किन्तु जिन बनुभागोंमे एक कृष्टि रहती है उनमे दूसरी कृष्टि नहीं रहती।

५ १७८ जेसु पुण अणुनारोमु एक्का णिरुद्दक्ट्रिसट्टरे ण तेसु खेवाणुनारोसु अण्णा किट्टी बहुदे। किंतु तत्तो भिण्णतहावेसु खेवाणुनारोसु बहुदि ति चेत्तव्त, किट्टीगवाणुनारास्त जहण्ण किट्टिपहुदि अणतगुणवङ्गीए बिहुदस्त परोप्पर।रिहारेण समबद्दाणणियमदेसणादो । तम्हा ण तासिमणुनारास्त अण्णोण्यविसयसकरप्यतगो ति एतो एवस्स आवस्यो ।

• १७९ एवमेत्तिएण पवयेण पडमभासगाहाए बत्यविहासण समाणिय सपिह विवियभास गाहाए समृक्तित्तण कृणमाणो चृण्णिसुत्तवारो इवमाह—

# विदियाए मासगाहाए सम्वक्तिता।

क्ष विद्याप् भासगाहाप् तसुरकारणा §१८० सुगम ।

(११५) सन्नाओ किङ्कीओ विदियद्विदीए दु होंति सन्विस्से । ज किहूं वेदयदे तिस्से असो च पढनाए ॥१६८॥

५ १८१ एसा विविधभासवाहा मुल्याहाए पण्डळविहासण्डलोहण्या १ त जहा--मूल्याहा पण्डळे कि सच्वासु द्वितीसु एक्केक्का किट्टी होवि आहो ण होवि ति पुण्डा णिहिट्टा । सपित तहा पपट्टाए पुण्डाए पढनविविधद्विभिष्ठविवक्त कातृण तदवयबद्वितीसु किट्टीणनवट्टाणनेवेण सरूवेण

§ १७८ परन्तु जिन अनुमागोमे एक विवक्षित कृष्टि रहती है उ हो अनुमागोमे अन्य कृष्टि नहीं रहती। किन्तु उस अनुमागोसे भिन्न स्वजाववाले ही अनुमागोमे वह दूसरी कृष्टि रहती है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए, वयोकि प्रत्येक कृष्टिका अनुमाग अवय कृष्टिके अन तगुणबृद्धि क्यन वृद्धिको आत हुत्रा है, इसलिए परस्यरेक परिहारकाने हो कृष्टियोमे अनुमागके अवस्थानका नियम देखा जाता है। इसलिए उन कृष्टियोके अनुमागके विषयमे परस्यर सकरका प्रसग नहीं प्राप्त होता इस प्रकार यह इस सुनका मावार्य है।

विशेवार्थ—लोभ सज्बलनको जो बक्त्य कृष्टि है उसमे जो अनुभाग अर्थात् (फलदान सिंत ) पाया जाता है उससे दूसरो कृष्टिम जनत्त गुनवृद्धिको निये हुए अय ही अनुभाग (फलदानवस्ति ) पाया जाता है। आदाय यह है कि इिटाशो विभागोकरण हो अनुमानसेदसे किया गया है, इसलिए उद्दर्भ सुनमे यह कहा है कि जिन अनुभागोमे एक इन्हें एहता है उनसे दूसरो हुए नही रहां। किन्दु स्थिति इन्हें वहां जा सकता स्थोति प्रत्येक इन्हांम अन त परमाणु होते हैं, इसलिए उनका अपनी स्थाता हो स्वाया प्राया जाना सम्मव है। अत अनुमानके समान स्थातके विवयमे ऐसा नहीं क्या जा सकता।

५ १७९ इस प्रकार इतने प्रवत्य द्वारा प्रथम भाष्यगायाके वर्षको प्रस्त्रणा समाप्त करके अब दूनगी भाष्यगायाकी समुत्कीर्तना करते हुए चूर्णसूत्रकार इस सूत्रको कहते हैं—

🕸 बब दूसरी भाष्यगायाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ १८० यह सूत्र सुगम है।

(११५) सब सग्रह और अवयब कृष्टियाँ समस्त डिनोय स्थितिमे होती हैं। किन्तु यह जीव जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उसका एक माग प्रथम स्थितिमे होता है।।१६८॥

§ १८१ यह इसरी भाष्यगाचा मूलगावाके उत्तरार्वको प्ररूपणा करनेके लिए अवतीणे हुई है। वह जैसे-पूलगावाके उत्तरार्वमे सब स्थितियोगे एक एक कृष्टि रहतो है अवया नहीं रहती यह पुच्छा निदिष्ट को गयी है। अब उक पुच्छाके उस प्रकारसे प्रवृत्त होनेपर प्रथम स्थिति

होबि त्ति पदुष्पायणद्वभेव गाहासुत्तनोइण्णानि । संयद्वि एवस्स किबि अवयवस्यवस्वण कस्सामो-'सत्त्वावा किट्ठीआ विद्यार 'एव भणिवे सक्वावो सगदिक्ट्रीओ तबवयवस्किट्टीओ च विद्याद्विष्ठी' एक्ट्रिय खेव हाँसि, च तत्त्व एक्ट्रिसे विकट्टीए पब्लिहेडो बस्चि ति भणिवं होबि । 'ज किट्ट्रि बेबयवें जोवेच चालु सगदिकाट्टि वेदिव, तिस्से चैव बता गागो पडमाट्टिडीए बट्टब्यो, जवेबिण्य माणिकट्टीण पडमिट्टिडीए सम्बाभावादो ति चुत्त होइ । बेबिज्यमाणसगहांकट्टीए वि जंसो पडमिट्टिडीए हाले वेदिज्यस्वात्रा सम्बाद्ध हिन्दीसु बांबसेसेण सम्बाद्धिसक्यो होत्रण सम्बदे । जतस्वाद्धीए पुण वेदिज्यमाणिकट्टीए असस्वेज्जा भागा चैव होति ति एसो विसेसो एत्थेव सुत्ते जतस्वादो बट्टब्यो।

- 5 १८२ एवविहो च एविस्से गाहाए बस्बी पडमभासगृहाबिहासावसरे चेव बिहासिबों, तदो ण पूर्ण पक्षवेपच्यो ति जाणावणद्रीमदमाह —
  - श्रदिस्से विहासा वृत्ता चेव पढममासगाहाए।
- ५ १८३ पडममासगाहाविहासावतर चेव एवेसि विहासा पर्वविदा, तत्व 'किट्टी च द्विव-विसेसेत असचेज्जेस णियमसा होवि' ति एवेणेवत्यसंबेण पडमविदियद्वितीस किट्टीणमबद्वाणस्स

नीर द्वितीय स्थितिके भेदकी विवक्षा करके उन अवयवक्य स्थितियोमे कृष्टियोका अवस्थान इस क्यंते हैं इस बातका कथन करनेके छिए यह गायापुत्र अवतीण हुआ है। अब इस मायापायाको अवयवोके अवयको कि विच्न प्रक्ष्या करेंगे—"सञ्ज्ञानो किही बी विद्यय्य पेखा कहनेपर सब तम्म हुए की कार उनकी अवयब कृष्टियां द्वितीय स्थितिको सभी स्थितियोमे यायो आतो है, उनमे एक मी कृष्टिके होनेका निष्यं त्वाही है यह उनत कथनका तास्याँ हैं। किन्तु 'ज किष्टि वेययदें' अर्थाति नियमके जिस समझ हिस्स कार्यक्र कि स्थित के उत्तर करता है उठीका कुछ साम प्रक्षम स्थितियो नाना चाहिए, श्वीक अवेद्याना कृष्टियोंका प्रथम स्थितिय होना सम्मवन ही है यह उनत कथनका तास्याँ है। वयाना चंग्रह कृष्टिका भी कुछ अब प्रथम स्थितिय होना सम्मवन ही है यह उनत कथनका तास्याँ है। वयाना चंग्रह कृष्टिका भी कुछ अब प्रथम स्थितिय होना हुआ उद्ययस्थित स्थान कृष्टियोंका प्रथम स्थितिय होना हुआ उद्ययस्थित स्थान कृष्टिका अपनत कृष्टियांका प्रथम स्थितिय होना हुआ अव्ययस्थितिय वेयाना कृष्टिका अवस्थान कृष्टिका स्थान कृष्टिका स्थान कृष्टिका स्थान कृष्टिका स्थान स्थान होना है। परन्तु अवस्थान कृष्टिका स्थान हास स्थान स्

वियोगायें—बिस समय इस जीवके जिस संबह कृष्टिका उदय होता है उस समय उसका करूचात बहुमान ही स्वरम्कश्य परिणत होता है, सेच एक मान उस समय प्रथम दिवतिमें होता हुआ भी उदयक्ष्मके परिणत न होकर उदय रहित सह स्थितियोंमें सबै कृष्टिक्यसे अवस्थित रहता है यह उनत कथनका तारायं है?

- § १८२ ६स गायाका इस प्रकारके अर्थका प्रयम बाध्य गायाको विमायाके समय हो
  व्याख्यान कर आये है, इसलिए उसका पुन कवन नही करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके
  लिए इस सुन्नको कहते हैं—
- इस माध्यगायाकी विभावा प्रयम भाष्यगायाकी विभावा करते समय ही कही।
  गयी है।
- \$ १८२ प्रथम माध्यमायाकी निमायाके समय ही इसकी विभावा कही गयो है, न्योंकि बहुरियर 'किट्टी च द्विदिविसेस् असलेज्लेलु णियमसा होवि' बर्बीत् असंस्थात स्थितिविशेषोर्मे कृष्टि नियमसे रहती है इस प्रकार इस वर्षक सम्बन्धसे प्रथम और द्वितीय स्थितियोगे कृष्टियोंके

सिवस्थरमण्यागियसातो । तम्हा णेदाणियेदिस्ते विहासा कोराव ति वृत्त होवि । बद्द एव, णारसणिकजोनेद गाहाराल, पद्मयाहासुत्तबेष गयस्थतातो ति णासकणिकम, तस्थासिकजोनु द्विविवित्तेतेन एक्केस्का किट्टी होवि ति सामण्येण णिहिट्टस्त अत्यस्त पद्मविवित्रद्विदीहि विसेतिन युव बेतिजनाणांविविज्ञनाणिकट्टीसबयेण परुवण्डीसन्त गाहासुत्तावयारस्त सहस्तरसणातो ।

§ १८४ एवमेत्तिएन प्रयोग विविधमूलगाहाए बत्यविहासण समाणिय सपिह जहावसर

पत्ताए तदियमूलगाहाए अवयार कुणमाणो उवरिम पवधमाह-

\* एचा तदियाए मूलगाहाए समुविक्सचणा ।

६ १८५ सुगम ।

(११६) किट्टी च पर्ममोणणुशागमोण का च कालेण । अधिगा समा व होणा गुणेल कि वा विसेसेण ॥१६९॥

६ १८६ किमहुनेना तबिवमूलगहा समोइण्गा ? पडनमूलगाहाए शिद्दहुलक्षलगणनवहारि वपसाविक्तेत्राण च किट्टोग पुनो विधिवमुलगाहाए द्विरोम् अगुभागेतु च अबटुागवितेत परुविय

अवस्थानना विन्तारन साथ अनुम घान कर आये हैं, इसलिए इस समय इसकी विमाषा नहीं करते हैं यह उक्त कथनका तात्य हैं।

र्शनः — यदि ऐसा है तो इस माध्यमाया सूत्रका आरम्भ नही करना चाहिए, क्योंकि प्रथम माध्यमाया सूत्रन हो उक्त कर्यका ज्ञान हो जाता है।

सनाधान—ऐमा आला हा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व निषय असंस्थात स्थिति विशेषोमे एक एक होंट रहनो है इस प्रकार सामा यहपेसे निरिस्ट किये गये अथवा प्रयम और द्वितीय स्थितियोदे दारा विध्यवाको प्राप्त हुई वेद्यमान और अवद्यमान बुब्दियोके सम्ब बसे कथन करनेके छिए हस भाष्यमाया सुत्रका अवतार एकच देवा जाता है।

विशेषाथ—प्रयम भाष्यगायामें इतना हो कहा था कि एक एक कृष्टि बसस्थात स्थिति विद्याचीने रहती है, पर तु यहीपर स्थितिक प्रयम स्थिति बीर दितीय स्थिति ऐसे मेर करके वेवमान त्यह इंग्लिश कुछ अग्र प्रयम स्थितिये रहता है बीर बयेबमान कृष्टियों द्वितीय स्थितिये रहती हैं इस बातका विश्वपत्यवे झान करानेके लिए इस माष्यगाया सुत्रका बयतार हुआ है यह उसक क्यनका तात्य है।

§१८४ इस प्रकार इतने प्रवाय द्वारा दूसरी मूळ्याबाके अर्थको विभाषा समाप्त करके सब क्रममे अवसरप्राप्त तोसरी मूळगायाका अवतार करते हुए आगेके प्रव घको कहते हैं—

🖇 अब इससे बागे तोसरी मूलगाचाकी समुस्कोतना करते हैं।

§ १८५ यह सूत्र सुगम है।

(११६) कीन कृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशपुनको अपेक्षा, अनुभागसमूहको अपेक्षा और कास्त्रकी अपेक्षा अधिक है, समान है या होन है। इस प्रकार गुनकारको अपेक्षा या विशेषको अपेक्षा कोन कृष्टि किस कृष्टिसे होन या अधिक है।।१६९॥

§ १८६ शका-यह मूल गाबा किसलिए बबती में हुई है ?

समाधान-प्रथम मूल गांधा द्वारा जिनका लक्षण वहा गया है और जिनके प्रमाण विशेषका अवधारण किया है उन कृष्टियोका पुन दूनरी मूज गांथा द्वारा स्थितियो जोर अनुनानोंमें संपष्टि तार्सि सेच प्रवेसपोणाणुभारामोण कालविसेसेण च होणाहितमाचगवेसजटुमेसा तविवमूलगाहा समोइल्या । त जहा — 'किट्टो च प्रवेसगोण' एवं मणिवे कदमा किट्टो कम्हावो किट्टोवो प्रवेसगोण कहिया होणा समा वा होवि ? का वा किट्टो कम्हावो किट्टोवो जहिया होणा समा वा होवि , कालविसेसेण वा णिहाफिलजमाणा कदमा किट्टो कम्हावो किट्टोवो कहिया होणा समा वा होवि ति पावेसकमिमसंचयं कावृण स्तात्वसस्यणा एत्य कायच्या । तवी तिणिण पृष्ठाज्ञो तिषु अत्यावसेसेसेस पित्रवाको एत्य णिहिट्टाजो बट्टाच्यावो । एवासि चेव पृष्ठाण पूणो वि विसेसियूण पृष्ठाज्ञो तिष्ठ अत्यावहेण क्षेत्रवाको एत्य णिहिट्टाजो बट्टाच्यावो । एवासि चेव पृष्ठाण पूणो वि विसेसियूण पृष्ठाण पृणो वि विसेसियूण पृष्ठाण पृणो कि विसेसियूण पृष्ठाण किट्टाचे किट्टाचे क्षेत्रवाको । एवासि चेव पृष्ठाण पृणो वि विसेसियूण पृष्ठाण किट्टाचे किट्ट

### **\* एदिस्से तिण्णि अत्था ।**

१८७ एविस्से मुलगाहाए तिण्नि अत्विविसेता णिबदा ति वृत्त होइ। सपिह के तै तिण्य अत्या, किंकृ वा अत्ये केत्तिवाओ भासगाहाओ पश्चित्वाओ ति इममत्विविसेतपवृष्पाइयवु-काारो उविषय व्यवसावविके

\* किड़ी च परेसरगेणेति पढमो अत्थो । एडम्मि पच मासगाहाओ ।

अवस्थान विशयका कथन करके अब उन्होंके प्र∸शपुंज अनुभागपुजकी अयेक्षा और काल विशेष की अपेक्षा होनाधिकभावकी गवेषणा करनेके लिए यह तीसरी मुळ गाया अन्तीणें हुई है ।

बह जैसे—'किट्री च परेसग्येण' ऐसा कहनेपर कीन कुष्टि किस कुष्टिमें प्रदेशपंत्रकी अपेक्षा अधिक होन या समान होनी है। अथवा कौन कृष्टि किस कुष्टिमें अनुमाणमधून्छी अपेक्षा अधिक होन या समान होती है। अथवा कौन कृष्टि किस कुष्टिमें अपेक्षा अधिक होन या समान होती है। इस प्रकार प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके यहाँपर सूत्राधका समर्थन करना चाहिए। इसिलए तोन पच्छाएँ इस मूक सूत्रगाधामें तोन अर्थीवधोमें प्रतिबद्ध निर्वेष्टर आननो चाहिए। इसिलए तोन पच्छाएँ इस मूक सूत्रगाधामें तोन अर्थीवधोमें प्रतिबद्ध निर्वेष्टर आननो चाहिए। अत इन्हों पुष्टाकोका किर मी विशेषकर कथन करने किए 'गूणेण कि वा विसेक्षण' यह वनन कहा है। यहाँपर 'कालेण' ऐमा कहने पर बाराई संयह कृष्टियोका वेदकाल प्रतृण करना चाहिए, क्योंकि क्रोय, मान माया बोर लोभके उदस्यो अपकेशियर चढकर कृष्टियोका वेदन करनेवाले जोवोका प्रथम समयमें मोहनीय कमैका दियातकाल बौर वहीं सम्बन्धों प्रदेश जाननो चाहिए। इस प्रकार इत तोनो पच्छात्रोका निर्णंव करनेके लिए तीमरी मृत्यापा अवतीण हुई है स्व प्रकार इत्तानो पच्छात्रोका निर्णंव करनेके लिए तीमरी मृत्यापा अवतीण हुई है स्व प्रकार करते हुए चौजूनका समुज्यवन्त्र अय है। बद इस प्रकार करके वर्षो प्रतिबद्ध इस मुन-गावाकी विशोधा करते हुए चौजूनकार उत्तरिय प्रवन्धक कहते हैं हैं—

🕸 इस सुत्रगायाके तीन वर्ष हैं।

\$ १८७ इस मूल गायामें तीन अर्थीवज्ञेष निबद्ध हैं यह उक्त कपनका तारायें है। अब वे तीन अर्थ कीन हैं और कीन अर्थमें कितनी माध्यगावाएँ प्रतिबद्ध हैं इस प्रकार इप अर्थीवज्ञेष का कपन करनेकी इच्छासे आगेके प्रबन्धको आरम्म करते हैं—

क्ष 'किट्टी च पदेसमोज' बर्चात् कीन कृष्टि किस कृष्टिमें प्रदेशयुंजकी अपेशा अधिक, हीन

या समान है यह प्रयम जय है। इस अर्थमें पाँच गावाएँ निवद हैं।

- - अणुमागग्गेणेत्रि विदियो अत्थो । एत्थ एकका मासगाहा ।
- ६ १८९ 'अणुभागगोणील एवम्मि गाहासत्तविविधावयविषट्टीसु अणुभागस्स योवबहुतः पक्ष्वणपत्रो विविधो अत्यो णिबद्धो । तम्हि विहासिज्यमाणे एक्का भासगाहा होवि त्ति एसी एग्य सत्तत्वसगत्रो । सेसं सगम ।
  - # का च कालेणेति तदिओ अत्थो। एत्य छन्मासगाहाओ।
- ५१०० 'का च कालेणेलि' एविष्म मुलगाहातिव्यावयवमुबबीजपवे तिवजो अत्यो किट्टीण कालिबिसेसावहारणलब्लणो णिबद्धो । तत्व य छक्भासगाहाजो पिडवडाजो । तास समृक्तित्तल किहासण च अहाकममेव कस्सामो ति वृत्त होइ । 'गुणेण कि वा विसेसेणेलि' एसो चिरिमो स्लावयं विरुप्तेयेविकस्त्राण विसेसणभावेण णिहिट्टो, अण्णहा मुत्तत्यस्सासपुण्णत्यसगावो । सल्हि जहाकसमेवेलि तिकृत्यव्यापम्यत्ययणो भासगाहाहि विहासण कृणमाणो चृष्णगुत्तयारो विहासगणमृत्य भणइ।
  - पढमे अन्ये भासगाहाण सम्बक्तिचणा ।
- ६ १८८ 'किड़ी च परेसग्गेण' मूरू गाचाके इस प्रथम बचनमें कृष्टियोमे प्रदेशपुजके अवस्थान को प्रकपण करनेरूप अक्षणवाला प्रथम अर्थ निवद है। चस जर्यमें पाँच भाष्यगायाएँ हैं, क्योंकि धनके बिना प्रकुत अर्थाव्ययक निर्णयकी प्रकपणा नहीं हो सकती यह उक्त कथनका तास्पर्य है।
- % 'अणुभागमोण' अर्थात् कौन कृष्टि किस कृष्टिसे अनुभागपुजकी अपेका अधिक, हीन या समान है यह दुनरा अथ है। इस अर्थमें एक भाष्यगाया निबद्ध है।
- ६ १८९ 'अण्भागगोण' इस गावाधुत्रके दूपरे अवयवसम्बाची कृष्टियोर्मे अनुभागके अस्य बहुत्वका प्ररूपणा करनेवाला दूसरा अर्थ निबद्ध है। उसको विचाषा करनेके अर्थमे एक भाष्यगाचा आयी है इस प्रकार यहाँपर यह सुत्रका समुक्वयरूप अर्थ है। शोद कथन सुगम है।
- ॐ 'का च कालेण' अर्थात् कौन कृष्टि किस कृष्टिसे कालको अपेका अधिक, होन या समान है यह तीसरा अय है। इस अध्ये छह भाष्यगाचार्ण प्रतिबद्ध हैं।
- ६ १९० 'का च कालेण' मूल गायाके तीसरे अवयवभूत इस बीजपदमे कृष्टियोके काछ वियेषका व्यवसारण करनेरूप ख्रवणवाला तीसरा अर्थ निवद है। उस व्यवेस छह भाष्यगायार प्रतिवद है। उसको सम्कोतना और विभाग कामगुलार हो करेंगे वह उसके करनका तास्त्य है। 'गुणेण कि वा विनेसेण' यह अतिम सुक्वचन है जो इन तीन व्यवेसिंके प्रत्येकमें विशेषता दिखलाने प्रतिवद्गेत स्वाप्त मुज्यक्ते असस्यूणेताका प्रतेग प्राप्त इति दिखलाने प्रतिवद्गेत स्वाप्त मुज्यक्ते असस्यूणेताका प्रतेग प्राप्त होता है। अब कमानुगार इन तीन व्यवेसिंक वर्षनी अपनी आध्यायाबोके साथ विभाषा करते हुए पूर्णसूत्रकार वागेके विवापाग्रन्थको कहते हैं—
  - क्ष अब प्रथम वर्षमे निवद्ध भाष्यगाषाओंकी समुरकीर्तना करते हैं।

६ १९१ पढने वस्ये पडिवदाण मासनाहाण पचसंबाविसेसियाणं पुण्यमेव ताव समुक्ति सणा कायव्या स्ति वृत्तं होवि ययोहेंशस्तवा निर्वेश इति स्थायात ।

(११७) विदियादो पुण पहमा संखेजगुणा मने पदेसम्मे । विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेमहिया ॥१७०॥

६ १९२ एसा पडमभासगाहा संगृहिकट्टोमु बारसभापविभत्तामु सत्याजपरत्याणीह विसेति पूण पवेसगास्य योवबहृत्यञ्चणटुमोह्ण्या। तं जहा — 'विविधावो पुण पढमाण' एव भणिवे कोहस्स विविधावो सागृहिकट्टोमे तस्येव पडमसाहिकट्टोमे उत्तर्याचे पात्रे काह्यम विविधावो सागृहिकट्टोमे तस्येव पडमसाहिकट्टोमे उत्तर्याचे कत्त्रहस्सामो। 'विविधावो पुण तिविधायो पुण तिविधायो पुण तिविधायो पुण तिविधायो पुण तिविधायो पुण मणिवे विविधायमहाकट्टोमे स्विधायो पुण तिविधायो पुण सिविधायो पुण तिविधायो प्रतिविधायो प्रतिविधाय माण स्विधायो तिविधायो प्रतिविधाय सागृहिकट्टोमें स्विधायो प्रतिविधाय माणिविधायो प्रतिविधायो प्रतिविधाय माणिविधायो प्रतिविधायो प्रतिविधाय साम्याचिवायो स्विधायो विधायो प्रतिविधायो प्रतिविधायो प्रतिविधाय साम्याचिवायो स्विधायो विधायो स्विधायो विधायो स्विधायो विधायो स्विधायो स्विधाय स्विधाय

६ १९१ अब प्रथम अर्थमें प्रतिबद्ध पाँच सक्याक माध्यगावाओको सर्वप्रथम पहले हो समुकोर्तेना करनी चाहिए यह वक्त कवनका तात्यय है, क्योंकि उद्देशके अनुसार निर्देश किया चाता है ऐसा न्याय है।

<sup>(</sup>११७) क्रोच संज्वलनको दूसरी सग्रह कृष्टिसे प्रयम सग्रह कृष्टि प्रदेशपुत्रको अपेका संख्यातगुनी है। परन्तु दूसरीसे तोसरी व क्रमसे क्षेत्र सभी संग्रह कृष्टियाँ आगे आगे विशेष अपिक हैं।।१७०।।

१९२ यह प्रथम प्राध्यगाया बारह प्रकारसे विश्वत सग्रह कृष्टियोमे अवस्थित प्रदेशपुब-के स्वस्थान और गरस्थान दोनो प्रकारसे अस्वस्वहृत्यका कथन करनेके लिए अन्तीणं हुई है। यह जैसे—विदियादो पुण पढ़ागा' ऐसा कहनेपर कोघसंत्रकलनको दूपरी सबह कृष्टिसे उसीको प्रथम संग्रह कृष्टि प्रदेशपुज्यको अपेका सस्यादागुणो होतो है यह उसक कपका ता पथ है। यहाँ पर प्रदेश प्रकाश और गुणकारका प्रमाण आगे पूर्णिसूत्रके सम्बच्छे बतलावेंगे। 'विदियादो पुण तिद्या' ऐसा कहनेपर दूपरी सग्रह कृष्टिके समस्त प्रदेशिंग्डसे तोसरी सग्रह कृष्टिका समस्त प्रदेशपुत्र विशेष अधिक होता है यह उसन सुत्रका समुच्यवस्य अय है। आगे विशेष अधिक पदश यहण दिया है उसका यहाँ सम्बन्ध हो बाता है। इप कारण कोच स्वत्रक्षनकी तोनो सग्रह कृष्टियोका स्वस्थान अस्पसहुद्ध इस ममुदायस्थ पुत्रवचन द्वारा निर्देष्ट किया गया है।

शका—इस गायासूत्रमे एक तो क्रोधपदका प्रहुण नही किया गया है और उसका अधिकार भी नहीं है, अस उसका प्रहण कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान--ऐसी जार्शका नहीं करनी चाहिए, क्योकि अर्थवश प्रकृतमें उसका सम्बाध बन जाता है।

<sup>&#</sup>x27;कमेण वेसा विसेसाहिया' ऐसा कहनेपर यवाक्रव कही गयो शेव मान, माया बोर लोम की तीन-तीन संग्रह कृष्टियों स्वस्थानमें विशेष बांबक हैं यह उक्त कपनका तास्त्य है, क्योंकि वेदकके अपनी अपनी प्रथम संग्रह कृष्टिये लेकर उनमें विशेष अधिकके कमसे प्रदेशपत्रका

विसेसाहिषकमेण परेसम्याबट्टाणस्त किट्टोबेदगपदमसमए परिप्कुडमुबलआदो । एवेण चेव परत्याणप्याबहुत्र पि मुचिद बटुच्च । सपहि एवबिहुसेदिस्से पढमभासगाहाए अत्यविसेस विहासिदु-कामो चृण्णितृत्वारो सुत्यवबमुत्तर अनद्द —

- **\* विद्यासा ।**
- ६ १९३ सुगम ।
- **# तं जहा ।**
- § १९४ सुगम ।
- # कोहस्स विदियाए सगहिकट्टीए पदेसम्ग भीवं।
- ६ १०५ कि कारण? मोहणीयसयलदब्वस्स किच्णचउवीसभागपमाणतावा।
- पढमाए सगहिकद्वीए पदेसम्म सखेजगुण तेरसगुणमेतं ।
- § १०६ एत्व 'वडमसगहिक[ट्ट' ति बुत्ते वेबगयडमसगहिकट्टीए गहण कायत्व । तेण पुष्युत्तकोहिबिवियसगहिकट्टीए वदेसत्रगाबो कोहरत चेब गडमसगहिकट्टीए गदेसमा सक्षेडजगुणिसिंद सुत्तत्वत्ववयो । तत्व 'तंबेडजगुण' इबि सामणणिट्टीण गुणगारवितए विदेसिर्णणणाजो जावो ति तिब्बद्रसाणिणायज्ञणाङ्क' तेरसगुणभेत' इबि विदेसियुण चाणव । एवसेवेण युत्तकट— मुबद्धदूसत तैरसकवसेत्रगुणगारस्स साहणद्रीसमा गब्बणाकोरेव । त कहा—चोहणीयसम्बद्धक

अवस्थान क्रुष्टियोका वेदन करनेवालेके प्रयम समयमें स्थब्टरूपये उपल्ब्ब होता है।तया इसीसे परस्वान अप्यवहृत्वका प्रो सूचन कर दिया है ऐसा जानना चाहिए। अब इस प्रयम माध्यगायाके जर्यविद्योवको विमाया करने∂। इच्छासे चूर्णसूचकार आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

- 🕸 अब प्रथम भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।
- ९ १९३ यह सूत्र स्गम है।
- % वह जैसे।
- 5 १९४ यह सूत्र सुगम ह।
- 🕸 क्रोधकी दूसरी सप्रहकृष्टिका प्रदेशपुज सबसे स्तोक है।
- ५ १९५ क्योंकि वह मोहनीय कमसम्बंधी समस्त द्रव्य कुछ कम चौबीसर्वे भाग प्रमाण है।
  - 🕸 उससे प्रयम सग्रहकृष्टिका प्रदेशपुज सस्यातगुणा अर्थात् तेरहगुणा है।
- ६ १९६ इस सुत्रमे 'प्रथम रुप्रह कृष्टि' ऐसा कहनेपर उसका बेदन करनेवाले जीवके प्रथम संप्रह कृष्टिक प्रहण करना चाहिए। इस कारण पूर्वोहन कोघकी दूसरी सम्रह कृष्टिके प्रदेशपुत्रसे कोघकी हुएरी सम्रह कृष्टिक प्रदेशपुत्रसे कोघकी है। प्रथम सम्रह कृष्टिका प्रदेशपत्र सरयातगुणा है यह इस सुत्रका अपके साथ सम्बन्ध है। उसमें 'सस्थातगुणा ऐसा माशान निर्देश करनेसे गुणकारके विषयमे विशेष निष्य नहीं हो। राता, इसिलए तिह्नयव िणंयो उत्पन्त करनेके लिए तिह्नुपणा है' ऐसा विशेषक्त कहा है। इस प्रकार इस सुत्र हारा मुक्तकष्ठ कहे गये तरहगुणे प्रमाणक्त गुणकारका सामन करनेके लिए

सिंबुहोए एल्पियमिदि , चेलाका १४. १ चुणो एवं, वे मागे कांत्रण तस्वेग मागो व नवेज मागा गरियो कसावद्यव्य मर्वाद । तस्त पनाणमेदं ९२ । पुणो सेतमाणो मस्वेक्षण मर्वाद । तस्त पनाणमेदं ९२ । पुणो सेतमाणो मस्वेक्षण मर्वाद निकार हार्वि । त पर एव ९४ । सर्वाह कसावयमाणो वारत्व स्वाद हिए । व्याद म्हण्य न्याद मागा विवाद व व्यवस्त बारस्तमाणो कोषयवस्त महिद्द । स्वाद व व्यवस्त वारस्तमाणो कोषयवस्त व्यवस्त व वोक्षण स्वोद क्षण को स्वाद क्षण के विवाद के

यह प्रस्वाण करत है। बह बेवे—मोहुनीय कर्मका समस्त द्रव्य सदुष्टिकी अपेक्षा इतना प्रहुण करना चाहिर्—भर। पुन इन इव्यके दो माग करके उनमेक्षे सर्सस्यावाँ माग अपिक एक मागप्रमाण क्वायसम्बन्धा द्रव्य होता है। उनका प्रमाण यह है रूर। अब क्वायसम्बन्धात्वां भाग कम नोक्यायसम्बन्धा द्रव्य होता है। उनका प्रमाण यह है रूर। अब क्वायसम्बन्धात्वां बारह भाग सप्रह कुष्टियोमे यथाविमाग अवस्थित है, इस्बिक्ट क्वायसम्बन्धी द्रव्य मोहुनाथ कवायके माग काथक्यायको प्रथम सप्रह कुष्टियो दिलाई देता है। पर्यु वह द्रव्य मोहुनाथ कवायके समस्त द्रव्यको अपद्मा बोबीसर्व भागमा होता है। दर्बाट वे उनका प्रमाण इतना है—र। युन नाक्ष्याय द्रव्य भी सम्भूण कोध्यस्यक्षत्रम्भ संक्षित हुआ है बोर वह सभो द्रव्य कुष्टियोको करनवालक कोष स्वत्यकार प्रथम सप्रह कृष्टिक्य है। वारणक्कर जबस्थित दुता है।

#### शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि उस नाकषायसम्ब धो द्रव्यके शेष कृष्टियोके परिहार द्वारा वेदक खोवके प्रथम सम्रह कृष्टिकरसे हो परिणयनका नियम दला जाता है।

इसिलिए इस नोकथायके ब्रन्थका पहलके भागप्रमाणसे करते हुए वह बारह गुगकाररूप अंकोको उत्पांतका कारण होता है। अब पूर्वोक बारहृश भागप्रमाण कोषकवायसम्ब को प्रवम सम्बहु कृष्टिक प्रदेशपुत्रका हसाथ प्रसित्त करफे स्वस्तन राशिस उपिर राशिक भागित करनेपर क्रोचको दूसरी समृह कृष्टिने प्रवम समृह कृष्टि प्रदेशपुत्रको स्रपेक्षा तेरहुगुणा हा जातो है। इस कारणसे सूत्रने तरहुग्णाप्रमाण एवा कहा है।

विश्वाय — यहाँ काघ धन्यकनस श्रेणपर आरोहण करनेबाला जोव विवासत है। अत उसके २२ त्यह कोष्टमां नियमसे पाया जाती है। जब मक्रतमे यह देखना है कि वा बोच कोष त्यवलनका प्रयम समहलोक्टना प्रयम समयमे वेदन कर रहा है उसमे वस दूसरा समृद्ध लोक्टों अपेसा कितना अधिक हत्य पाया खाता है, होन या समान दूरा हव्य तो पाया नहीं जा सकता, स्योकि उस प्रयम कृष्टिके वदन करनेके समय हा उसमें नोकपायोका द्रव्य मां संकोनत हा चुकता है। अत वह दूसरो कृष्टिको अपेसा अधिक हो होना चाहिए। कितना जाधक होता है इसा बातका रश्लोकरण करते हुए कोधसंज्यकनको दूसरो मंद्रह कृष्टिस ते सहुगा आधक होता है यह बतलामा है। वह ते रहुगा कस चांटत हाता है इस बातका स्वष्टोकरा करेता दूर हिस वासका स्वर्ध है कि सारिक्स सहीन्तिकर करनेवर

- ५१९८ सर्वाह एदेण सुत्तण परूजिदकोहसञ्जलस्थाणप्याबहुअस्तुण्यारण्यक्रमः बुण्यदे । त जहा-सव्यत्याव कोहस्स विविधसगहिकट्टीए पदसम्म । तिवधसगहीकट्टीए पदेसमा विसेसाह्य । कोत्तयमत्तण ? पाळवोदमस्सासक्षेज्जादमागण स्वाबदेयस्वडमत्तण । कृदी एव

असस्यातवां भाग आंधक आधा भाग र क्वायसम्ब चा ह्रव्य होता है और चाय असस्यातवां भाग हान आधा र अनाक्वायसम्बन्ध ह्या होता है। यत चारा सञ्चलनोको स्वर्ह क्रांष्ट्या रेर है, अत व्यायसम्ब चा ह्यक हा र र स्वर्ह क्रांष्ट्याचे विभागित करनार काथसन्वलनका प्रयम स्वर्ह क्रांष्टका साधक र अक प्रमाण हव्य प्राप्त होता है। इसा प्रकार जागेकी प्रत्येक स्वर्ह क्रांष्टको साधिक र अक प्रमाण हव्य प्राप्त होता है। दुन नोक्यायोक समस्त हव्यक क्रांध्यवलनके प्रथम सम्बद्ध क्रांध्य साधक होता है। पुन नोक्यायोक समस्त हव्यक क्रांध्यवलनके प्रथम सम्बद्ध क्राय्य स्वर्ह क्रांध्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ण स्वर्ह क्राय्य स्वर्ह क्राय्य स्वर्ण स्वर्ह क्राय्य स्वर्ण होता है।

५ ॰ अब दूसरा सबर् छ एको जयाय कृष्टिस छकर अनात गुणितकमसे प्राप्त इटि सम्ब या ৭ । তে प्रथम सबर् काष्टका जयाय कृष्टिस छकर अनात गुणितकमस प्राप्त कृष्टिसम्ब घो पनित सस्यातगुणा हा होती है।

शना-इसका क्या कारण है ?

समाधान—कोधकी दुसरा समृद्ध कृष्टिसम्बन्धी अितम कृष्टिक सद्द्रा धनवाले प्रदेशायण्डस प्रथम समृद्ध कृष्टिसम्ब धा जब य कृष्टिका सद्द्रा धनवाला प्रदेशपुत्र जन त भागहीन हाता है यह रहल १न तरार्थात्रधाक अपक्षा कह आय है। इससे जानत है कि तरहमुणे प्रदेश प्रयक्षका अपक्षा दुसरो समृद्ध कृष्टिक साथ एक गापुज्ला आणक्स्य निष्ध्यमान प्रयम समृद्ध कृष्टिसम्ब धा अन्तर कृष्ट्या का पोस्त दुसरा समृद्ध कृष्टि सम्ब धी समस्त वृष्टिकायामसे नियमस तरहगुणो हा हाता है, जन्मया उनका एक गापुज्ला नहीं बन सकती।

विश्ववार्थ—पूर्वमं दूसरी समह कृष्टिसे प्रयम संग्रह कृष्टि तेरहतूणी है यह सिद्ध कर आये हैं सो उससे ऐसा समझना चाहिए कि दूसरी संग्रह कृष्टिको जितनो अन्तर कृष्टियोको पेस्ति है उससे प्रथम संग्रह कृष्टिसम्बाधों अंतर कृष्टियोको पेस्ति तेरहतूणी है।

५ १९८ अब इस सुत्र द्वारा कहे गये क्राधसंज्वलनके स्वस्थान अल्पबहुत्वके जच्चारण क्रमका कथन करत हैं। वह बैसे—क्रोधको दूतरो सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र सबसे अल्प है। उससे तोसरो संबह कृष्टिका प्रदेशपुत्र विशव बांधक है।

शका-कितना अधिक है ?

परिच्छित्र । उपरिमयरत्याणप्याबहुए मुत्तणबद्धतप्यरूवणोबस्त्रभावो । कोधतवियसगर्हाकट्टीयो उपरि सस्सेव पद्धसर्गामृकट्टीए पदेवमा सखेजनपुण । पुष्युत्तेण णाएण तस्स तेरसगुणत्त्वसणावो । किट्टोबोस्टीगुणगारो वि एवम्हावो चैव साहेयम्बो ।

६ १९९ संपिह एवेणेव सुत्तेण सुचिव माणावीणं पि सत्याणपाबहुत्र वत्तइस्तामो । तं जहा—माणस्त पद्धमत्मात्रृतिष्ट्राण् प्रवेतग्ग बोवं । विदिवसगृहित्रृष्ट्राण् प्रवेतग्ग वितेसाद्विय । तांवस्तमतृतिष्ट्राण् प्रवेतग्ग वितेसाद्विय । तांवस्तमतृतिष्ट्राण् प्रवेतग्ग वितेसाद्विय । वितेसा गुण पिळवोचमस्त असखेरुविमाणविक्षमाणिको । एव मायालोसाण पि सत्याणप्याबहुत्र कायक्ष्य, वितेसामावादो । एवमेव सस्याणप्याबहुत्रं परुविय सप्ति 'करेण मेसा वितेसाहिया' ति गाहासुत्तवरिमावयवमस्तियुण परत्याणप्याबहुत्रव्यकवण्टु मुविरम सुत्तप्रविमाह—

### \* माणस्स पढमाए सगहिकड्डीए पदेसम्मं थोव ।

५ २०० एत्य 'माणस्स पडमसगहिकट्टि' त्ति बुत्ते कारगस्स तवियसगहिकट्टी घेतथ्या, वेदगयदलसगहिकट्टीए एत्य पयदत्तावी । तदी तिस्से पदेसगगपुचरि अणिस्समाणासेससगहिकट्टीण पदेसगावी थोविमिदि बुत्त होइ ।

ममाधान—कोषकी दूबरो समृह कृष्टिये पत्योपमके असस्यातर्वे भागका भाग देनेपर को एक भाग सब्ध जाता है उतना अधिक है।

शंका-यह कित प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान--- उपरिम परस्यान अल्यबहुत्वसम्बन्धी सूत्रमे निबन्ध उक्त अल्यबहुत्वसम्बन्धी प्ररूपणाके उपशब्ध होने से यह जागा जाता है।

काधको तोसरी संग्रह कृष्टिसे कगर उसीकी प्रथम संग्रह कृष्टिसम्बन्धी प्रदेशपुत्र सस्यात गुणा है, स्थोकि पूर्वास्त यायसे वह तेरहगुणा देखा बाता है। कृष्टियोकी पन्तिसम्बन्धी गुणकार भी इसोसे साथ जना चाहिए।

६ १९९ अब इसी सुनन्छे सुनित हुआ मानादिक कथायसम्बन्धी स्वस्थान अल्पबहुआ मो बताआयो। वह जेते—सानक्यायका प्रथम सबह छोडका प्रदेशपुत्र सबने अल्प है। उसने दुसरी सबहुछोडका प्रदेशपुत्र विशेष अधिक है। उसने दिश्य सावक प्रदेशपुत्र विशेष अधिक है। उसने दिश्य क्षायक है। उसने दिश्य क्षायक है। उसने दिश्य क्षायक है। उसने दिश्य का प्रयोग पर्योगभक्त असक्शत मांगायका मांग देनेवर एक मानप्रमाण है। इसी प्रकार मायाकवाय और लोमक्यायका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व करना चाहिए वयोकि इस अल्पबहुत्व के माया और लोमक्यायके अल्पबहुत्व के कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इस स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथा करने करने अब 'कमण क्षाय' विशेषाहिया' इस प्रकार गायासुन्यक आतम वरणका आश्रव लेकर परस्थान अल्पबहुत्वक कथन करने के लिए आगेके सुन्नप्रवस्थको कहते है—

#### 🕸 मानसंस्वलनको प्रयम सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र सबसे बस्प है।

५२०० इस सुनमे 'मानकी प्रथम संग्रह कृष्टि' ऐसा कहनेवर कृष्टिकारकको तोसरी सग्नर कृष्टि ग्रहण करनी चाहिए, स्थाकि यहाँवर वेदकको प्रथम संग्रह कृष्टि प्रकृत है। इसिकए उसका प्रश्तेग्यन करर (जाये) कहे जानेवाले समस्त संग्रह कृष्टियोके प्रवेशपुंजके स्वय है यह एक कथन का सास्य है।

### बिदियाए सगडकिङीए परेसम्गं विसेसाहिय ।

५ २०१ माणस्त विदिवसगृहिकट्टाए ,पवेसपिको, तस्सेव पढनसगृहिक्ट्रीए ,,पवेसपिकावी विसेसाहिक्या ति सुन्तरसम्बद्धा । कृदो एदस्स तत्ता विसेसाहिक्यनमवगम्मवे ? ण, तिब्बयराणुभाग परिणवपदेशांच्याता मवयराणुभागपरिणवपदेशांच्याता । एत्य विसेता हिक्यमान हेट्टिमदेक्यसालक्षेत्रजांच्या । एत्य विसेता हिक्यमान हेट्टिमदेक्यसालक्षेत्रजांच्यामन्तानिक चेत्तक्व । तस्स पांडमागो पाठवोषमस्स स्वसंकेजविष्या ।

## तादयाए सगहिक्ट्राए पदेसच्या विमेसाहिय ।

## \* विभसा पलिदोवमस्स असलेज्जदिमागपडिमागो ।

5 १०३ जा एतः सस्याण विसेता पर्कावरा सो पछिडावेमस्स बसलेडजिंदभागेण हिंदुत्तवस्ये ब्रांडवे तत्त्र्येत्वस्त्रमता सि वृत्त होंड । एवनुवर्धात्वयेतु वि विसेत्ताहियलमाणस्येत्वेत्र पात्रभागण एकव्यस्य । जर्बार परयाणांवस्ताः सक्यत्यार्वाष्ट्रपाए ससलेडजांदमागपिङमाणिङो महेयव्या, तत्त्र पर्याद्यांवसेसण विसेताहियत्त सीत्तृण प्यारत्तरात्वश्यारी ।

### 🕸 उससे दूसरो सम्रह कृष्टिका प्रवेशपुज विशेष अधिक है।

५ ५०१ मानसञ्बलनको दूसरो समह् इष्टिका प्रदेशांपण्ड उसोको प्रथम सप्रह कृष्टिके प्रदेशांपण्डस विशय अध्यक हे यह इन सुत्रका अधक साथ सम्बन्ध है।

शन।—मानको य<sub>्</sub> सप्रहृष्टि उसोको प्रयम सप्रहृष्ट्रीष्टसं विशेष आधक है यह कैसे जाना जाता है र

समाधान--नही, क्योंकि तोजनर अनुभागसे परिणत प्रदेशिपण्डसे म दतर अनुभागसे परिणत प्रदेशोपण्डको उस रूपसे विद्धि होना यागप्राप्त है।

यहापर विशाषाधिक का प्रमाण अवस्तन द्वव्यके असंस्थातवें भागप्रमाण है ऐसा प्रहण करना चाहिए। तसका प्रांतभाग पर्त्यापमक असटवातवें भागप्रमाण है।

## क्ष उसस तीसरी सम्रहकृष्टिका प्रदेशपुज विशेष अधिक है।

५ ५०२ यहां ना विश्ववका प्रमाण अवस्तन इ००१ असस्यातव अगगप्रमाण हे एपा प्रहण करना चाहिए। जब इसा विश्ववाधिकवनका स्वष्टाकरण करनक किए यहापर नया प्रतिभाव है ऐसा आशका हानेपर आगेक सुत्रका कहत है—

# विशेषका प्रमाण पत्योपमके असस्यातवें भागका प्रतिभागी है।

§ २०३ खो यह स्वस्थानमे विश्वषका प्रमाण कहा है वह पत्योपमक असस्यातवें भागसे अधस्तत द्रव्यके भावित करनेवर जसमेरे एक सागप्रमाण है यह तक कवनका तात्ये है। इस प्रकार वर्षारम पदोमें भी विशेष आंच प्रमाणको इसी प्रतिकामक अनुसार कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रस्थानसम्ब स्वां विशेषका प्रमाण सवत्र आवितक असस्यातवे भागका प्रतिभागों प्रवेष करात चाहिए, अमेरिक बहाँवर प्रकृतिविश्वषको अपेक्षा विशेष अधिकरमेकी छोक्कर प्रकारा-तर असम्ब है।

- # कोहस्स विदियाए संगइकिट्रीए पदेसम्गं विसेसाहिय ।
- § २०४ एत्य विसेसपमाणवाविष्याए वसलेक्वविभागपदिभागिय, परत्थाणविसेसत्तादो।
- तदियाए संगहकिद्रीए पदसग्ग विसेसाहिय ।
- § २०५ केलियमेत्तेण ? पिछडोवमस्स बसंखेश्ज्जविभागपडिभागियसत्याणविसेसमेत्तेण ।
- # मायाए पढमसगडकिडीए पढेसम्गं विसेसाडिय ।
- § २०६ केलियमेलेज ? आवलियाए असलेज्जविभागसविदेयसब्मेलेज । कारण सुगर्म ।
- विदियाए सग्रहिक्ट्रीए पदेसग्ग विसेसाहिय ।
- \* तदियाए सगहकिङ्रीए पढेसम्मं विसेसाहिय ।
- ५२०७ एदेसु बोसु वि सुत्तेंसु विसेसपमाण पिलडोवमस्स असखेज्जविभागपिङभागिय-मिवि धेत्तव्य । सेस सुगर्म ।
  - \* लोमस्स पढमाए सगहकिङीऐ पदेसग्गं विसेसाहियं ।
- ६२०८ केलियमेलंग ? आविल्याए असकेरजविभागेण खडिदेयखडमेलेंग । एत्य सस्याणिविसेनो व्य परवाणिविसेसो वि पिछडोवमस्स असकेप्रविभागपडिभागिओ लि के वि
  - अ उससे क्रोधसज्बलनको दसरी सप्रह कृष्टिका प्रदेगपुज विशेष अधिक है।
- ९ २०४ यहाँ पर विशेषका प्रमाण परस्थान विशेषके कारण आविलिके असल्यातवें भागका प्रतिभागोस्वरूप है।
  - 🕸 उसमे तीसरी सप्रहरूष्टिका प्रदेशपुत्र विशेष विषक है।
  - ६ २०५ ठांका-कियरप्रमाण अधिक है ?

ममाधान-स्वस्थान विशेषका प्रमाण पत्योपमके असस्यातर्वे भागका प्रतिभागीस्वरूप है, अत जतना अधिक है।

- 🕸 उससे मायासज्बलनको प्रथम सप्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र विशेष अधिक है।
- § २०६ शंका-कियश्यमाण अधिक है ?

समाधान—तीसरी सुबह कुष्टिमें अवलिके असेरवातर्वे भागका भाग देनेपर जो एक भाग छठ्य आवे छतना अधिक है। कारणका कवन सुगम है।

- 🕸 उसमे दूसरी सप्रह कृष्टिका प्रदेशपुज विशेष अधिक है।
- 🕸 उससे तीसरी संग्रह कृष्टिका प्रदेशपंज विशेष अधिक है।
- - 🕸 उससे लोभसज्बलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र विशेष अधिक है।
  - § २०८ शंका-कियरप्रमाण अधिक है ?

समाधान—मायासंज्वलनको तौसरी सग्नहकुष्टिमें बाविलको बसंख्यातव भागका भाग वैनेपर जो एक भाग लब्ब बावे उतना अधिक है। भणित ? वेदं समजर्स, तहाब्भुवगमस्स जुत्तिबाहियतावो। ण च विसेसो यिलवीबमस्स सम्बोद्धेश्वादिशागिजो ति एवेण सुनेज तस्त तहात्रावितिद्धो, सत्वाणविसेतमुद्देसिय तस्स सम्बुह्तावो। तम्हा परत्वाणं सक्वत्य पर्याडिविसेसो चेव आविल्याए असखेरजदिशागपडिशागिजो धेसच्यो।

- विदियाए सगहिकट्टीए पदेसम्मं विसेसाहिय ।
- तदियाए सगहिकट्टीए पदेसम्ग विसेसाहियं ।

शंका—इस अल्बबहुत्वमें स्वस्थान विशेषके प्रमाणके समान परस्थान विशेषका प्रमाण भी पत्योपमके असंस्थातवें भागका प्रतिभागोस्वरूप होता है ऐसा कितने हो आचाय व्यास्थान करते हैं?

समाधान—कि तु बनका यह कवन समंजस नही है क्योंकि उस प्रकारसे स्वोक्षार करना यृक्तिमे बाधिन है। यदि कहा जाय कि 'विद्योवका प्रमाण पस्योपमके असक्यातवें भागका प्रतिभागो स्वरूप होता है' इम प्रकार इम सूज हारा विद्येषके प्रमाणको उसक्यसे सिद्धि हो जायगो सो ऐमा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक सूज स्वस्थानिविद्येषको लक्ष्य कर प्रवृत्त हुना है। इमलिए प्रस्थानमे सवज प्रकृति विद्योवका प्रमाण आविलके असक्यातवें भागका प्रतिभागोस्वरूप होता है ऐसा यहाँ प्रदृत्त करना चाहिए।

विशेषार्थ-प्रकृतमे अल्पबहस्वकेदो मेद हैं-१ स्वस्थान अल्पबहुत्व और २ परस्थान अल्पबहुरव । प्रत्येक कथायकी तीन तीन सग्रड कृष्टियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक कथायकी अपनी सग्रह कृष्टियोमे प्रदेशपुजको अपेक्षा अल्पबहत्बका बिचार करना स्वस्थान अल्पबहत्व है और विविक्षित कवायकी तीसरी संग्रह कृष्टिकी अपेक्षा दूसरी कवायकी प्रथम सग्रह कृष्टिक मध्य अल्पबहत्त्वका विचार करना परस्थान अल्पबहुत्व है। स्वस्थान अल्पबहु वमे विशेषका प्रमाण लानेके लिए पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देकर एक भागप्रमाण विशेषका प्रमाण प्राप्त विया जाता है और परस्थान अल्पबहुत्वमे बावलिके बसस्यातवे भागका भाग देकर एक भागप्रमाण विशेषका प्रमाण प्राप्त किया जाता है। यहाँ मानसज्वलनको तोनों सग्रह कृष्टियोमे स्वस्थान अल्पबहत्वका कथन करने समय मानकी प्रथम नग्रह कृष्टिसे दुमरी सग्रह कृष्टि और दूसरीसे तीसरी सप्रह कृष्टि कितनी विशेष अधिक है इसका 'विसेसी पलिदोवमस्स०' इत्यादि सत्र द्वारा स्पष्ट रूपसे जैसे चल्लेख कर दिया है वैसे ही परस्थान अवल्पबहत्त्वमें पिछली नषायकी तीसरी सग्रह कृष्टिस अगकी कषायकी प्रथम सग्रह कृष्टि विशेष अधिक होते हुए भी कितनी विशेष अधिक है इसका किसी सुत्र द्वारा प्रकरामे उल्लेख नही किया गया है। इसलिए शंकाकार दोनो स्थलोपर विशेषका प्रमाण लानेके लिए एक ही भागहार स्वीकार करता है। कित वीरसेन स्वामीने इस कथनको युचिसे बाधित स्वीकार करके परस्थान बल्पबहरवमे विशेषका प्रमाण प्राप्त करनेके छिए भागहार आविलिके अस्स्यातवें भागप्रमाण स्वोकार किया है। शेष कथन स्पष्ट हो है।

- 🕸 उससे दूसरी सम्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र विशेष अधिक है।
- उससे तोसरी संग्रह कृष्टिका प्रदेशपत्र विशेष अधिक है।
- ६ २०९ इन दोनो सुत्रोमें विशेष पत्योपमक अर्तस्थातवें भागका प्रतिभागोस्वरूप ग्रहण करना चराहण, क्योंक स्वस्थानमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

## कोहस्स पढमाए सगहिकट्टीए पदेसम्म सखेज्जगुणं ।

६२१० तेरसगुणमेलािमिब बुल होवि । कुवो ? णोकसायसम्बद्धन्य सहकसायद्य्य बारसम्भगारसः कोहरव्यसगाहिष्ट्रिसङ्गेण परिवदत्तावो । एवमेलिएल प्रविधा पदम्यासगाहाए अत्यविहासण काञ्चल सपिह जहावसरवत्त विविधासगाहाए विहासण कुणमाणो उर्वारम मुत्तपविधासः—

\* विदियाए मासगाहाए समुविकत्तणा ।

§ २११ स्वम ।

**\* तंजहा।** 

६२१२ स्गम।

(११८) विदियादी पुण पढमा सखेज्जगुणा दु वग्गणगोण । विदियादी पुण तदिया कमेण सेमा विसेसहिया ॥१७१॥

६० ३ एना विडियभासगाहा "च्युत्तप्देनमगाणुनारेणेव बारसण्ह सगहिक्ट्रीण बमाण गास्स वि सत्याण परत्याणपादह्वअपक्ष्यणहुमाहण्या। सगहि एदिस्से किचि अवध्वस्थयक्षण करसामो। त जहा—"विदियांची पुण पडमार्थ एव भणिवे कोहिषिविधसप्रहिक्ट्रीए सध्य बमाणाहिनो पढमसाहिक्ट्रीए बमाणासमूही सक्षेत्रज्ञगुओ ति भणिव हाहि, पुण्युत्तिक्राण्य

🕸 उससे क्रोध सज्बलनको प्रथम सम्रह कृष्टिका प्रदेशपुत्र सल्यातगुण। है।

९२० तेरहगुणा है यह उक कथनका तात्य है, क्योंकि नोकवायके समस्त ब्रध्यके साथ क्यायमस्य थी ब्रध्यका बारहवीं याग कोषसंज्वनका प्रथम शबद्ध कृष्टिक्समे परिणत हुआ है। इम प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा प्रथम माध्यनावाके अधकी प्रक्ष्यण करके अब यथावसर प्राप्त दूसरी माध्यनावाकी विभावा करते हुए आगेके सुत्रप्रव बको कहते हैं—

🖇 अब दूसरी भाष्यगायाकी समृत्कीतना करते हैं।

§ २११ यह सूत्र स्वम है।

% वह जैसे ।

९ २१२ यह सूत्र स्गम है।

(११८) क्रोधसज्वलनभी दूसरी सम्रह कृष्टिसे प्रथम समृह कृष्टि वश्णा समृहकी अवेका सक्यातगुणी है। किनु उसीकी दूसरी समृह कृष्टिसे तीसरी सम्रह कृष्टि वरणासमूहकी अयेका विशोध अधिक है। इसी प्रकार मान आधिकी भी संगृह कृष्टियों क्रमसे वश्णासमूहकी अवेका विशोध अधिक हैं।।१७१।।

६२१३ यह दूसरी भाष्यगाया पूर्वोक प्रदेशपुबके अनुसार ही बाग्ह संग्रह कृष्टियों सम्बन्धी वगणासमूहके मा स्वस्थान और परस्थान अस्पन्त हुई है। अब इसके अवयवोकी किंचित, अध्यक्षणा करेंगे व वह जैसे— विदिवादों पुण पढ़माठ' ऐसा कहतेपर क्रीधसठ्यक्रमश्री दूसरी संग्रह कृष्टिक समस्त वगणासमूह प्रवस्थ संग्रह कृष्टिक तथा समूह सहया संग्रह कृष्टिक तथा समूह सहया तथा समूह सहया तथा समूह सहया तथा समूह सहया तथा सम्बन्ध सहया तथा सम्बन्ध सहया संग्रह कृष्टिक तथा समूह सहया तथा सम्बन्ध संग्रह सहया तथा समूह सहया तथा सम्बन्ध सहया तथा सम्बन्ध संग्रह सहया तथा सम्बन्ध संग्रह सहया तथा सम्बन्ध स

तस्य तेरसगुणिसद्वीए णिब्बाहमुबलंभावो । एत्व 'बम्गणा' ति बुत्ते एक्केक्का अतरिकट्टी चेव बणतसरिसमणियपरमाणुलमुगरद्वा एमेगा बम्गणा ति चेलखा । ताप्ति समृहो बम्गणमिवि भण्णवे । तदो विविधसगद्रिकट्टीए सब्बबम्गणासमुहाबो पद्मसंगहिकट्टीए सस्यो बम्गणकलावो बप्पनो किट्टीबढावपरिच्छिण्णपमाणो सक्षेत्रज्ञपुणी ति एसी एत्य मुत्तस्यसमुख्यको ।

६२१४ 'बिबियावो पुण तिबया' एव अणिवे कोहस्स विविधसगहिकृद्दीए सञ्जवस्थाणाहितो 
तस्सेव तिवयसंग्रहीकृदीयमञ्जवरणाममुहो विक्षेत्राहिजो होइ ति मुत्तन्वस्थावो । विवेसपाणामेस्य 
व्यवाणुसारोणेव पविज्ञानिसम्स वस्तेकव्यविध्यम्भागियविधि चेत्रव्यं । एवनेवेण मुलावय्य 
कलावेण कोहन्जळणस्स तिष्ठ सगहिकृद्दीण वस्थाणासिसपूण सत्याणप्याबहुकृष्णवृद्ध । 
सर्पष्टि 'क्रमण सेसा विसेसहिया' एव अणिवे जहाकसमेश्य माणावीण पि तिष्ठ सगह 
किट्टीण पावेक्क वस्थाणसामिसपूण विसेसाहियकने ग सत्याणप्याबहुत्र कायव्यं । तदो परत्याणप्या 
बहुत्र व शेवस्वमिवि चुत्त होइ । सेस जहा पढममासगाहाए चुत्त तहा वत्तव्य, विसेसा 
भावावो । तदो वेव पढमसगाहाणुसारोणेवेदिस्से विभासा कायव्या ति पदुष्याएमाणो चुत्तमुत्तर 
भणाइ—

- # विद्वासा ।
- ६ २१५ स्यम ।
- अहा परेमगोण विहासिद तहा वग्गणगोण बिहासिदच्य ।

समूहको सिद्धि निर्वाय पायो जातो है। इन भाष्यगायामें वस्त्रणां ऐसा कहनेवर एक एक अन्तर कृष्टि ही अन्तर मद्दुश बनवाले वरमाणुतमूहसे आरम्भ की गयी एक एक वर्गणा है ऐसा ग्रहण करना साहिए। और उनका समूह वर्गणासमूह कहा जाता है। अत्तर्य दूसरी संग्रह कृष्टिक समस्त वर्गणासमूहसे प्रवस समह कृष्टिक सामस्त वर्गणासमूहसे प्रवस समह कृष्टिक सामस्त वर्गणासमूह अपनी कृष्टिक सामामस्वर्थ प्रिचिश्वम प्रमाणवाला होकर सर्पातनुष्य हो हो स्वर्णात समुद्र अपनी कृष्टिक स्वामामस्वर्थ प्रिचिश्वम प्रमाणवाला होकर सर्पातनुष्य है।

५२१४ 'विदिवादो पुण तिदया' ऐसा कहनेपर कोषसञ्वलनकी दूसरी सग्रह कृष्टिको स्व वर्गणाओं उसीको तीसरी सग्रह कृष्टिका समस्त वर्गणाओं इस अधिक है इस प्रकार सूत्रका अयके साथ सम्बन्ध है। विशेषका प्रमाण यहा द्वन्यके अनुसार हो पत्योपमके असस्यातवें मागका प्रतिप्रापक्ष है। विशेषका प्रमाण यहा द्वन्यके अनुसार हो पत्योपमके असस्यातवें मागका प्रतिप्रापक्ष है एसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भाष्यगायाके इस अवग्रवसामुक्त क्रेम्बर करना तीनो सग्रह क्रियाके विशा विस्ता तीनो सग्रह क्रियाक्ष वर्ष 'वमेण तैसा विसेसाहिया' ऐसा वहनेपर क्रमानुसार हो मान आदि तीनो सग्रह कृष्टियोग्नव्य यो प्रत्येकके वर्मणासमूहका आक्रवन कर रिवा व्यवसाम क्रमान वाहिए। तत्यव्यात परस्यान अत्यक्त क्रमान करना चाहिए यह वश्न क्ष्यका कथन करना चाहिए। तत्यव्यात परस्यान अत्यक्त क्ष्यक करना चाहिए यह वश्न क्ष्यका कथन करना चाहिए। तत्यव्यात परस्यान अत्यक्त क्ष्यक क्ष्यक करना चाहिए। व्यवस्त क्षयम क्ष्यक्त क्ष्यक क्ष्यक करना चाहिए। है। वेष क्षयक क्ष्यक क्षित चार क्षेत्रक क्ष्यक क्ष

🕸 अब इस भाष्यगाथाकी विभासा करते हैं।

- ६ २१५ यह सूत्र सुगम है।
- क्रित प्रकार प्रदेशपुबकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको विभाषा को उसी प्रकार वर्गणसमूहको अपेक्षा उसको विभाषा करनी चाहिए ।

§ २१६ जहा प्येसगमस्तिष्यण सत्याण परत्याणपाबहुत्र पडममासगाहाए विहासियं तहा जेव बगाणगमहिकिच्य एत्य वि बिहासेत्रव्यं, प्येसपाबहुत्राणुसारोणेव बगाणपाबहुत्रस्स वि जाणारोण बता पत्रुरितंत्रवाच्यो ति एसी एवत्स सुत्तत्व आवत्यो । एव विविद्यामाहाए विहासा समता । संपष्टि तविद्यमसगाहाए विहासण कुणमाणी सुत्तवंत्रमुक्तर मणद्र—

एची तदियाए भासगाहाए सम्रक्तिचणा ।

§ २१७. सुगम ।

# त जहा।

§ २१८ सूगर्म ।

(११९) जा हीणा अणुमारोगहिया सा वग्मणा परेसम्मे । भागेणणतिमेण दु अधिमा हीणा च बोद्धन्या ॥१७२॥

§ २१९ एसा तिवयभासगाहा बारसण्ह पि सगह किट्टीण कहणा किट्टिमांव कावूण आवुकस्स किट्टि ति जहाकमसविद्वायमतरिक्टिण मणंतरोविष्याए यदेसागेण होणा हियभावगवेसण्ड मवद्दणा। सगिह एविस्से जत्यो वुश्ववे ति जहा-"वा होणा ज्याभागेण "जा बागामा अप्यामाण होणा ता यानामा अप्यामाण होणा ता यदेसागेण अहिया होवि ति वाहाणुक्वद्धे तुत्तस्यसवयो । तत्य 'वमाणा' ति बुत्ते जहणा- किट्टीए सरितयणियतस्वयरमाणुसपूरो एगा आविद्यागणा ति चेतत्व्या। एव विद्याविकिट्टीण

क्ष जब आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुस्कीतना करते हैं।

§ २१७ यह सूत्र सुगम है।

अध वह जैसे।

§ २१८ यह सूत्र सुगम है।

(११९) जो बगणा अनुभागकी अपेका होन है वह प्रदेशपुत्रको अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार इन बगणओमेसे प्रत्येक बगणा अनन्तरोपनियाको अपेक्षा अनन्तवें भागसे होन या अधिक जाननी चाहिए।।१७२॥

\$ २१९ यह तोसरी माध्यामाथा बारह हो सम्रह कृष्टियोमेसे जयन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक स्थाकम अवस्थित अन्तर कृष्टियोको अनुत्तरोर्गचाके अनुसार प्रदेशपुत्रको अधिका होना भिकासवको परेवेषणा करनेके लिए स्वत्तीलं हुई है। यह स्थान अप कहते हैं। यह लेकि—'जा होणा अपूमार्गण' जो वर्गणा अनुभागको अधेवा होन है वह प्रदेशपुत्रको अधेवा अधिक होती है इस प्रकार गायाके पूर्वार्थन सुत्रका अर्थक साथ सम्बन्ध है। उसमें 'वगणा' ऐसा कहनेपर अपन्य कृष्टिके सद्ध धनवाला समस्त परमाणुसमूहरू एक आदि वगणा है ऐसा प्रहुण करना चाहिए। इसी प्रकार द्वितीयादि कृष्टियोकी अथका भी अपनी-अपनी कृष्टिके सद्ध धनवाके परमाणुबोकी एक पिकृषे रचना करके उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने

<sup>\$</sup> २१६ जिस प्रकार प्रथम भाष्यगाया द्वारा प्रदश्यपुंत्रकी अपेक्षा स्वस्थान जोर परस्थान अल्वाहुत्व शिविभाधा को उसी प्रकार वर्गणासमूहका आक्रम्बन केहर यहींपर भी विभाषा करनी बाहिए, व्याकि प्रदेश करनवहत्वके अनुमार हो वगणा अल्वबहुत्वकी या नागपनके विना प्रवृत्ति वेत्ती जाती है इस प्रकार यह इस सुकला भाषायां है। इस प्रकार दूसरी भाष्ययाधाकी विभाषा समाप्त हुई। अब तीसरी माध्यगाधाकी विभाषा करते हुए आयेके सुक्रवबन्धको कहते हैं—

पि अराप्तणा सिरसर्थणियपरमाणुणमेगाविष्ठयाए विरुष्ण कातूण पावेबकमेगेगा बगाणा समुत्याए 
याखा आव उवकस्ति हिंद्रि । । एव च विरवणाए क्वाए कि ट्रोजढाणनेतिका सेव बगाणाओं 
स्वादाओं । एव करविण्णासाणमेदासि हेद्रिज्ञहेद्रिया वग्यणा अणुगागेण होणा हारि । उविरक्ष 
उविरमा अणुगागेणहिया होनि, अणनगुणवांकुकमेणव तासिमद्रुष्णाणगप्तदेसणादो । एवमवाद्रि 
वाणमे नासमेण्ट प्रवस्तामास्त्रपूज सेव्ववक्षण कोरमाणाए विद्या वाणमः वेशवस्त्रपूणां ववस्त्रमण 
वदसगणे अहिया हादि, स्हण्णमत्तोए परिणसताण परमाण्ण गुल्हत्वराण्य वो । एवमणतरोव 
विवादा सद्याति किट्टीयमणाण परेसमाण होणाह्यमावी जाजेयन्त्रो । सर्वाह हिद्युवसगणा 
उविरमवगण पेशवस्त्रपूण केतियमेर च अहिया होचि ति एनस्त णिण्णवकरणह नाहायक्छद्धमोद्दरण 
'भागेणणितमण हुं'। अणानमभागणेव हेट्ट्रायाणा । सर्वाह हिद्युवसगणा 
वस्त्रपावेतिकस्त्रपूण केतियमेर च अहिया होचि ति एनस्त णिण्णवकरणह नाहायकछद्धमोद्दरण 
'भागेणणितमण हुं'। अणानमभागणेव हेट्ट्रायाणा । सर्वाह हिद्युवसगणा 
वस्त्रपावेतिकसेनसण्या विद्वासम्त्रपावेत्व हेट्ट्रायाणा । सर्वाह हिद्युवसगणा । सर्वाह हिद्युवस्त । सर्वाह हिद्युवसगणा । स्वाह हिद्युवसगणा । सर्वाह हिद्युवसगणा । सर्वाह हिद्युवसगणा । स्वाह हिद्युवसगणा । सर्वाह हिद्युवसगणा । स्वाह हिद

```
    श्वहासा ।
    ९ २२० सुगम ।
    स त जहा ।
    ९ २२१ सुगम ।
    अहण्जियाए वरगणाए पदेसग्ग बहुअ ।
```

तक पुन्न पयक् एक एक व्यापा उत्या व राजी चाहिए। इस प्रकार चन्या करन्यन कृष्टियों के आशामभूमण हो वगणाए हा जाती है। इस प्रकार एक पांच में रायत इन वगणाओं मेसे नाय नाचें की वगणा अनुभागकों वर्षे आ नाचें की वगणा अनुभागकों वर्षे आ नाचें की वगणा अनुभागकों वर्षे आ नाचें की वगणा अनुभागकों वर्षे वा जाती है। इस प्रकार इस समय कर्षम्यत हुई इन वगणाओं के प्रवेश ज्ञान वाल्यन करने यहां वगणा अदेशपत्रका आश्वक कर प्रकार कर विश्व इस प्रकार कर विश्व इस वगणाओं के प्रवेश अवेशा अवेशा अविकार होती है, क्यों के व्यव वास्त्रक स्पत्र वाल्या कर वेशा वाल्य होता है, क्यों के व्यव वास्त्रक स्पत्र वाल्य होता है कि वाल्य कर वाल्य वाल्य कर वाल्य कर वाल्य कर वाल्य कर वाल्य होता है। इस अक्षार कर ने ने शोगों के वाल्य होता है कि वाल्य कर वाल्य कर वाल्य कर वाल्य कर वाल्य कर वाल्य होता है। इस अक्षार कर ना चाहिए। अब अवस्त्रत वाणा वर्शत्रत वाणाका वस्त्र हुए क्लिस प्रवाण के विष्क होता है कि सामें के विष्क होता है। वाल्य कर वेशा होता है वाल्य कर वाल्य होता है वाल्य कर वाल्य होता है वाल्य कर वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य कर वाल्य के वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य होता है वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य होता है वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य होता है। वाल्य कर वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य वाल्य होता होता है। वाल्य कर वाल्य कर वाल्य वाल्य

```
अब इस भाष्यगायाको विभाषा करते हैं।
६२२० यह सूत्र सुगम है।
वह जैसे।
६२२१ यह सूत्र सुगम है।
अवस्य वगणामे प्रदेशपुत्र बहुत है।
```

§ २२२ एत्य 'जहण्यिया' बगणा त्ति कुत्ते जहण्यकिट्टी सगार्गतसरिसघणियपरमाणुसिहवा गहेयव्या । एविस्से पवेसग्गमुबरिमासेसिकट्टीण पवेसग्गावी बहुमधिव वुन्न होवि ।

### # विदियाए वस्तुणाए पदेसम्म विसेसद्दीणमणतभागेण।

## स्वमणतराणतरेण विसेश्हीण सञ्बत्थ ।

६ २२४ एवमणतरार्णतरावो विसेसहीण कावूण उवस्मिवगाणासु वि सञ्वत्य एसा सेढि परवाणा गद्दवा ति बुत होति । एसा व तेखिएकवणा सञ्जाति सगहिकट्टीण सत्याण परत्याणे व जोजेयव्या, लोमजहण्णिकिट्टिमार्व कावूण जाव कोध्यक्तस्यगणा ति । परत्याणे वि व्यापनामा हाणि मोनूल प्यागतरासभवावो । एवमणतरोवाणवाए किट्टीवग्णासु पदेसग्गस्त लेखिरकवण कावूण संपित् तत्येव परपरोवणिवापस्वजट्ट वडस्मासमाहाए अवयार कुणमाणो उवस्मि पवस्माह पर्वाच त्यापना स्वापना स्वपना स्वापना स्वापना स्वापना स्वपना स्वप

एतो चउत्थी मासगाहा ।

§ २२५ सुगम।

९'२२२ इस सूत्रमे 'जधन्य वर्गणा' ऐमा कहनेपर अपने सद्ध बनवाले अनन्त परमाणु भो से युक्त जध य ऋष्टि ग्रहण करनी चाहिए। इसका प्रदेशपुत्र उपरिम समस्त ऋष्टियोके प्रदेशपुत्रकी अपेक्षा बहुत होता है यह उक्त कथनका ताराय है।

🕸 उससे दूसरी वगणाने प्रदेशपुज अनन्तवें भागरूप एक वर्गणाविशेषसे होन है।

५२२२ यहांपर भी दूनरी कृष्टि हो सद्ग चनवाले अनत परमाणुत्रोसे युक्त दूसरी वगणा है ऐसा प्रहण करना चाहिए। 'अणंतभागेण ऐसा कहनेपर पिछली वगणासे अगळी वगणामें विशेषस्य होनका जितना प्रमाण हो उतना प्रहण करना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

अ इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर रूपसे सब वगणाओं ने विशेष हीन प्रदेशपुत्र जानना चाहिए।

§ २२४ इस प्रकार अन तर अनन्तररू में विशेष होन करके उपरिम वर्गणा शोमें भो सर्वत्र यह श्रेणि प्रकट्मणा आननो बाहिए यह उक्त कथनका तास्त्र्य है। इसी प्रकार इस श्रेणि प्रकट्मणा की सभी सहस्र कृष्टियों की अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानमें भोजना कर सेनी चाहिए, क्यों कि लोम संव्यकनको अपन्य कृष्टिसे सेकर कांध्यस्वयनको उत्कृष्ट वगणाके प्राप्त होने तक परस्थानमें भी अनन्त सागद्वानिको छोडकर अन्य प्रकार असस्य दे। इस प्रकार अनन्तरोपनिवाको अपेक्षा कृष्टि कृष्णा शोमें प्रदेशपुर्वको श्रेणि प्रकर्मणा करने कि ए साथ स्वाप्त स्वर्णा करने कि ए साथ साथ स्वर्णा करने किए साथ साध्यापाका अवतार करते हुए आगेक प्रवस्थको कहते हैं—

🕸 अब बागे चौथी भाष्यगाचा का कवन करते हैं।

§ २२९ यह सूत्र सुगम है।

## (१२०) कोधादिवगाणादो सुद्ध कोधस्स उत्तरपद तु । सेसो अणतमामा णियमा तिस्से पटेसग्गे ॥१७३॥

५ २२६ एवस्स गाहामुत्तस्तस्यो बुण्यवे । त जहा-कोहस्स व्यक्तियगणा । कारागेव्यस्ताहांकट्टीए व्यरणांकिट्ट ित बुत्त होवि । तत्तो कोहाविवयगणां गुद्ध साहिवं काराग्रंव । किसेट्य साहेग्यंबांनि चे ? बुण्यंब-कीश्य उत्तरपव तु' कोशस्ति चरिम किट्टीए एवेतगामेत्य सोहेग्यंबांनि जुर होवि । एवं सोहिवसेती वणतभागी तित्से जहणां किट्टीए पवेतगास्स सुद्धसेती जिपमा जणतभागे चेव होवि, रुजुणिकट्टीसलागमेत्ताण चेव वाग्याविसालांक्त सुद्धसेताण्यवलांबा । तवी परपरीवांज्याए । जोइक्जमाणे कोहावि वाग्यावां सेताग्या कोश्यवत्त्रमाणांचरामांची जणतमागरमहित्यमे जलरणिकट्टीयरेसगाचो वि उद्यक्तसाकट्टीयरेसगाचा वांच्यावार ।

(१२०) क्रोधसज्वलनका खाबि वगणामेते क्रोधसञ्चलनके उत्तरपढ अर्थात् अस्तिम वगणाको घटावे। इस प्रकार घटानेपर जो अनन्तवां भाग शेष रहता है उतना उस आबि वगणामे खुद्ध शेषका प्रभाण होता है।।१७३॥

§ २२६ अब इत गायामुत्रका अर्थ कहते हैं। यह जैसे—कोधको आदि सगणा क्रोधादि सगणा है। क्रशिकारक के प्रथम स्वाह्काष्टसम्ब थी जयन्य कृष्टि यह उक पदका अर्थ है। उस क्रोधसम्ब भी आदि सगणामेसे गुद्र अर्थात् शाधित कर गा चाहिए।

शका-इसमेसे किसे शाधित करना चाहिए?

समाधान—बहुते हैं 'कोधस्स उत्तरपद तु काधकी हो ब्रातिम कृष्टिक प्रदेशपुत्रको इसमेखे अर्थात् बादि वगणामेसे शोधित करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्म्यें है ।

स्त प्रकार वाधित करनेके बाद जो बन तथा माग याय बचता है वह उस जब य कृष्टिके प्रदेशपुन्नसम्ब धो गुद्ध याय नियमसे जन तवें मागमे अर्थात् जन तवें मागममाण हो होता है, न्यों ि एक कम कृष्टिशक्ति प्रमाण हो वर्गणावियोषक्य शुद्ध योष इस जादि वरणामे पाये जाते हैं। इसिलए परम्परापनियाको जयेशासे भो देखनेपर काषको आंदि वरणामा प्रदेशपुत्र कोषको जिल्ला बगणाके प्रदेशपुत्र कोषको जिल्ला बगणाके प्रदेशपुत्र कोषको जय प्रकार कर्मा कर्म क्षित्र के अपने क्षा प्रकार क्षा वर्णा क्षा हो क्षा प्रकार क्षा वर्णा करिया बगणाके प्रदेशपुत्र के जन तवें मागमा ही अधिक जानना चाहिए और क्षा वर्णा क्षा हो क्षा वर्णा क्षा हो होन जानना चाहिए यह यहाँपर इस सुन्या स्तुच्यक्य जये है।

१ वा प्रती कारण-इति पाठ ।

- § २२७ संपिंह एवंबिहमेदिस्से गाहाए समुदायत्व बिहासेमाणो उदरिमं सुत्तपबंबमाह-
- # विहासा ।
- § २२८ सुगम ।
- # एदीए गाहाए परपरोबिषधाए सेढीए भणिद होदि ।
- § २२९. एबीए चडल्थभासगाहाए किट्टीगवबनगणानु परपरोवणिबाए सेडीए पवेसगास्स होणाहियल भणिबं होति लि सुसत्यसंबंधी । एबभीबस्से गाहाए परंपरोवणिबाए पविबद्धस्त भेवण जाणाविय सपिह तिस्से चेव परपरोवणिबाए पक्ववण एवंविहा होवि लि विहासणटु मुत्तरसुत्त भणड्--
- कोहस्स बहण्णियादो वग्गणादो उक्कस्सियाए वग्गणाए पदेसग्गं विसेम-हीणमणतभागेण ।
- ५२३० गयरवमेट सुत्तं। एव ताव कोहर्तजललस्स परपरोदणिधापक्वणमेदेण गाहा सुत्तेण विहासिय सपिट्ट माणादिसंजलणाण यि एवं चेव परपरोवणिधा पक्वेयक्का त्ति जाणावणट्ट पचमीए आसगाहाए अववारो कीरवे—
  - # एतो पवनीए भासगाहाए सम्बिक्तणा ।
    - ५२३१ सुगम।
- $\S$  २२७ अब इस गाथाके इस प्रकार समुदायरूप अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—
  - 🕸 अब इस चौथी भाष्यनाथाकी विभाषा करते हैं।
  - ९ २२८ यह सूत्र सुगम है।
- क्ष इस भाष्यगाया द्वारा परम्परोपनिवास्य श्रेणिकी अपेका प्रवेशपुलको हीनाधिकता कही। गयी है।
- § २२९ इस चौची आध्यगाचा द्वारा कृष्टिगत वर्गणाओं परम्परोपनिषास्त्र श्लेणकी अपेक्षा प्रदेशपुबकी होनाचिकता कही गयो है यह इस मुक्ता अर्थके साथ सन्य म है। इस प्रकार यह गावा परम्परोपनिषां प्रतिबद्ध है इसका इस कबन द्वारा ज्ञान कराकर अब उसी परम्परोपनिषां प्रतिबद्ध है इसका इस कबन द्वारा ज्ञान कराकर अब उसी परम्परोपनिषां प्रतिबद्ध होतो है इस बातको विभाषा करने कि एव आगेके सुन्नको कहते हैं—
- को व संज्यलनकी जघन्य बगणासे उत्कृष्ट बगणाका प्रदेशपुज अनन्तवें भागरूपसे विशेष होन होता है।
- ५२२० यह सुत्र गतार्य है। इस प्रकार सर्वप्रथम कीच संज्वलनसम्बच्ची परस्परो-पनिषाकी प्रक्पणाका इस गायासूत्र द्वारा विशेषक्यरे क्यन कर अब मानादि संव्यलनोको भी परम्परोशनिषका इसी प्रकार कबन करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए पाँचवी आध्य गायाका अवतार करते हैं—
  - अब बागे पाँचवीं माध्यगाथाकी समुस्कीतंना करते हैं।
  - § २३१ यह सूत्र स्गम है।

#त जहा।

६२३२ सगम।

(१२१) एसी कमी च कीधे माणे णियमा च होदि मायाए । स्रोमम्ड च किट्टीए पचेंग डोटि बोड ब्बी ॥१७४॥

\$ २२२ जो एसो कमो कोचे परूबिदो सो चेव णिरवसेसी माणमाया छोनेसु वि बप्यप्यणो किट्टीबो णिश्नियूण पादेक्क जोजेयच्यो लि बुत्त होबि । सर्पाह एवस्सेवस्यस्स फुडीकरणहुमुबरिम विहाससायबाह—

\* विहासा ।

क विश्वासा । ६२३४ स्वस

\* जहा कोहे चउत्थीए गाडाए विहामा तहा माण माया-लोभाण पि णेदव्या।

५२५ जहा चउत्योए भासनाहाए कोहसजडणमहिकिच्च परपरोविणया पर्कावदा तहा चेव माण मावा-कोभाण वि परपरोविणया जेवस्वा ति सुत्तत्यसगहो । सपिह माणादिसु पयदस्यजीजणा एव कायस्वा ति जाणावणद्वीयदमाह—

भाणादिवग्गणादो सुद्ध माणस्स उत्तरपद तु ।
 सेसो अणतभागो णियमा तिस्से पदेसगो ॥

🕸 वह जैसे ।

९ २३२ यह सूत्र सुगम है।

(१२१) जो यह क्रम क्रोधसञ्चलनको कृष्टियोके विषयमे कहा है वही क्रम नियमसे मान, माया और लोभ इनमेसे प्रत्येक कषायको कृष्टियोके विषयमे जानना चाहिए ॥१७४॥

5 २ २३ जो यह कम कोच सज्यलनके विषयमे 'प्रक्षित क्या है निश्तवस्थासे वहीं कम मान, मावा और कोमसज्यलगोके विषयमें भी अपनी अपनी कृष्टियोको विवशित कर प्रत्येकको योजना करनी चाहिए यह उक्त कमनका तात्वर्य है। अब इसी अथको स्पष्ट करनेके थिए आगे के विभाषा प्राप्तको कहते हैं—

क्ष अब इस पाँचवीं भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

९ २३४ यह सत्र सगम है।

 क्रिस प्रकार चौथी भाष्यगायामे क्रोधसक्वलनकी प्रक्षणा को उसी प्रकार मान, माया और लोमसक्वलनकी भी प्रक्षणा करनी चाहिए ।

§ २३५ जिस प्रकार चौषा भाष्यगावामे कोषसज्जननको अधिकृत करके परम्परोपिनया को प्रकाश को उसी प्रकार मान, मात्रा और लोमकी अपना भी परम्परोपनिषाका कथन करना चाहिए यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । अब मानादिकमे प्रकृत अथकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए इस बातका झान करानेके किए इस सुत्रको कहते हैं—

ॐ मानसञ्चलनको बाहि वर्षणामेते मानसञ्चलनके उत्तरपद अर्थात् अन्तिम वगणाको घटावे । इस प्रकार घटानेपर जो अनन्तवां भाग तेव रहता है उतना उसको बाहि वगणामे शुद्ध शेषका प्रमाण होता है।

- एवं चैव मायादिवग्गणादो० ।
- # स्रोमादिवग्गणादी० ।
- ५ २३६ एवाणि सुत्ताणि सुवागाणि ति ग एत्य किवि वक्तानेयम्बर्मत्य, काणिवकाणावणे कलाभावावो । एवमेवसु पवसु भावताहातु विहासिवासु प्रकाहाए किन्ने च पवेदगमेवेलि 'वक्रमे कल्यो समस्तो भववि । सपर्तृ 'जणुभारागोवेति' कुलगाहाविद्यावयवमस्तियुण विद्यस्स वत्यस्स्य विहासण कुलमाणी तत्य पविद्यद्वा एक्का आस्वाहा व्यस्ति ति वाणावणहुषुत्तरसुत्तमाहु—
  - # मृह्णग्रहाए विदियपदमणुमागग्गेणेचि । एत्थ एका मासमाहा ।
- ५ -३७ 'बणु आगणेर्वात' ब मुक्तगहाए विविध बीजयब समहिक्ट्रोणमणु भागम्बेच होणाहित्यभावयंत्रसम्बद्धमोद्दम्य तस्य बिहासणद्वित्य एक्का आसगाहा होवि । तिस्से समुक्कित्तम्-मिर्वाण कस्सामो ति अणिवं होवि ।
  - # त वहा।
  - ६ २३८ सगम ।
- (१३२) पढमा च अणतगुणा विदियादी णियममा दु अणुमागी।

तदियादो पुण विदिया कमेण सेमा गुणेणहिया ॥ १७५ ॥

इती प्रकार माया सक्कनकी बादि बगवामेंसे मायासज्वकनके उत्तर यद बर्चात् अस्तिम वगगाको घटावे । इस प्रकार घटानवर जो अनस्तवी भाग शेव रहता है उतना उसकी बादि वगवामें गुढ शेवका प्रमाण होता है।

तथा इसी प्रकार कोमसंज्वकसकी जादि बगणामेले कोम संज्वकसके उत्तरपद बर्बायू बन्तिम बगणाको घटावे । इस प्रकार घटानेपर जो अनन्तवाँ भाग कोच रहता है उतना उसकी बादि वगणामे द्वाद्व केवका प्रमाण होता है ।

§ २३६ वे सूत्र सुगम हैं, इसिलए यहाँवर कुछ व्यास्थातव्य नहीं है, क्योंकि बिनका झान करा दिया गया है उनका पुता झान करानेने फुलका बमान है। इस प्रकार इन वाँ न भावयायाओं की विभाषा करनेवर मुलजायांके 'किट्टी व पदेसागेण' इस वरणार प्रवास को सामा होता है। अब मुलजायांके 'बणुमागांगेण इस दूसरे पदका अवलम्बन लेकर दूसरे अर्थके विभाषा करते हुए उस अयमे प्रतिबद्ध एक माध्यगाचा है इस बातका ज्ञान करानेके जिए बागेके सुत्रको कहते हैं—

क्ष मूलगायाका जो दूसरा पद 'अणुभागमोण' है उसमे एक भाष्यगाथा आयी है।

\$ २२७ मूळगायाका जो 'अणुनागरगेग' दूसरा बोखश्द है वह समर कृष्टियोके अनुमाय पुत्रकी अपेसा होनाचिक भावकी गवेषणा करनेके छिए अवनीर्ण हुआ है। उसकी विभाषा करनेके छिए प्रकृतमें एक भाष्यगाया है। प्रकृतमें चसकी सनुन्कीर्तना करेंगे यह उसत कथनका तास्पर्य है।

क्ष वह जैसे।

§ २३८ यह सूत्र सुगम है।

(१२२) क्रोचसंज्यकनको दूसरी समृह कृष्टिसे प्रयम संम्रह कृष्टि अनुमागपृजको अपेका तिममसे जननपुणी अधिक है। पुन तीसरो संग्रहकृष्टिसे दूसरो संग्रहृष्टि अनुभागपृजको अपेका अन-गुणी है। इसी प्रकार माल, माया और कोभ सत्यकनको तोनों समृह कृष्टियाँ तीसरोसे दूसरो और दूसरोधे कृष्टी क्रमले कनन्तगुणी अधिक हैं।

- ६२°९ कोहसजलणस्य पढमसगहिकट्टी तस्सेव विविधावी संगहिकट्टीवी णिच्छएणेथ जगभगगगेण जणतगुणा होवि ति गाहापुरुवद्धे सुन्तरयसमुष्टच्छो । 'तविधावो पुण विविधा' एव भणिवे कोहसजलणस्य तविधसगहिकट्टीदो विविधसगहिकट्टी जगुभागगेण णियमा अणतगुणा बहुच्छा ति भणिव होवि । एदस्य भावरथी—कोधवेयगतिवधसंगहिकट्टीए सध्वाविभागविष्ठछे। पुजाको विविधसगहिकट्टीए सच्चाविभागपविष्ठछेड जो जणतगुणो । तत्ते पुण पढमसगहिकट्टीए सख्याविभागपविष्ठछेड जो जणतगुणो । गुणगारो जभविसिद्धएहितो जणतगुणमेत्तो, सस्याग परस्थायेम स्विभागपविष्ठछेडगुणगाराण तहाभावसिद्धीए सहाणुष्टममोते ति ।
- ६२४० 'कमेण सेसा गुणेणहिया' एव अणिदे माण माया लोभाणं पि तिष्णि संगहिकट्टीजो अप्यप्पणो तिवियसगहिकट्टिमादि कादूण जहाकममणतगुणसङ्गेण अहिया होति ति अणिद होति । एवमेदेण गाहासुनेण कोह माण माया लोभाणनप्पपणो तिष्ठ सगहिकट्टीणमप्पाबट्टुअ उवहट्ट इट्टुअ । एवस्ट्रादो चेव परत्याणप्पाबट्टअमतरिकट्टी अप्यावहअ किट्टीअंतरप्पाबट्टअ च सुचिविमिदि महिव्यत । सगटि एवविहमेदिस्से गाहाग अत्ये विहासमाणो चुणिकसुत्त्यारो विहासाग्यमुक्तर माहव्यत
  - # विहासा ।

६२४१ सगम।

\* सगहिकोट्ट पड्च कोइस्स तदियाए सगहिकट्टीए अणुभागी थोनी ।

\$ २३९ कोधसज्वलनको प्रथम सग्नत दृष्टि उसीको दूसरी संबहकृष्टिसे अनुभागिएडको अपेला निरुव्यसे हो अनं तगुणो होती है यह इस भाष्यपायाके पूर्वाचेसे सुमका समुच्यस्य अध्ये हैं। 'तिहयादो पुण विदिया' ऐवा कहतेपर क्रोधसञ्चलनको तोसरी मग्नडकृष्टिसे दूसरी सग्नडकृष्टि सुत्र सार्थ स्वाधिक स्वाधिक क्रिया नियससे अनं तगुणो जाननी चाहिए यह उचन कथनका तात्य है। इसका भावाय—क्रोधवेदनके तीसरी सग्नह कृष्टिके समस्त अविभागश्रतिच्छेदपुजसे दूसरी सग्नह कृष्टिका समस्त अविभागश्रतिच्छेदपुजसे त्राधा स्वाधिक स्वस्थान विभाग स्वाच्छा स्वाधिक स्वस्थान वीर पर स्थानने अविभागश्रतिच्छेदके गणकारकी उत्तरूपि होते स्वस्थान नहीं तथायी जाती।

§ २४० 'कमेण सेसा गुणेणिहिया' ऐसा कहतेवर मान माया और कोभसव्यक्त प्रत्येककी ये तीनी ही तसद हृष्टियां अपनी अपनी तीसरी नमझ कृष्टिसे लेकर दूसरी और दूसरीरी तहली समुद्र ११ एमा कास के अन तनुणस्वरूपने अधिक हानी हैं यह अस्त कथनका तात्यें हैं। इस प्रकार रहा गाया सुत्र हारा कोच, मान माया और लोभसव्यक्तसम्बच्ची अपनी अपनी तीनी संग्रह कृष्टियोका अल्पबहुत्व कहा हुआ जानना चाहिए। तथा इसी आध्यवाद्यासे ही परस्थान अल्यबहुत्व, अ तरकृष्टि अल्पबहुत्व और कृष्टि अल्पबहुत्व, अ तरकृष्टि अल्पबहुत्व और कृष्टि अल्पबहुत्व, अ तरकृष्टि अल्पबहुत्व और कृष्टि अल्पबहुत्व, अ तरकृष्टि अल्पबहुत्व और कृष्टि अल्पबहुत्व अति कृष्टि अल्पबहुत्व अत्व अल्पबहुत्व अल्पबहुत अल्पबहुत्व अल्प

🕸 अव इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ २४१ यह सूत्र स्गम है।

क्ष सप्रहङ्गष्टिको अपेका क्रोघसज्वलनको तोसरी सप्रह कृष्टिका अनुभाग सबसे स्तोक है।

५२४२ एस्य 'संगहिकाँट्ट पङ्कल्वित्त' जिहेलो सगहिकट्टीजो अस्तियुण एवमप्पाबहुजं पर्कावज्जावित वयुष्पायणकालो। 'तांवयाए सगहिकट्टीए' ति बुत्ते कारगपढनसंगहिकट्टीए गहण कायच्य। सेस सुगम।

\* विदियाए संगहिकद्वीए अणुमागो अणतगुणो ।

§ २४३ सुगम ।

पटमाए सगहिकद्वीए अणुभागो अणतगुणो ।

५ २४४ सुगमभेव पि । णवरि उहयत्व वि गुणगारमभवसिद्धिएहि अर्थतगुण सिद्धाण मणतभागमेत्तमिवि घेत्तव्व । कुवो एव णब्ववे ? सुत्ताविष्ठपरमगुरुवएसावो ।

**\* एव माण-माया-सोमाण पि ।** 

§ २४५ जहा कोहसजलस्स तिण्हं सगहिकट्टिण सत्याणप्याबहुबमेव पर्कावं तहा खेव माण माया लोभसजलणाण पि चत्त्र्य, विसेसाभावादो ति । सपहि एदेण मुन्तेण सुचिवो परत्या णप्याबहुबालावो सुगमो । अतरिकट्टीण किट्टीअतराण च अप्याबहुब पुज्यमेव पर्वाबद्दामित ण पुणो तत्प्यवचो कोरदे, जाणिवजाणावणे फलाणुबलभावो । एवमेबीए परूवणाए समत्ताए तदो मुलगाहाए विविजो अत्यो समत्तो ।

% उसमें दूसरी सग्रह कृष्टिका अनुभाग अनन्तगृणा है।

§ २४३ यह सूत्र सुगम है।

🕸 उससे प्रथम सप्रहकुष्टिका अनुभाग अनन्तगुणा है।

§ २४४ यह सूत्र भी सुगम है। इतनी विशेषता है कि दोनो हो स्थलापर गुगकार अभव्योसे अनन्तगुणा बौर सिद्धोके अन तर्वे भागप्रसाण प्रहण करना चाहिए।

शका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समावान-सूत्र के अविषद्ध परम गुरु हे उपदेशसे जाना जाता है।

 इसी प्रकार मान, माया और छोभ संब्बलनके अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए।

६ २५५ जिस प्रकार कोच संज्वकनको तीनों समृद्द कृष्टियोका यह स्वस्थान अल्पबहुत्व कहा वती प्रकार मान, माया और कोमर्थव्यकनोका भी कपन करना चाहिए, क्यों कि उससे हसमें कोई विशेषता नहीं है। जब इस सुच हारा सूचित किये गये परस्थान अल्पबहुत्वका आजप सुमा है तथा अन्तरहृष्टियों और कृष्टिकत्यों के ब्यवबहुत्वका पहले हो विस्तारसे कपन कर आये हैं, व्यविष्ठ पुन वनका विस्तारसे कपन नहीं करते, क्यों कि वनका पुने से सान करा विया है उनका पुन सान कराने में कोई क्वन नहीं करते, क्यों कि विनका पुने सान कराने में कोई क्वन नहीं वाला। इस प्रकार इतनी प्रकप्णाके समास होने पर वाल मुक्तावाका दूषरा वर्ष समार होता है।

<sup>§</sup> २४२ इस सुत्रमे सगहिब ट्रि बङ्गच यह निर्देश सग्रह कृष्टियोका आवम्बन लेकर इस
अल्बब्रुत्वको कहते हैं यह इस कथनका फल है। 'तिदिवाए सग्रहिक्ट्रोए ऐसा कहनपर कृष्टि
कारकका प्रथम संग्रहेक्यिका ग्रहण करना चाहिए। शेष कथन तुगम है।

- १२४६ सपहि मूळवाहाए तिवावयवमस्सियूच तत्व पडिबद्धस्स तिवियस्स अत्यस्स विद्यासण कुणमाणो उवरिमसुत्तपश्चमाडवेड्---
  - मृलगाहाए तदियपद 'का च कालेणेति ।
- § २४७ ज मूलगाहाए तदिवमत्यपद तस्तेदाणिमत्यिवहासण कस्सामो ति वृत्त होइ । सपहि एत्य पडिबद्धाण भासगाहाण पमाणावहारणद्वभुत्तरसुत्तमाह—
  - **\* ए**न्य छन्मासगाहाओ ।

६ २४८ एविन्ह पर्वे पडिबद्धस्त अत्यस्त बिहासण्टुमेत्य छवभासगाहाजो जावब्वाजो ति स्वाबो १ जह एव, जावबेयव्यमम्ब तुप्त, पुष्टवेव तत्य छव्हे आसराहाणमियत्तस्त पर्काव बत्ताबो १ ज एस वाते, तासिमण्डि विहासण्ड पुष्टुनत्तसेवत्यस्त सभाठणे वोसाभावावो । सपिह बहाकसमेव सांस सधुक्तित्त्व विहासण् च कृत्वाणो उविष्म सुत्तप्रवयमाह—

विरोवार्थ- प्रकृतमे क्रोधसज्य जनको तोनो सग्रह कृष्टियोका अनुमागको अपेक्षा स्वस्थान अस्ववहुत्व कहा है। उसके अपका निदय मूक्ष्मे किया हो है। तथा मान, माया और जोभ संव्यक्तमेरे प्रत्येको तोनो सग्रह कृष्टियोके अनुमागक्य थी स्वस्थान अस्ववहुत्वको हसी प्रकार काननेको सूचना को है। यथान यहां प्रवार परावा अव्यक्त व्यक्त निर्देश नही किया है किर मो बसे उसी प्रकार आप काननेको सूचना को है। स्वार्य प्रवार प्रवार अव्यक्त प्रकार आप कान स्वस्थान अव्यक्त स्वस्थान अव्यक्त गुणकारका प्रमाण अव्ययोक्षे अन तगुणा और सिद्धोक्ष अन तवें भागप्रमाण होता है वैस ही परस्थान अव्यक्त स्वस्थे सामा प्रकार प्रमाण आपना वाहिए। अत्यक्त कृष्टियोक्षे मध्य एक अतरकृष्टियो सामा प्रकार प्रमाण आपना वाहिए। अतरकृष्टियोक्षे मध्य एक अतरकृष्टि सुवरो अतरकृष्टि किरानो को अतराक है वह किरानो है स्वक्त प्रमाण कानना वाहिए। योष क्ष्मा स्वस्थे यहाँ प्रमाण जानना वाहिए। योष क्ष्मा स्वस्थे सहस्थ प्रमाण जानना वाहिए। योष क्षमा स्वस्थे सहस्थ प्रमाण जानना वाहिए। योष क्षमा स्वस्थे सहस्थ

५२४६ अब मूलगायाके तीसरे अवयवका आलम्बन लेकर उसमे प्रतिबद्ध तीसरे अथकी विभाषा करते हुए आगेक सूत्रप्रवाका आरम्भ करते है—

अ मूलगाथाका तीसरा पद है—'का च कालण'।

5 २४० वा मुल्लायाका तोसरा अर्थवर है उसको इस समय अयसम्बाधी विभाषा करते हैं यह तक कथनका तात्रय है। अब इस अधमे प्रतिबद्ध भाष्यगायाओं के प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आंगेके पुत्रको कहते हैं—

🕸 इस अर्थमे छह भाष्यगायाएँ है।

\$२४८ इस पदमे प्रतिबद्ध अर्थको विज्ञाचा करनेके लिए प्रकृतमे छह साध्यगाचाए जानना चाहिए यह उक्त कवनका तात्पर्य है।

शंका---यदि ऐसा है तो इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दूर्व ही इस सर्वमे छह माध्यनाथाओंका अस्तित्व कह आये हैं?

समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योंकि उनकी यहाँपर विभाषा करनेके किए पूर्वोक्त अर्थकी सम्हाछ की गयी है, इसलिए कोई दोष नही है।

अब कमसे ही उनकी समुरकीतना और विभाषा करते हुए आगेके सुवप्रवस्थको कहते हैं---

# तासि सम्बिक्तणा चे विद्वासा च।

६ २४९ सुगम ।

(१३३) पढमसमयिकद्वीण कालो बस्स व दो व चत्तारि ।

अहु च बस्साणि डिदी विदियहिदीए समा होदि ॥१७६॥

🕸 अब उन भाष्यगाथाओकी समुस्कीतना और विभाषा करते हैं।

९ २४९ यह सूत्र स्गम है।

(१३३) कृष्टियोकि वेदन करनेके प्रथम समयमे द्वितीय स्थितिके साथ प्रथम स्थितिका काल एक वस, दो वस, चार वस या अाठ वसप्रमाण होता है।

५५० यह प्रथम भाष्यगाबा क्वांच्ट वेदकके प्रयम समयने मोहनीयकमके स्वितिस्कमके प्रमाणका अववारण करनेके लिए अवताण हुई है। बब इह गाबालुकका अब कहते हैं। वह लेस-अबम समयने क्वांच्योका काल ऐवा कहतेन्दर कृष्टिकारको प्रथम समयने क्वांच्योका काल ऐवा कहतेन्दर कृष्टिकारको प्रथम समयने हाल होते काल होनेंदर करते हैं ऐता यहण करना वाहिए।

शका-सूत्रमे उस प्रकारके निर्देशके अभावमे यह विशेष कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आसका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे उस प्रकारके विशवको प्रतिपत्ति सिद्ध है। दूसरो बात यह है कि क्रांस्ट्रियों के कालका प्रमाण यहीपर कहने लिए आरम्प्र किया है। क्रांस्ट्रकारक के प्रथम समयमें कहे जानेवां के त्यितिस्कामके प्रमाणको क्रांस्ट्रयों का काल कहना सबय नहीं है, क्यांकि जो काल क्रांट्रियों और स्पर्यकोमें सावाराज्यस्य करियत्त है उसे मात्र क्रांस्ट्रियोंका काल कहना अध्यय है। इसिक्ट् स्थ्यंकोमें विनय्द हो जानेपर भा शुद्ध (केंद्रक) क्रांट्रियोंका ही आश्रय लकर जो प्रथम समयवर्ती क्रांस्ट्रियोंका बेदन करनवाला जोव क्रांस्ट्रियों हो उस प्रथम समयवर्ती क्रांट्रियेंदकके उसकी उस अवस्थामे प्रथम समयवर्ती क्रांस्ट्रियों कहाशती है।

प्रचम समयमें स्वित वन कुष्टियोंके कातका बना प्रमाण है ऐसी बार्शका करके 'बस्स व दो व चतारि बहु व बसाणि द्विरी अर्थात् उनकी स्वित एक वर्ष है, दो वर्ष है, चार वर्ष है बौर काठ वर्ष है—हस प्रकार वस कातका निरंश किया है। एक वप्रमाण, दो वप्रमाण, चार वर्षप्रमाण बौर बाठ वर्षप्रमाण उन कुष्टियोका स्वितिकाल है यह उक्त क्यनका तास्त्य है।

१ मा प्रती वक्तम्य इति पाठ ।

५२५१ तस्य लोभोवएण बडिबस्स सेससजलणेषु फह्न्यसक्वेण विण्हेषु सतेसु लोभसज लगस्स फिट्टोवेवगभावपडमसमए बट्टमाणस्स लोभसजलणिक्ट्रोण द्विवसतकम्यपनाणमेगवस्यमेन्स होवि । माणोवएण बडिबस्स माया लोभिक्ट्रोण द्विवसतकम्म वेबस्सयमाण होवि । माणोवएण बडिबस्स माण माया लोभसजलणाण किट्टीविसीतिबर्ट्डिविसतकम्म ज्वारिक्सयमाण होवि । कोहोवएण बडिबस्स बज्ज् सजललाण द्विवसतकम्म पडमसमयिक्ट्रीविसेसिडमट्टवस्तपमाण होवि ति एसो एत्य सुत्तत्वसञ्मावो । 'विवियद्विडीए समा होवि' ति एक भणिवे विवियद्विडीए सह पडमद्विव घेतूण एसो जणतरो कालपनाणिट्सो क्वो । ण केवलं विवयद्विडीए चेवित वृक्त होइ, पवर विवियद्विडीओ अतरद्विबोजो च चेत्त्व णिक्दसमयविसयद्विविसतकम्मस्स तप्यमाणत्त्र वेसमावो ।

§ २५२ सपहि एवस्सेवत्यस्स फुडोकरणट्टमुवरिम विहासागयमोदारइस्सामो—

**# विद्वासा** ।

§ २५३ स्गम।

ह २५१ छोमसंज्यलमके उदयमे अपक अणिपर चडे हुए श्रीवक यस सज्यलनोके स्पर्ध कर स्वास स्वा

विशेषाय—छोभसज्बलनके उदयसे जो बीव क्षपक्ष णिपर चढ़ना है वह मात्र लाभ सज्बलनक्ष्म बां तीनो सम्ह छिप्योका कारक होता है। इसी प्रकार मायासज्बलनके उदयसे अवक्रकेणियर चढ़नेशाल जोव माया बोर लाभसज्बलम्ब छिर्ड छोप्योका कारक होता है। ग्रानसंज्वलनके उदयसे अवक्रकेणियर वड़नेवाल जोर मान, माया जोर लोभसम्बन्धो तो समुद्र छोप्योका बारक होता है तथा कोभसज्बलनके उदयस अपक श्रीणवर चढ़नेवाला जोव सारे सम्बलनोसम्बन्धो बारह छप्यियोका कारक होना है। साव हा ऐसा भी नियम है कि जब यहां सम्बलनोसम्बन्धो बारह छप्यियोका कारक होना है। साव हा ऐसा भी नियम है कि जब यह जोव उसर छाप्योका कारक होता है उस समय उसक विवक्षित छप्प्यात स्थितसन्त्रमें के साव स्थापन हिप्तिसन्तरमें कार स्थापन हिप्तिसन्तरमें के साव स्थापन हिप्तिसन्तरमें के साव स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

§ २५२ अब इसी अथका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाषा ग्रन्थको कहते हैं— ॐ अब इस भाष्यगाथाको विभाषा करते हैं।

६ २५३ यह सूत्र सुगम है।

# जिंद कोषेण उविद्वितों किट्टीओ वेदेदि तदो तस्स पटमसमए वेदगस्स मोहणी-यस्स द्वितिसतकम्ममद्ववस्साणि !

§ २५४ कोहोबएण्',खबगतिडिमुबिट्टवस्त पडमसमयिकट्टीवेबगाबस्थाए बट्टमाणस्स मोहणीय दिवसकम्ययमाणगट्टवस्तमेत होवि सि मुत्तस्वसाद्धोः एसो कालणिइसो खबुण्ड पि संजलणाणं सव्यासिमेव सगहिकट्टोण पडम बिबियट्टिबो सॉपिडियुण अट्टबस्सेमती ति गहेवक्वो । होउ णाम कोहस्वकणयदमसंगहिकट्टीए एसो कालणिइसो, बेबिज्जमाणाए तिस्से पडमिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण पडमिटिट्टिस्समेवण अत्यास्तिकच्छाबो । च सताय सगहिकट्टिणं, तासि पडमिट्टिस्समेवण अत्यास्तिकच्छाबो । च स्वास्तिकट्टिपं, तासि पडमिट्टिस्समेवण अत्यास्तिकच्छाबो । च एस बोसो, वेबिज्जमाणकोहस्त्रकण्यवस्तमात् क्टिटीए पडमिट्टियस्य समयो ति सपुण्ड स्वास्तिकच्छाबो । च व णिसगद्धिणाण स्तर्यो ति सपुण्ड द्वस्समेत्रिट्टिय्सिस्सम्यो । एस्टिटिय्टियस्य समयो ति सपुण्ड द्वस्समेत्रिट्टिय्हिस्स स्तर्यो । एक्टिटिय्हिस्स स्वास्त्र । एक्टिटिय्हिस्स स्तर्यो । एक्टिटिय्हिस्स स्वास्त्र । एक्टियह्निस स्वास स्वास्त्र । एक्टियह्निस स्वास स्व

अयि क्रोअसज्वलनक उदयसे सपकश्रेणियर चढ़कर कृष्टियोंका वैदन करता है तब प्रथम समयमे वेदन करनेवाले उसके मोहनीय कर्मका स्थित सरकम आठ वषप्रमाण होता है।

§ २५४ कांधके उदयसे जो क्षानकथिण पर आरोहण करता है प्रवम समयमें कृष्टियोंका वेदन करनेवाले उस जीवके दियामान मोहनीयकमके स्वितिसत्सर्गका प्रमाण आठ वयमाव होता है यह सस सुनका समुख्यक्य अर्थ है। यह कालका निर्देश चारो ही सज्जलनोसम्बच्धी सभी स्वरह्णिस्पानी प्रमाण होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

शका—कोधसज्वछनको प्रयम संग्रह कृष्टिका यह कालनिर्देश मले ही होवे, वयोकि वैद्य मान उसकी प्रयम स्थित सम्भव होनेसे प्रयम स्थित जीर द्वितीय स्थितिक समूदसे आरम्भ किये गये स्थितसत्कमकी बद्दीपर तत्प्रमाण स्थित उपरुख्य होतो है, शेव समह कृष्टियोकी यह स्थित नही हो सकती, क्योंकि उनकी प्रयम स्थित सम्भव नही होनेसे अन्तर्मृत्त कम आठ वर्ष प्रमाण दिलीय स्थितिक हो प्रहण करनेपर उनकी सम्पूर्ण आठ वर्षप्रमाणमान्न स्थितसत्कमका प्रमाण नही उपरुख्य होता?

समाधान—यह कोई दोव नहीं है, क्योंकि क्रोधसञ्चलनकी वेद्यमान प्रथम सग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थितिके प्रथम समयमे विद्यमान हुए जीवके शेव संग्रह कृष्टियोकी भी उस समयसे लेकर दितीय स्थितिसरकमके अतिम समयतक सम्पूर्ण बाठ वर्षप्रमाण स्थितिसरकर्मकी छिद्धि विना बाधांके पाई जाती है। और निवेशेत कृत्य अन्तर स्थितियोका स्थितिवना यहाँपर असम्प्रव मही है, क्योंकि कालकी प्रधानाताका अवस्थन करनेपर नियेकोसे शन्य अन्तर स्थितियोका भी उस कालमे अन्तर्भव रेखा जाता है।

विशेषार्थं—ऐसा नियम है कि जिस समय जिस सग्रह कृष्टिका बेदन करता है उस समय उस सग्रह कृष्टिको प्रथम स्थिति व तमहूतप्रमाण होती है, शेष संग्रह कृष्टियोको प्रथम स्थिति नहीं होता। अत यहाँ प्रकाशरफा यह कहना है कि जिस सगय यह जीव क्रोध सज्यवनकी प्रथम समय शेष गारह सग्रह कृष्टियोको प्रथम स्थिति न होनेसे उनका स्थितिसकों अपम स्थिति स्थिति है कि यहाँपर कालप्रमान स्थिति है है कि यहाँपर कालप्रमान स्थितिसकाम निर्मात स्थिति ।

९२५५ जिंद वि सुत्तें दश्विद्वियायमित्तपूण 'मीहणीयस्स द्विविसतकस्म' इवि सामयण चिह्नेस कत्रो तो वि चहुण्ड् संज्ञलणाण सगृहिकट्टीमेरेण पारेक्क तिमाचिभ्रिक्णाणमेसी कार्लाणहेसी कोजेयस्को, सामणाहेसेण सस्वेतिसेव विसेताण सगृहेविरोहावो । 'सगृहोताशवविशेवलक्षण सामाय' शित विज्ञात ।

# माणेण उबद्रिदस्स पढमममयिकङ्गीवेदगस्त द्विदिसतकम्म चत्तारि वस्साणि ।

६ २५६ कोहेल उबद्विवो अमिह उद्देसे कोहिकट्विजो वेदीद तिम्ह उद्देसे माणीवयक्षकपो तिल्हं सजलवाल किट्टीकारनो होडूल पुत्रो कोहोदयक्तवनो जिस्ह उद्देसे माणीकट्वीको वेदेडुमाड वेदि तिम्ह वेद उद्देसे प्रवस्तमधाकट्वीकेटो होदि । तत्य द्विततकम्मपमाण तिक्ह सजलवाण संप्रज्ञक्तारिक्सतिक होई पित्रस्तमकों।

भ मायाप् उवद्विदस्स पढमसमयिकट्टीवेदगस्स वेवस्साणि मोहणीयस्स
 द्विसतकस्म ।

सत्कर्मका निर्देश नहीं किया गया है, ब्रत द्वितीय स्थितिये कालमे अस्तर स्थितियोका काल सिम्मलित हो जानेसे शेव ग्यारह सप्रह कृष्टियोंके स्थितिसत्कमका काल भी पूरा ब्राठ वर्षेप्रमाण बन जाता है। यहाँ यह शका नियेक्स्थितिको व्यानमे रत्ककर की गई है। कारण कि प्रथम सप्रह कृष्टिका वेदन प्रारम्भ करते समय शेष ग्यारह सप्रह कृष्टियों के जारायामप्रमाण निषेक नहीं होते स्तिलण शेष ग्यारह सप्रह कृष्टियों के बात रायामप्रमाण निषेक नहीं होते स्तिलण शेष ग्यारह सप्रह कृष्टियों के बात व्याप्तमाण स्थिति कम हो जानी खादिए। यह शकाकारका कहना है, किन्तु सभी सप्रह कृष्टियों के द्वितीय स्थित सम्बाधी जो उपरितन नियेक हैं वे कितने काल प्रमाण स्थितिको लिये हुए है इसका यदि विचार किया जाता है तो कोषको प्रथम संप्रह कृष्टियों व्ययके प्रथम समयमें बहु उनका स्थिति काल पूर्व आठ वर्षप्रमाण शाह होता है कारण कि अन्तरायामका अन्तमहूले काल उसमें सिम्म लित है ही। इस्तिष्ट यहाँ सभी सप्रह कृष्टिशों काल पर वर्षप्रमाण हम्न है ।

६२५५ यद्यपि सुत्रमे द्वव्याचिकतयका बालस्यन नेकर 'मोहतीय कमका स्थितिसत्कर्म' ऐसा सामान्य निर्देश किया है तो भी बारा संज्यकनोसम्ब बो सबह कृष्टियोके मेदसे प्रत्येक तीन मेदोको प्राप्त हुई सबह कृष्टियोका यह काल निर्देश योजित करना चाहिए, क्योंकि सामान्य निर्देश करने सभी दिवोषोका समुद्र हो बाता है इसमें कोई दिरोध नही है क्योंकि जिसमे अशेष वियोषोका समुद्र होता है वह सामान्यका लक्ष्य है ऐसा वचन है।

श्र मानसञ्चलनके उदयसे क्षपक्रघोणपर बास्ट्र हुए कृष्टिवेदक जीवके प्रथम समयमे मोहनीय कमका स्थितिसरूमं बार बचप्रमाण होता है।

६ २५६ क्रोबसंज्वलनके छदयसे क्षरकश्रेणियर आब्द हवा ओव जिल स्थानपर क्रोब-सम्ब मी कृष्यिगेका वेदन करता है उस स्थानपर मानसज्ज्वलनके उदयवाला क्षपक जीव मानावि तीन सज्ज्ञलानेकी कृष्यिको करनेवाला होकर पुन क्रोबसंज्ञलनके उदयवाला क्षपक जीव जिस स्थानपर मानसंज्ज्ञलनसम्बन्धी कृष्यिकै वेदनका बारम्भ करता है उसी स्थानपर यह जीव प्रथम समयवर्ती मानकृष्टिका वेदक होता है। इस प्रकार बहुंगिर तीनो संज्यलनीका स्थितिसस्कर्मका प्रमाण पूरा चार वर्षप्रमाण होता है।

ॐ मायासध्वलनके उदयसे क्षपकश्रीणपर बाक्ड हुए प्रथम समयवर्ती कृष्टि वेदकके मोहनीय कर्मका स्थितिसत्कम दो वर्षप्रमाण होता है। ५२९७ कोहेल उबहुतो बिह्न उर्हेसे माणिक्ट्रीको वेदेषि तम्हि मायोदयरव्यकारो तेष्ह् संजल्जाल विट्टीकारचो होंदूण पुणो कोयोदयरव्यवस्यस्य मायावेदगण्डस्थसये चेत्र मायाकिट्टीको कोविट्ट्यूण यहसमयाकिट्टीवेदगो होंदि । तत्त्व दोष्ट्री संजल्जाण द्विदिसतकस्मयमाणं संपुण्णवो वस्समेन्त्रीह ति एलो एस्व सत्त्वसमुण्यक्यो ।

क्षेत्रेण उवट्टिदस्स पढमनमयिकट्टीवेदगस्स मोहणीयस्य ट्विदिसतकम्ममेकं

६ २५८ कोहेल उबहुबो बन्हि उहसे मार्याकट्टीबो बेबैद तिन्ह उहेसे लोभोद्ययस्वयां लोभसजलणस्य तिष्ण संगृहकिट्टीबो कादूज पुणो कोहोदयस्वयगस्य लोभिकट्टीबेदगावत्याए चेव लोभिकट्टीबो ओकडेमाणो पद्मसमयणिकटोबेदगभावेण परिलमङ् ।

६२५७ कोष संज्वलनके जरयसे क्षपकल्रेणियर ब्राक्ड हुआ जीव जिस स्वानयर मान-संज्वलनकी कृष्टियोका वेदन करना है इस स्वानयर मायासज्बलनके उदयमे क्षपकल्रेणियर ब्राक्ट हुआ जीव मायादि दो सज्बलनोका कृष्टिकारक क्षेत्रक पुत्र क्रीचिक उदयसे क्षपकल्रेणियर ब्राक्ट हुआ अपक जीव मायासंज्वलनके वेदन करनेके प्रथम समयमें हो मायासंज्वलनसम्बन्धी कृष्टियोंका अपकर्षण करके प्रथम समयवर्ती मायाकृष्टिका वेदक होता है। वहांचर दोनो संज्वलनोके स्वितिसरक्षमेंका प्रमाण पुरा दो वर्षमाल होता है। यह यहांपर इस सुक्का सम्बन्धक अर्थ है।

स्थानपर मायालजनकाकी प्रथम मानसज्जनको उदयमे क्षाप्रकाषिणपर जारू हुआ जीव जिम स्थानपर मायालजनकाकी प्रथम सदह हुष्टिका अपकर्षण करके उसका प्रथम समयमे देवक होता है है मायासज्जनको उदयसे क्षाप्रकाणिगर चढ़ा हुआ जीव मी उद्योग मायासंज्ञकाको प्रथम सदह कृष्टिका अपकर्षण करके उसका प्रथम समयमे देवक होता है इस तथ्यको क्यानमें रक्तकर हो चूलिन्द्रके साथ उसको टोकाको सर्गान विठा लेनी चाहिए स्योक्ति चाहे कोषके उदयसे प्रणिपर चढ़े चाहे मानके उदयसे क्षाप्रयम चढ़े और चाहे मायाल उदयसे प्रणिपर चढ़े इन तीनोके मायासज्जनकी प्रथम संबद्ध कृष्टिका वेदन एक हो कालमें प्राप्त होता है।

ॐ लोभसज्बलनके उवयसे अपकल्लीणपर बाल्ड् हुए प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदकके मोहनीय कमका स्थितसस्कर्म एक बचप्रमाण होता है ।

§ २५८ क्रोधसञ्चलनके उदयमे श्रीणपर ब्रास्ट हुआ जीव ब्रिस स्थानपर मायाकृष्यिं-का वेदन करता है उस स्थानपर लोभसञ्चलनके उदयमे श्रीणपर चढा हुआ जीव लोभसञ्चलन की तीन संग्रह कृष्टियोको करके पुत क्रोधसञ्चलनके उदयसे धायकर्थाणपर चढा हुआ जीव लोभ संज्ञलनकी कृष्टियोके वेदन करनेकी अवस्थामे ही लोभसंज्वलनसम्बन्धी कृष्टियोका अपकथण करते हुए प्रथम समयमें कृष्टियोके वेदकपनेसे परिणत होता है।

विशेषायं—कोई जीव कोधसंज्वलनके उदयक्षे श्रेणियर जारोहण करता है और कोई जीव माम, माया और लोधसज्वलनके क्रिसी एकके उदयक्षे श्रीणपर जारोहण करता है। यहाँ यह सतलाया गया है कि कोई एक जीव कोधसंज्वलनके उदयक्षे श्रीणपर जारोहण करता है। यहाँ दूसरा जीव लोधसज्वलनके उदयक्षे श्रीणपर जारोह है और कोई दूसरा जीव लोधसज्वलनके द्वयक्षे श्रीणपर जारोहण के उदयक्षे श्रीणपर जारो एक लोधसज्वलनके तीन सम्रह कृष्टियोक व्यक्तियों कर के उसका बेदन करते हुए लोधसंज्वलनकी तीन सम्रह कृष्टियोक कारक होता है उदी स्थानवर लोधसज्वलनको तीन सम्रह होता है उदी स्थानवर लोधसंज्वलनको तीन सम्रह कृष्टियोक कारक होता है उदी स्थानवर लोधसंज्वलनको तीन सम्रह कृष्टियोका कारक होता है। जीर इस प्रकार नके ही यहाँपर कोधके उदयमे श्रीणपर विशेष है ए वीवकी मुख्यतां के क्यन किया गया हो, किर भी किसी भी कृष्यां के उदयसे श्रीणपर

५ २५९ तस्य द्विवसतकम्मयमाणमेव मुलबद्दुमबहारेयम्ब, तदबल्वाए संपुष्येगवस्समेल द्विवसतकम्म सोलूण प्यारतरासभवादो। एव पढमभासगाहाए अत्यविहासा समत्ता। सपिह विवियभासगाहाए अत्यविहासण कृषमाणो तिस्से समृतिकत्तणद्विनिवनाह—

एतो विदियाए भामगाडाए सम्बद्धत्तणा ।

६ २६० स्वम ।

(१३४) ज किहि वेदयदे जवमन्झ सातर दुसु द्विदीसु ।

पहमा ज गुणसेदी उत्तरसेदी य विदिया ह ॥१७७॥

6 २६१ एसा विविधभासगाहा किट्टीवेबगस्स पढमविविधिद्वां प्रवेसगास्स समब्हाण मेबीए खेगेए होवि ति जबुष्पायणदुमागदा। ण च एवित्रि जब्यणद्वेशी मूलगाहाए णिव्य त्ति आसक्तिज्ञ किट्टीण काल्यव्हवाणवसरे तिब्बसीसवर्यदेसगस्स वि पक्षणाए बोसाज्वलभावो। सपिह एदिस्से विविधभासगाहाए अवयव्दव्यवस्था करसामी। त जहा—अवैविद्यक्रमाणाल सगष्ट किट्टीण विविध्यभासगाहाए अवयव्दव्यवस्था करसामी। त च स्थानाव्यदेसगरस सिंड पक्षणा स्थाना स्थाना स्थाना विविध्य क्षणा स्थाना स्थाना विविध्य स्थानाव्य स्थानाव

चढा हुआ ७.व क्यांन हा उन सबके छोभसज्वलनकी सग्रह कृष्टियोके वेदनका एक काल प्राप्त हो जाता है यह उक्त कथनका तास्यय है।

§ २५९ वहीवर स्थितिमत्कमके प्रमाणका सुत्रमे कहे ययेके अनुसार इन प्रकार अवधारण करना वाहित, स्थोकि उत्त अब बामें पूर्व एक वयपमाण स्थितिस कमको छोडकर अ य प्रकार सम्मव नहीं है। रन प्रकार प्रवाम भाष्यगायाको अविभाषा समार पुर्व। अब दूसरी भाष्यगाया की अथिवभाषा करते हुए उसका समुरकोतना करनेके लिए इस सुत्रशो कहते हैं—

क्ष यह दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना है।

§ २६० यह सूत्र सूगम है।

(१२४) यह अपेक जोव जिस कृष्टिका वेदन करता है उसका सातर यवमध्य सहित बोनों स्थितियोमे अवस्थान होता है। उनमेसे जो प्रथम स्थिति है वह गुणश्रेणच्य है। पर तु द्विनीय

स्थिति उत्तरश्रीम अर्थातु होयमान श्रीगरूप है।

है ५६१ वृश्विदक के प्रथम और द्वितीय स्थितिये प्रदेशपुत्रका खबस्थान इस श्रेणिक्यसे होता है इस बातका क्यन करनेके लिए यह दूसरी गाथा आधा है। और इस प्रकारके अर्थका निर्देश पूछ गाथागे नहा है ऐसी आर्थका नही करनी चाहिए, क्यांकि कृष्टियों के कालसम्बन्धों प्रकथणां के अवसरपर कृष्टियों के कालसम्बन्धों प्रकथणां कर आये हैं, इसिलिए उक क्यनमें कोई दोष नहीं है। जब इस दूसरी माध्यशायां के बयरों के व्यक्ति प्रकथणां करेंगे। यह लेंके ज्वयशान कराइ कृष्टियों के दित्रीय स्थितिये ही एक सोपुष्टकां के आकारसे अवस्थान होता है। इसिल उक्त कर्यमान प्रदेश पुत्रकी श्रीणप्रकरणां सुप्त है। इस कारण जिस कृष्टिका बेदन करता है उसकी प्रथम स्थिति और दित्रीय स्थित सम्बद्ध होनेसे तदिवयक प्रदेशपुत्रकों श्रीण प्रकरणां करेंगे एक स्थापन स्थित और प्रकरणां करेंगे प्रकरणां करेंगे एक साथासुत्रका यह प्रथम अवस्थित होता है। इस क्षारण हिस्स कृष्टिका बेदन करता है उसकी प्रथम स्थिति और प्रवस्त सम्बद्ध होता है। जन्य प्रकरसं नहीं इस स्थापन करने हिए उसके प्रथम स्थित सम्बद्ध होता है। अस्य प्रकरसं नहीं इस साथा साथा करने हिए उसके प्रथम स्थित करने हिए विश्वपर्थ पूर्व स्थापन होता है अस्य प्रकरसं नहीं इस साथा ज्ञान करने हिए उसके प्रवस्त स्थापन होता है अस्य प्रकरसं नहीं इस साया ज्ञान करने हिए विश्वप्रकर्ण होता है उसके स्थापन होता है सहस्त स्थापन करने हिए स्थापन स्थापन करने हिए स्थापन होता है अस्य प्रकरसं नहीं इस साया ज्ञान होता है अस्य प्रकरसं नहीं इस साया ज्ञान होता है अस्य प्रकरसं नहीं इस साया ज्ञान होता है अस्य प्रकरसं नहीं है।

वयबणिहेंसो । त च जवमन्त्रा वढम बिबियद्विवीषु चट्टमाणमतरिद्ववीष्टि अतरिवत्तावो सांतरिमिबि जाणावणट्ट 'सातर वृक्षु द्विवीषु' त्ति सुत्तस्त तिवयावयवणिहेसो । एवस्स भावत्थो—

- § २६२ पढमांहुबोए जाविमांहुविम्ह पवेसाग थोवं होबूण पुणो जहाकममसंखेक्जपुणाए सेढाए जाव पदमांहुविखारससम्ब्रो ित ताब बड्डिबूण तवो अतरपुरुक्षध्रम् जिब्बाहुबोए पढमाणिसेवाम असकेज्जपुणबङ्गीए सद बड्डिबूण तत्ता पर सब्बदेख विसेसहाणीए गतूण पारतमप्पाद ति एवेण कारणेण बोलु द्वित्वसिसु पवेसग्मसाणतरमेव अवमण्ड होत, अंतरस्स उम्प्रयेरिसु पूर्व होबूण तोष्ट्र पित्रयेरिसु पूर्व होबूण वोल् होहूण बोलु हिब्बाहिस्स असम्बर्ध होत, अंतरस्स उम्प्रयेरिसु पूर्व होबूण वोल् होविखानेस जात्र ति वाल्य प्रमाणिस सम्प्रावित्र होबूण पारहाणिवसणावी ति ।
- ५ २६२ तयहि एयस्तेय व्यवन्तवार्ताण्येत्रस्त फुलोकरलट्ट गाहायच्छद्वणिद्वतो 'यद्वमा व्यं प्रुणसेखी' 'यदमाए' एवतिह्यो 'व्यं क्लहा 'युणसेखी' गुणसेखिलक्ष्या होड्यण वार्माट्टिरीए युका जावा। 'रावरसेखी वार्माट्टिरीए युका जावा। 'रावरसेखी वार्माव्यं हे व्यवस्थित प्रायमाणा गच्छित, तस्त्रा बोण्हर्येति ट्रिटीण वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्माट्टिरीए वार्माय वार्
- किया है। और वह सबसध्य प्रथम और द्विताय स्थितिमें निवस्तान होकर क नर स्थितियोधे कार्तारत हांकर करतर सिंह् । होता है, इसिंग्ए उसके बन्तर सिंह्तवरनेका झान करानेके लिए स्वादर सुतु दिहासु इस प्रकार गायासूनके इस तासरे करयका निर्देश किया है। इसका सावार्य इस प्रकार है—
- § २६२ प्रथम स्थितको छवले पहुँकी स्थितिये प्रदेखपुत्र सबसे बाहा हो । र पुत को कम है उसके अनुसार अनस्थातपूर्णत अंशिक्सवे प्रथम स्थिति क बीतम समय क बढ़कर, यहबात् अतरना उल्लेबन करक द्विताय स्थितिक प्रथम तिवेकसे एक बार अरुण्यातपूर्णत अलिक्सवे अवकर तत्थवात् आर्थित स्थातपुर्णत स्थातपुर्णत इस शिक्सवे जाकर समाप्त होता है। इस झाण दा स्थितिवायाम प्रदेखपुत्रका अनस्यर कहा गया यह यवमध्य होता है, ज्योकि अलायक उपयय या भागे भी यवसभय स्थात होता है, व्योकि अलायक अथाय या भागे भी यवसभय होता है, व्योक्ति अलायक अथाय या भागे भी यवसभय होता है।
- § २६२ अब इसा यवमध्यको 'स्वनाको स्थष्ट करनेके लिए मुळ गायाक चत्राधका निर्देश किया है— पदमा क गुनशको 'इस सुनका अब व है 'पदमाय' का अबे हे प्रयम स्थित, 'ज' पदका अबे है | अवस्का ओ है | अवस्का अवे है | अवस्का अवस्कि प्रयम स्थित गुनाथ जा स्वक्ष्य होकर आंन्त्रम ।स्थित स्थुळ हो गया है। उत्तरश्वाय ।बिर्या द्व' अथांत |द्वतीय स्थित यत नुक्ष्य स्थाद होकर त्याग अ गिक्सके हायमा द्वाकर जातो है, इस कारण इन दोनो स्थित यत नुक्ष्य स्थाप प्रयम्भ स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

विशेषायं—यहाँपर कृष्टियोंक वेदनकालके समय जिस समय जिस कृष्टिका वेदन करता है उस समय उसका प्रदेशांव यात किय प्रकारका दिलाई देता है। इसी तय्यका यहां स्थाधकरण किया गया है। ऐसा नियम है कि विश्व कृष्टिका वेदन करता है उसको करतर साहत प्रयम और दिल्या गया है। ऐसा नियम है कि विश्व कृष्टिका वेदन करता है उसको करतर साहत प्रयम और दिल्या स्थाद होतो है। वाच के बाद उस कृष्टिक अन्तमृहूर्तप्रमाण नियेक अन्तमृहूर्त अभाण नियेक अन्तमृहूर्त अभाण नियेक अन्तमृहूर्त कालप्रमाण नियेकोंका अभाव होता है। पुन उसके बाद विश्व नियंकोंका अभाव होता है। पुन उसके बाद स्थातकों कर क्षेत्र कर स्थान विश्व नियंकोंका अभाव होता है। स्थान स्था

§ २६४ सपिह एदरसेवत्थस्स फुडोकरणटुनुवरिम विहासागथमोदारइस्सामो —

# विद्वामा ।

§ २६५ स्**गम**।

**# जहा** ।

६ २६६ स्गम।

# ज किट्टि वेदयदे तिस्से उदयद्विदीए पदेसमां थोव । विदियाए हिंदीए पदेसमाससक्षेत्रज्ञाण । एवसमक्षेत्रज्ञाण जाव पदमद्विदीए चारमद्विदि ति ।

§ २६७ कुदो एव चे ? पढमांट्रबीए उदयादिगुणसेडी जिक्खेव कावूण किट्टोमो वेदेमाणस्स सस्य विकासाण विस्तमाणपदेसम्मस्स सखेजगुणकमेणावट्राण मोत्तृण पयारतरासभवादो ।

# तदो विदियद्विदीए जा आदिद्विदी तिस्से असलेजजगुण।

६ २६८ कि कारण ? दिवडुगुणहाणिमेस्तमयपबद्धेतु सकैज्ञाविष्ठयाहि खिडवेतु तत्थेय खडमेस्तव्यस्त विवियद्विरोए बाविद्वितिम्म सञ्जवन्त्रभाणस्त पुण्यितस्तृगुणसिद्धित्तेसयद्यवादो पिल्हावमस्स असलेज्जावभागपिङभागयाद्य असलेज्ज्ञगुणसिद्धीए पारफुडमयस्त्रभावो ।

है इसे स्पष्ट करते हुए वह यवमध्यक समान दिखाई दती है यह स्पष्ट किया है। यव बाचमे स्पूळ हाकर दाना ओर चटता हुना होता है ठाक इसी प्रकार वेद्यमान कृष्टि भी प्रदेशपुजकी अपेक्षा प्रतीत होतो है। शेष स्रष्टोकरण मूलमें किया हा है।

§ २५४ अब इसा अथका स्पष्ट करनेक छिए आगेके विभाषा ग्रंथका अवतार करेगे---

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते है।

§ २६५ यह सूत्र सुगम है।

क्षः जैसे।

§ २६६ यह सूत्र मुगम है।

ॐ जिस कृष्टिका वेदन करता है उसकी उदयस्थितिमे प्रदशुज सबसे स्तोक होता है। उससे दूसरी स्थितिमे प्रदेशजुज असस्थातगुणा होता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिसम्बन्धी अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक प्रदेशजुज उत्तरोत्तर असस्थातगुणा होता है।

§ २६७ शका-ऐसा किम कारणस है ?

ममाधान—क्यांकि प्रथम स्थितिमे उदयादि गुणशेणिका निक्षेत्र करके इष्टियोका वेदन करनेवाले जीवके उसमे दिय जानवाले और दिखनवाल प्रदेशपुत्रक सल्यानगुणे अवस्थानको छोड़कर अय प्रकार सम्भव नही है।

 उससे द्वितीय स्थितिको को प्रथम स्थिति है उससे असल्यातगुणे प्रवेशपुजका अवस्थान होता है।

§ २६८ र्शका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—देद गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोके सस्यात आवश्यापे आजित करनेपर वहां एक आगप्रमाण कव्य हुए प्रयाका द्वितीय स्वितिका आदि स्वितीय अवस्थान होता है, इस-किए पूत्रके गुण्डेनियांसीसम्बद्धी द्वस्था यु स्योतमक असंस्थातवें भागके प्रतिभागस्य असंस्थागुणा सिद्ध होकर स्पष्टस्पचे उपकम्य यह स्थानमक अ

### **# तदो सञ्बत्य विसेसद्दीणं ।**

- ५२९ तवो विवियद्विविययज्ञणितियावो उर्वार सम्बन्ध जाव विवियद्विविवरिमणितेयो लि तार एगेगगोबुच्छवित्ततस्याच्ये विस्तमाणवेत्तम्यास्याच्याः मृद्ध, पाण्याद्वाः समिव होति । एवं येव विज्ञमाणवेतस्यत्त वि सेविययज्ञा आवार्षाः । वर्षार विवयद्विवीए विसेत्तद्योण-व्यत्तमा पित्तमाणो गच्छवि जाव समयाद्वियाविय अपता विवियद्विवीए अमर्द्धिव तत्त्तो परसङ्ख्यावाज्ञियस्यत्ते । वर्षाः वरसङ्ख्यावाज्ञियस्यत्ते ।
- ५२७० खदो एवं पठमविदियद्वितोतु पदेसम्पस्स कमविद्वहाणीहि अवहाणिगयमो सदो पठमविदियद्विदिसए अदमञ्ज्ञमेव जावांमिदि जाणावेमाणो सुस्तुत्तर भणइ—
  - अवमञ्झ पढमद्विदीए चित्मद्विदीए च विदियदिदीए आदिदिठदीए च ।
- अ उस दितीय स्थितिको प्रथम स्थितिसम्बन्धी ब्रव्यते आगे सवत्र प्रवेशपुत्र उत्तरोत्तर विशेषहोन होता है।
- § २६९ तदो' अर्थात् द्वितोय स्थितिक प्रयम निषेक्षे कपर सर्वद द्वितोय स्थितिक अति तम निषेक्के प्रारत होने तक एक एक गोपुळ्ळादिशेषको हानि होनेछे उत्तकपर्य विवानशात्रे प्रदेशपुळ का अदस्यान होता है, जन्य प्रकारश नही होता यह उक क्यनका तास्य है। तथा दसी प्रकार योग्यान प्रदेशपुळको भी ओणप्रक्ष्यण करनी चाहिए। इतनी विश्येतता है कि द्वितोय स्थितिस विशेष होन प्रदश्युंजका विश्वन करता हुबा, विकाय स्थितिक अप स्थितिस एक समय अधिक एक बायंकिप्रमाण निषेक श्रीय रहनेके पुत्र वक्त विषय करता है बयोकि उससे आगे अधिक गोप्त आगेत्र स्थापन प्रदेशपळी सम्बायना नहीं पायो जातो।

विशेषापं—यह प्रत्येक कृष्टिका बेदन करते समय उसमें दोयमान और दूरवमान प्रदेशपुत्र की व्यक्ति स्वयक्त प्रवस्था करता है हो स्पष्ट किया गया है। वे व्यक्तान कृष्टिको दिताय स्थिति विश्वा किया प्रवस्था कृष्टिको दिताय स्थिति किया निवास किया निवास किया गया है और उसके नांचे एक आवश्वित्रमाण निवेकांको अतिस्थापनायिको रखा गया है। इस प्रकार एक स्थितिकाण्डकके पतन हानेतक आन्त्रम विश्वकेसे प्रतिस्थापनायिको रखा गया है। इस प्रकार एक स्थितिकाण्डकके पतन हानेतक आन्त्रम विश्वकेसे प्रतिस्थापनायिको रखा गया है। इस प्रकार एक स्थितिकाण्डकके पतन हानेतक आन्तर प्रवस्था किया स्थापना विश्वकांको छोक्तर अन्तरके आति स्थापना प्रविकाश छोक्तर अन्तरके आति स्थापना के प्रवस्था किया है। यह अति प्रवास विश्वका अपका क्षापना किया निवेकांको अपका क्षापना किया है। यह अति प्रवास निवेकांको अपका क्षापना किया है। इस्त मित्रकार क्षापना है। यह अति स्थापना है। यह अत्यक्ति अपका क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। यह अत्यक्ति क्षापना क्षापना किया है। यह अत्यक्ति क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। यह अत्यक्ति क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। विश्वकार क्षापना क्षापना किया है। यह अत्यक्ति क्षापना क्षाह्म किया है। विश्वकार क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्षापना क्षाह्म क्

§ २७० यत इस प्रकार प्रथम और द्वितीय स्थितिमे प्रवेशपुषके क्रमवृद्धि और क्रमहानि रूपसे अवस्थानका नियम है, बत प्रथम और द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रवेशपुत्रमे यह यवसध्य घटित हो बाता है इस बातका ज्ञान करानेके किए बागेके सुत्रको कहते हैं—

क्ष प्रयम स्थितिको जन्तिम स्थितिमें जौर द्वितीय स्थितिको जावि स्थितिमे यह यवमध्य होता है । § २७१ कि कारण ? एटेमु बोसु द्विबिबसेसेसु हेटुबो उविदिश्वे च पेक्खमाणे पदेसगास्स मुलभावेणावट्टाणवसणावो । सर्पाह एवस्सेवत्यस्स फुडोकरणटुनुबसहारववकमाह—

\* एद त जवमन्झ सातर दुसु द्विदीसु ।

§ २७२ गाहासुत्तिम्म सातर हुसु द्विदीसु ति ज परूविद जवसका तमेदमबहारेयव्यमिदि बुत्त होइ ।

६२७३ एवमेलिएण पबधेण विदियभासगाहाए अत्यविहासण समाणिय सपिह तिविय भासगाहाए अहाबसरपत्तमश्यविहासण कुणमाणो तरवसरकरणद्वश्रुवरिमसुत्तमाह—

\* एतो तदिवाए भासगाहाए सम्रुक्तिता।

§ २७४ सुगम ।

(१३५) बिदियद्विदिआदिपदा सुद् पुण होदि उत्तरण्द तु । सेसी असलेज्जदिमो भागो तिस्से पटेसग्रो ॥१७८॥

६ २७५ एसा तवियभासगहा विविवद्वितीर पदंसम्मस्स उत्तन्त्रेद्वीए चिट्ठमाणस्स परम्परार्वाणवायरूवणद्वभोष्टणा । त जहा—'विविवद्वित्वश्वस्वा' एव भणिदे विविवद्वित्वस्व

§ ५७१ शका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—वयाक इन दोनो स्थितिशिष्योशो क्रमश्च नोचेने और ऊपरसे देखनेपर प्रदेशपुबदा स्यूल्क्पसे अवस्थान दखा जाता है। द्वाब इसा अर्थको स्पष्ट करनक लिए उपसहार बाक्यको कहन है—

🕸 वह यह यवमध्य दोनो स्थितियाने सातर होता है।

১२७२ गाथासूत्रमे जा यदमध्य दोनो स्थितियोमे सात्तर कहा है वह यह है ऐसा अव भारण करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

विशेषाथ—अ तरके पूर्व प्रयम स्थितिमे जदवादि गुणश्रणिक्य निक्षेप होनेसे उसका अनिता निवेक नोचसे देवनेवर प्रदेश ज्याका मरेक्षा स्पृत्त होता है। इसा प्रकार अ तरके उत्तर इसित मिलाने प्रयम निवेक उत्तर देवनेवर यह मा प्रदर्श विशेष विशेषा स्पृत्त होता है। इस प्रकार दानो आरस निवक सामक्ष भागक समान स्पृत्त दिलाई वेता है, इसीतिय इसित निवक सामक समान स्पृत्त दिलाई देवा है, इसीतिय इसित मन्य विशेष विशेष

§ २७३ इस प्रकार इतने प्रवाध द्वारा द्वितोय भाष्यधाराको अयावभाषा करके अब तृतीय बाध्यमायाको अवसर्प्राप्त अयोवभाषा करते हुँ उसका अवसर करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

🕸 अब इससे जागे तीसरे आध्यगायाकी समुत्कोर्तना करते हैं।

§ २७४ यह सूत्र सुगम है।

(१३५) द्वितीय स्थितिके प्रमय निषेकमेले जितम मिषेकको घटावे। ऐसा करनेपर द्वितीय स्थितिके प्रथम निषकसम्बन्धी प्रदेशपुजमे गुढ शेव वसंख्यातर्वे जागप्रमाण होता है ॥१७८॥

५ २०५ यह तीवरी गाष्यगाबा द्विताय स्वितिमे स्वित उत्तर श्रेणोसम्बन्धी प्रदेशपुत्रकी परस्परोपनिवाकी प्रक्षणाके लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे—विदियद्विदिवादिपदा' ऐसा कहने- णिसेनावो सि बुत्त होषि । यद्वियतलोवं कावृत्त वृत्ते विविधिट्टेविजाविषया सि जिद्दिहुतावो । 'लुढें वृत्र जसरयह होर्दि तुं' तसस जसरयत णान विविध्देदी वार्षणे विविध्देता सिंहिं विद्यादि विविध्देता सिंहिं विद्यादि विविध्देता सिंहिं विद्यादि विविध्देता सिंहिं विद्यादि विविध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विविध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विध्देता सिंहिं विध्देता सिंह

\* विहासा ।

६ २७६ सुगमं।

 विदियाण टिठदीण उक्कस्मियाण पदेमग्गे तिस्से चेव जहण्णियादो टिठदीदो सद्ध मद्भसेस प्रिटोबनस्म असलेजदिमागपडिमागिय ।

६ २७७ ० त्य सुद्रसम् परिन्दोशमस्य असलेन्जदिभागपिष्टभागिय इन्द्रिष्ट्यस्य स्वाधिकार्यस्य स्वित्रस्य स्वाधिकार्यस्य स्वित्रस्य स्वाधिकार्यस्य स्वित्रस्य स्वाधिकार्यस्य स्वाधिकारस्य स्वाधिक

पर द्वितीय िवतिके प्रवय निवेकसेमे यह उक्त कवनका तास्त्रयं है। 'पडियन' जर्चात् विस्तिका होप करके गांधासुनमें 'विद्याद्विदिक, दिपदा' इस प्रकार निर्देश किया है। 'सूद्धं पूण उत्तरपद होदि' ऐसा क्लोपर उस द्वितीय स्थितिका 'उत्तरपद' अर्थात् दिनीय स्थितिक अन्तिस निवेकका प्रदेशपत्र अपने करने यादि ? अर्थ शुद्ध वर्षात् शोधित करने पर 'सेसो असले उन्हें साथि होते हैं दिनीय स्थितिक अपने पर 'सेसो असले उन्हें साथों 'अद्ध दोव 'विस्ते दिनोय स्थितिसम्बन्धो प्रथम स्थितिक प्रदेश प्रकार असला असल्यात आप करने प्रवार प्रकार असल्यात आप करने प्रवार दिनोय स्थितिसम्बन्धो आदि थितिक असल्यात आप करनेपर उनमेसे एक भाषात्र हो हाद्ध साथ द्वयका प्रमाण होता है यह उक्त क्यनका तास्त्रयं है।

शंका-यह किस कारणसे प्राप्त होता है ?

समाधान—स्योकि गोपुन्छिन्दायोक्षा ग्रह्मंपर स्विक्यना देखा जाता है। इस प्रकार यह परम्पराधनिया द्वितीय स्थितिक प्रश्वापकके विषयमें कही गयी है। सनस्यरोपनिया भी इसीसे मुचित की गयी है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वह इस गायाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए सामेके विभाषाद्वाचको कहते हैं—

अब इस भाष्यगायाको विभाषा करते हैं।

९ २७६ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वितीय स्थितिसम्बन्धी उत्हृष्ट स्थितिके प्रवेत्रपुंजको उतीकी जयन्य स्थितिमेंसे घटावे । घटानेपर गुद्ध शवका प्रमाण पत्योपमके बसक्यातव भागका प्रतिमागी होता है ।

१२७० यहाँपर 'पुढसेस विलयोवमस्त लसंकेजबदिवागपडिमागिय' ऐसा कहनेपर संस्थात लाविल्योसे माजित निवेक मागद्वारके द्वारा दितीय स्वितस्वन्त प्रथम निवेकके मागद्वारके द्वारा दितीय स्वितस्वन्त प्रथम निवेकके माजित ननेपर वहीं एक मागद्रमाण शुद्ध लेव डळा होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसका माजित ननेपर वहीं एक मागद्रमाण शुद्ध लेव इल्लाहें इसकिए उसके बत्तिम निवेकसम्बन्धी माजित प्रतिकार निवेकसम्बन्धी निवेक्त मान्यों प्रतिकार निवेकसम्बन्धी निवेक्त मान्यों प्रतिकार निवेकसम्बन्धी निवेक्त मान्यों प्रतिकार निवेक्तमान्यों निवेक्त मान्यों निविक्त मान्यों निवेक्त मान्यों निविक्त मान्यों निविक्त मान्यों निवेक्त मान्यों निवेक्त मान्यों निवेक्त मान्यों निविक्त मान्यों निविक्त मान्यों निवेक्त मान्यों निविक्त मान्यों निवि

पद्वमणिसेगयदेर्गापडे सखेजजाणो असखेजजाणो अज्ञारिसो वा अहोदूष विद्यमा असखेजजाणा-अमृहजो चेत होति उनरोदो पहुडि जयतरोद्दणियाए एगेगगोषुच्छविसेसमेरोण बाँद्रदुणागवपदे सगरस विद्यहितोए पिल्डोबमासखेजजविमागपडिभागियत मोत्तृषा पदारंतरसभवाणुबलभावो विन ।

§ २७८ एव तथियभासगाहाए विहासण समाणिय सपिह जहाबसरपत्ताए चउत्यभास गाहाए अववार कुममाणो इदमाह—

# एत्रो चउत्थीए मासगाहाए सम्र विकत्तणा ।

६ २७९ स्वम ।

**# तं जहा ।** 

§ २८० स्गम ।

(१३६) उदयादि या द्ठिदीओ णिरतर तासु होह गुणसेढी । उदयादिषदेसम्गं गुणेण गणणादियतेण ॥१७९॥

प्रदेशपुत्रसे प्रथम निवेहमम्बाची प्रदेशपिण्ड संस्थातगृणा ससंस्थातगुणा या दूसरे रूप न होसर नियमसे संस्थानने भागा अधिक ही होता है, स्थोक्ति उत्परसे मेकर अन तरोपनिषाकी अपेका एक एक गोपुष्प्रशिद्योग मात्र बढ़कर प्राप्त हुता प्रदेशपुत्र विश्वित निवसिसें पत्योगमके असंस्थातमें सामके प्रतिनाशीयनेकी ७८कर वहाँ जन्य प्रकार सम्माव नहीं है।

विधाय।य—दितीय स्थितिक प्रथम निषेकमें जितना प्रवेशयुज प्राप्त होता है उससे उसके हमरे निषेक्षेय एक विशेषयात्र द्वय कम होता है। इसी प्रकार जायो जाये प्रयोक निषेक्षमें एक एक विशेषयात्र द्वय कम होता है। इसी प्रकार जायो जाये प्रयोक निषेक्षमें एक एक विशेषयात्र द्वया कम होता है। इसी दिवसित स्थितिका स्थितिस्तक्षम कर्य पृषक्षक्षमात्र है। विशेषित स्थाप कार्यक्षियों प्राप्त होती हैं। इसीलिए यहीं पर संस्थात आवाल्योंमें निषेक आग्रहारको माजित करनेयर प्राप्त हुए स्कार एक आग्रसे द्वितीय स्थितिक प्रदेशपत्रको भाजित करनेयर जो एक माग्र कव्य बाया उत्तना द्वितीय स्थितिक प्रदेशपत्रको उपाक्ष प्रयोक्ष प्रयोक्ष प्रयोग स्थापको अपेगा देखनेय द्वितीय स्थितिक क्षित्र निष्केक प्रदेशपत्रको अपेगा देखनेय द्वितीय स्थितिक विशेषक द्वया अपेगा देखनेय द्वितीय स्थितिक विशेषक द्वया अपेगा स्थापन स्

§ २७८ इस प्रकार तीसरी माध्यगायाको विभाषा समान्त करके अब यथावसरप्रान्त चौषो भाष्यगायाका अवतार करते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

🕸 यह चौथी भाव्यगायाकी समुस्कीतना है।

§ २७९ यह सूत्र स्गम है।

क्ष वह जैसे।

§ २८० यह सूत्र स्गम है।

(१३६) जबयते लेकर प्रयम स्थितसम्बन्धी बितनी स्थितियाँ हैं जनमे निरन्तररूपसे गुणन्नणि होती है। जसको बपेसा एक एक स्थितिये जबयसे लेकर असंस्थातगुणित श्रेषिक्यसे प्रदेशपुंज विद्या जाता है।।१७९॥ ५८१ एसा चउल्बनासगाहा पुञ्चलजबनङस्ता ज्ञिल्वेससेच कुडीकरण्ट्रं चडपट्टिबीए पवेसागससाद्याज्ञाण्येचा वहनेव होवि ति जाणावण जिमताबोहण्या, परिप्कृडमेवेस्य तहार्विहत्यस्य स्वाविहत्यस्य साविहा वाच्या प्रवाविद्यास्य साविहा वाच्या प्रवाविद्यास्य साविहा वाच्या प्रवाविद्यास्य विद्यास्य प्रवाविद्यास्य विद्यास्य प्रवाविद्यास्य प्रवाविद्य प्रविद्य प्रवाविद्य प्रविद्य प्रवाविद्य प्रवाविद्य प्रविद्य प्रवि

```
* विहासा ।
```

- ६२८२ संगर्म ।
- # उदयद्विदिपदेसग्गं थोव ।
- ६ २८३ सगम ।
- विदियाए द्विदीए पढेसग्गमसखन्जगण ।
- § २८४ को गुणगारो ? विल्होबमस्स असलेक्जिकिभागो ।

हे २८१ यह चीची माध्यागया पूर्वोक यवमध्यके सि नवेशको हो स्रष्ट करनेके किए प्रधम स्थितिम प्रदेशपुत्रका अवस्थान हस कमते होता है, हस बातका ज्ञान करानेके किए खताणे हुई है चयोकि इसमें सुर्वष्टक्षणे हो उस प्रकारका अर्थ प्रतिबद्ध देखा जाता है। प्रकृतमें पूर्वार्थका प्रवस्तवन्य इस प्रकार करना चाहिए — 'उदयादि॰' उदयते केकर प्रथम स्थितिहस्वन्यों को स्थितिया है उनमे निरन्तरक्षमे गुणश्रीण होता है। इस प्रकार इसी अर्थके स्पष्ट करनेके किए गाथाका उत्तरार्थ अवस्तीणे हुआ है। प्रकृतमें प्रवस्तवन्य इस प्रकार हे—उदयते केकर जो प्रवेशपुत्र विद्या जाता है या दिखाई देता है वह गुणकारको अपेक्षा असंस्थातमुणित बानना चाहिए। वहाँ असस्यातगुणित श्रेणिक्पसे प्रदेशपुत्रका अदस्यान अवश्रास्ति करना चाहिए यह उत्तर कवनका तालय है। यहाँ ऐसी आध्यका नहीं करनी चाहिए कि 'वदमा ज गुणकेटी' ऐसा कथन करते हुए क्यायशामुनकारने दूसरी भाष्यगाथा द्वारा हो इस वर्षीवश्यका ज्ञान करा दिया है, सर्वार्थ पुत्रक्तर इस गाथको निर्देश करनेसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि उत्तर दूसरी आध्य-गायामें सुननामात्रकरसे निर्देश किये गुणश्रीणनिर्देशका इस आध्यगाथाने विशेषक्षते प्रकृत्या करनेवर पुत्रक्तर वीषका बवतार नहीं होता। अब इस माध्यगाथाने विशेषक विगाश करते हुए आगेके सुत्रवन्यको कहते हैं—

```
🕸 वब इस भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।
```

९ २८२. यह सूत्र स्मम है।

<sup>🕸</sup> उदयस्थितिमे प्रदेशपुत्र योङ्ग है।

९ २८३ यह सूत्र सुगम है।

<sup>🕸</sup> उससे दूसरी स्थितिमें प्रवेशवंज वसस्यातगुणा है।

<sup>§</sup> २८४ शंका--गुणकार क्या है ?

## **#** एव सञ्चिस्से पदमहिदीए ।

५२८५ कि कारण ? उदयादिगुणतेदिसक्वेणावट्टिशण पद्यपद्वितिणिसेयाणमसंवेषकगुणतं मोत्तृण पयारतरासभवावो । एवमेविस्से भासगाहाए विहासण समाणिय सपिह पंवमभासगाहाए समृश्विकत्तण कृणभाणो उवरिम सुत्तपव्यवाह—

एचो पचमीए भासगाहाए सम्रक्किचणा ।

§ २८६ स्गम ।

# न जहा।

§ ३८७ स्गम ।

(१२७) उदयादिसु द्विदीसु य ज कम्म णियममा दु त हरस्स । पविसदि द्विदिक्खएण द गुणेण गणणादियतेण ॥१९०॥

५ २८८ एसा पद्ममी आसताहा पडमाँद्रिवियदेसनमाहार कावण तस्य समये समये बेदिज्ञ माणपदेसगास्य योववहुत्तपरूवणहुगोइन्णा, ण च एसो अत्यो पुष्टिवस्त्रभासगाहाए चेव णिरस्य यत्तमासकणिज्ञ, तत्य पुरवमपरूविवउदयिक्सेसणेण विसेसियूण समय पिढ उदय पिवसमाण पदेसगास्स योवबहुत्तपरूवणे एदिस्से गाहाए पडिबद्धत्तदसणावो । सपिह एदिस्से अवयवत्यपरूवण

समाधान-पत्योपमका असंख्यातवा आग गुणकार है।

🕸 इस प्रकार सम्पूण प्रयम स्थितिमे जानना चाहिए।

§ २८५ शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योकि उदयादि गुणत्रोणिक्यसे अवस्थित प्रथम स्थितिसम्बन्धी निषेकीर्से असंस्थातगणेपनको छोडकर बन्य प्रकार सम्भव नही है।

इस प्रकार इस भाष्यगायाको विभाषा समाप्त करके अब पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतैना करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

क्ष अब आगे पाँचवाँ भाष्यगाचाकी समुरकीतमा करते हैं।

§ २८६ यह सूत्र स्वम है।

क्ष बह जैसे।

§ २८७ यह सूत्र सुगम है।

(१२७) उदयते लेकर प्रयम स्थितिकी अवातर स्थितियोंसे उदय स्थितिमे जो कमप्रव्य उपलब्ध होता है वह नियमसे अत्यतर होता है। तथा उदय स्थितिके क्षय होनेसे उपरिम अनन्तर स्थितिका असल्यातगृणित श्रेणिक्यसे कमप्रव्य उदयमे प्रवेश करता है।।१८०॥

६२८८ यह पांचवी आध्यमाचा प्रथम स्थितिमम्बन्धो प्रदेशपुत्रको आधार करके वहाँ समय समयमे वेद्यमान प्रदेशपुत्रके अव्यवहृत्यका कथन करनेके लिए अवतीणं हुई है। और यह अव्य पिछली आध्यमायामे ही वह बाये हैं, स्कलिए निर्यक है को ऐसी आधाका नहीं करनी चाहिए, स्थोकि उस आध्यमायामे वहले नहीं बहे यसे उद्यविधयेषा सहित प्रत्येक समयमे उदयमें प्रयेश करनेवाले प्रदेशपुत्रके अल्ब्यहृत्यके प्रकाण करनेमें यह गाया प्रतिबद्ध देखों जाती है। कस्सालो। त नहा— 'उबचाबितु द्वितीय वर्ण एवं भणिव उबचण्डृहि महाकममबहिवापु रक्तिदिवीप् अबबाबहिवीपु के बच्चपुरवाहिवीपु एक्ट्रियुक्ठकम्बह त 'लियमसा दुं 'लिच्छकेषेव हरस्त कोवयरे होवि, यहमालसमर् के विस्तनपृष्ठिक्य त सक्त्यकोवमिति बुच होति। 'यिसरिवि द्विविक्सएण मुं एवं भणिव उच्चित्रिवी उचरिमाणतरिद्विरीए ज प्रवेतम्य के काले ठिविक्सएण उच्च पविसर्वि तं 'पृष्वण याणपादियतेण' अवलेकजगुणकरूषण प्रविसर्वि ति आणिवं होति, असलेकजगुणकरूषण- विद्वाप्ति ति आणिवं होति, असलेकजगुणकरूषण- विद्वाप्ति ति अणिवं होति, असलेकजगुणकरूषण- परिसर्वि एवं प्रविस्ति व एवंस्ति क्षा व्यवस्थ- परायस्यो प्रामो ति समुदायस्थने वहासेमाणी विद्वासार्वणमु त्तर मणह—

```
# बिहासा ।
```

§ २८९ सुगम।

# त जहा।

§ २९० सुगम ।

\* ज अस्ति समए उदिण्ण पदेसम्म त थोव ।

§ २९१ वट्टमाणसमए उदयद्विदिम्म ज दिस्सदि पदेसग्गं तं सदत्योविमदि बुत्त होदि ।

से काले द्विदिक्खएण उदय पविसदि पदेसम्म तमसंखेज्जगुण ।

अब हस माध्यगायाके अवधवाके अवका प्ररूपण करेगे। वह जैसे— 'उदयादिसु द्विशेषु यं 'ऐसा कहनेपर खदमसे लेकर प्रथम स्थितिसम्बन्धों क्रमसे अवस्थित अवधव स्थितियोमेसे जो ह्रव्य उदयस्थितमें इस समय उपरुब्ध होता है वह 'जियमसा हु निष्दयस्थि हैं। 'हुरस्त' स्तोकतर होता है। विसान समयम जो ह्रव्य उपरुष्ध होता है वह सबसे थोडा है यह उपन क्यनका तास्य है। 'पिवसिंद हित्सक्षण हु' ऐशा कहनेपर वदयस्थितिसे उपरिम्म सन्त पर स्थितिका जो प्रदेशपुर्व तदन तर समयमे स्थितिसम्बन्ध उदयमें प्रवेश करता है वह 'गुणेण गणणादियतण असस्थान गुणित-स्वरूप्ध प्रवेश करता है यह उपन क्यनका तात्य है, क्योंक असस्यातगुणित क्यन्ध अवस्थित गुणिती गोपुन्छओंडा वेदन करनेवालेके अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। और इस साध्याध्याका इस प्रकारका अवस्थायप्यामा सुगम है, इसिक्ण समुवायार्थकों ही विभाषा करते हुए आगेके विभाषा इसको कहते हैं—

🕸 अब इस भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

९ २८९ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे।

§ २९० यह सूत्र सुगम है।

🕸 इस समय जो प्रदेशपुज उदीर्ण होता है वह सबसे स्तोक है।

5 २९१ वर्तमान समयमे वो प्रदेशपुंज उदयमे दिखाई देता है वह सबसे स्तोक है यह उनत कथनका तालपर्य है।

 अवन्ते समयमे स्थितिसपसे को प्रवेशपुत्र उदयमे प्रवेश करता है वह असल्यातगुणा होता है।

- ५२२ तवणतरसमए ट्रिविक्सएण उदय पविसिद्ध ज प्रदेसग्य त पुष्टिवस्त्रावो झर्सकेच्य गुणमिति चुत्त होति । एत्य गुणगारो पिल्योदनस्स असकेच्यदिभागो । एव किट्टीवेदगपदमसमए प्रदमप्पाबद्वअं परुविदनुवरिमसमयेमु वि जोजेयस्वामिद जाणावणद्रमिदमाह—
  - एव सञ्चत्य किट्टीवेदगद्धाए ।
- ५ २९३ सल्बत्येव उदय पविसमाणपर्वसम्मस्स चोवबहुत्तमेव चेव णेवव्य, विसेसाभावादो ति बुत्त होइ।
- ५ २९४ एव प्रवासे मासगाहाए अत्यिवहासण समाणिय सपिह छट्टभासगाहाए अवयार
   करणद्वपुत्तरं सुत्तपवयमाह
  - # एतो छट्ठीए मासगाहाए समुक्तित्तणा ।
  - ६ २९५ सगम।
  - \* त जहा।
- § २९२ तदन-तर समयमे स्थितक्षयक्षे जो प्रदेशपुन उदयमे प्रवेश करता है वह पून समयसम्ब जी प्रदेशपुनसे असल्यातगुणा होता है यह उनत कथनका तात्यय है। यहाँपर गुण कारका प्रमाण पत्योपमके असंख्यातचे भागप्रमाण है। इस प्रकार कृष्टिवेदकके प्रवास समयमे यह अस्पबहुत्व कहा है। इसी प्रकार अगले समयोगे भी इसकी योजना करनी चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रको कहते है—
  - 🕸 इसी प्रकार सवत्र जानना चाहिए।
- § २९३ सवन ही उदयमे प्रवेश करनेवाले प्रदेशपुत्रका सत्यबहुत्व इनी प्रकार खानना खाहिए, क्योंकि उससे इसमे कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका ता पर्य है।

विश्वाय—यहाँ गुणश्रेणिक द्वारा प्रतिसमय कृष्टिसम्ब भी कितने कमपरमाणु द्वितीय स्थितिक अवकृषित होषर तथा उदयभ प्रवेश सरके निजीरत होते हैं इस तथ्यका निर्देश करते हुए बतकाया गया है कि कोषसंज्यकनको प्रयम कृष्टिक विजाने कमपरमाणु उदीण होकर निजरित होने हैं, उनसे हुयरे समयभ क्षसक्यातगुण कमपरमाणु अकि निजीर होती है। इसी प्रकार वर्षक इसी विश्वस सभी कृष्टियों हो गुणकाण नजरा जान छना चाहिए। यहाँ वो गुणकार पत्योपमक क्षसक्यातये आपप्रमाण कहा है सी उसका आद्याय यह है कि प्रयम समयभे उदयमे प्रवेश करके विवाद कर्मभुक्त निजार होतो है उसे पत्योपमक क्षस्थातये आपसे गुणकार करनेपर जा कर्मभुक प्राप्त होता है उसे पत्योपमक क्षस्थातये आपसे गुणकार करनेपर जा कर्मभुक प्राप्त होता है। इस प्रकारकी निजीरता कर्मिय उद्योग प्रवेश करके निजीरत होता है। इस प्रकारकी निजीरता निर्देश जहीं वहीं किया है उसका हो नाम गुणक्रीणनिजरा है।

- § २९४ इत प्रकार पाँचनी भाष्यगायाको अथनिमाया समाप्त करके अब छठी माष्यगायाका अवनार करनेके लिए आगेके सुत्रप्रवाधको कहते हैं
  - 🕸 इससे आगे छठी भाष्यगाचाकी समुस्कीर्तना करते हैं।
  - § २९५ यह सूत्र सुगम है।
  - **३३ वह जै**से ।

६ २९६ सुगम ।

(१२८) वेदगकालो किट्टीय पच्छिमाए दु णियमसा इरस्सो । सखेज्जदिमागेण दु सेसग्गाणं कमेगधिगो ॥१८१॥

५ २५० एता छट्टी भासगाहा 'का च कालेगेति' इनमेव सुतावयवमस्तिपुण बारसण्हें संगृहिक्ट्रीण वेदगकालिवसयप्याबहुव्यपक्वणहुमोइण्या। तं जहा —'वेदगकाली किट्टीय पिछ माए दुः 'एव प्रणिवे पिछमिक्ट्री णाम लोमस्त तिद्ययगहिल्हें तृहुमसांपराइयिक्ट्रीसस्य मावण्या चेतव्या, सब्यप्यका वेदव्यमाणतावो। तिस्से वेदगकाली त्वुते जैतिय काल तिस्से वेदगो होडूण 'णयनसा' णिक्छपुणेव 'हरस्सो' थोवयरो होदिल कुत होइ ।

५२८८ 'सखेज्जिबिभागेच हु०' एव भणिवे सेसियाणं सगहिकट्टीण वेदगकालो खहा-कममेच पच्छाणुप्रव्योए सखेज्जिबिभागेवन्महिलो व हुम्बो, हेट्टिमिकट्टीबेकगढाणप्रविद्यासिक्ट्टी-वेदगढाहिलो संवेदजाबिक्यमेरोगचभित्रत्वसमावी। एरच गाहापुच्चढ 'तु' सहीणहेसी पाव प्रराष्ट्र रहाजो। गाहापच्छवेच च' 'यु तही सबहाय बहुवे हुदे , सखेज्जिबिभागेचच विसेताहिलो णाच्याहा तत अवहारणफलतावी। अथवा समुच्चयटटे दहुच्यो तेच किट्टीकरणढा अस्तकच्या करणढा छच्याकतायस्वसम्बद्ध इत्योवेदस्ववयदा ज्युवपवेदस्ववयदा जेतरकरणढा अद्व कसायस्वययदा ति एवासि वि अदाणमेत्य गहुण कायक्य। सगिह एवासिमदाणमेसा सीब्दी-

<sup>§</sup> २९६ यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१२८) अन्तिम कृष्टिका वेदक काल नियमसे सबसे अल्प है। तथा शेष कृष्टियोका क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यातवाँ भाग अधिक है।।१८१॥

<sup>§</sup> २९७ यह छठो भाष्यगाया 'का च कालण' मुत्रके हसी अवयवका आलम्बन लेकर बारह संग्रह क्रांष्ट्रमांक वेदक कालविवयक अल्पबहुत्वका क्वन करनेके लिए अवतीण हुई है। वह जैवे— वेदककाल किट्टाय पांच्छमाए दु॰ ऐसा कहनेपर यहाँ आत्मात कृष्टि सुक्तसाम्परास कृष्टिस्वरूप को आप्त हुई लाभस्यवलको तास्यों सहस्थित प्रहा करनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे अत्यो वेदन होता है। उसका वेदककाल ऐसा कहनेपर जितने काल तक उसका वेदक अवस्थित स्वता है उस काछका प्रहण करना चाहिए। और वह सुक्षसाम्परास गुणास्वाक कालप्रमाण होकर णियमसा' निक्चयस हो हरसो अल्पत होता है।

५९८८ सक्षेण्यदिमायेण दु॰' ऐसा क्ट्रेनेयर येथ संग्रह क्रुटियांका वेदककाल यथाकम हो उत्तरोत्तर परचादायुद्धांत संख्यातवा माना बांधक जानना चाहिए, बयोंक अध्यतन क्रांटियोंका वेदककाल कार्यात्त क्रांटियांका वेदककाल कार्यात्त क्रांटियांका वेदक वेदक जाता है, यदा विद्यात क्रांटियां वाच्यात्त क्रियां वाच्या क्रेंटियां वाच्यात्त क्रियां वाच्यात क्रांटियां वाच्यात क्रांटियां वाच्यात क्रांटियां वाच्यात क्रांटियां वाच्यात क्रांटियां क्रांटियां वाच्यात वाच्य

|   | १<br>००००<br>अट्ठकसायक्ख         | २<br>००००<br>अतरकरणद            | ३<br>००००<br>१ णवुसयवेद | ४<br>००००<br>इत्यिवेद  | ००००<br>छण्णोकसाय         | <b> </b> |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| i | वणदा                             | 1                               | क्लवणद्वा               | •खवणद्वा               | क्लवणद्वा                 |          |
|   |                                  |                                 |                         |                        |                           |          |
|   | Ę                                | 9                               | 6                       | ٩                      | १०                        |          |
| _ | 0000                             | 0000                            | 0000                    | 0000                   | 0000                      |          |
|   | <b>अस्स</b> कण्णकरण              | द्धा किट्टीकरणद्वा              | कोहपढमकिट्टी<br>वेदगढा  | कोहविदिय               | कोहनदिय                   |          |
|   |                                  | J                               | पवगढ़ा                  | किट्टीवेदगद्धा         | <b>किट्टोवेदगद्धा</b>     | Ţ        |
|   | 15                               | <b>१</b> २                      | <b>१३</b>               | 1 94                   | -                         |          |
|   |                                  | 0000                            | 0000                    | 6800                   | 84                        |          |
| - | माणपढनकिई                        |                                 |                         |                        | ०० <b>००</b><br>मायाविदिय | ->       |
|   | वेदगद्धा                         | बेबगद्धा                        | वेदगद्धा                | वेवगद्धा               | किट्टीवेदगद्धा            |          |
|   | ·                                |                                 |                         |                        | g                         |          |
|   | १६                               | १७                              | 38                      | 1 89                   | 1                         |          |
|   | 0000                             | 0000                            | 0000                    | 0000                   | 1                         |          |
| - | मायातदियकि                       |                                 | ो लोभविदियकिट्टी        | लोभतदियकिट्टी          | 1                         |          |
|   | बेदगद्धा                         | वेदगद्धा                        | वेदगद्धा                | वेदगद्धा               | 1                         |          |
| ~ | ~~ ~ ~                           | ~                               |                         |                        |                           |          |
| 1 | ₹                                | 2                               | \$                      | 8                      | 4                         | ì        |
| - | 0000                             | 0000                            | 0000                    | 0000                   | 0000                      |          |
| 1 | <b>माठक</b> षाय                  | अ तरकरणद्वा                     | नपुसकवेद                | इत्योवेद               | छण्णोकाय                  | 7        |
| Ī | नखवणद्वा                         |                                 | •सवणदा                  | क्खवणदा                | क्लवणदा                   | !        |
| i | Ę                                | 9                               | 6                       | 9 1                    | १०                        | ı        |
| ١ | 0000                             | 0000                            | 0000                    | 0000                   | 0000                      |          |
| ٦ | बस्सकण्ण                         | क्टि <b>टेकरणद्वा</b>           | कोहपढम                  | कोहविदिय               | कोहतदिय                   | <b>→</b> |
| ı | करणदा                            |                                 | <b>किट्टीवेदगद्धा</b>   | किट्टीवे <b>दगढा</b>   | किट्टोवेदगद्धा            |          |
| i | 78                               | १२                              |                         |                        |                           |          |
| ١ | 0000                             | 0000                            | \$ \$                   | {¥                     | १५                        |          |
| 1 | माणवढम                           | माणविदिय                        | माणतदिय                 | •०००<br>मायागढ़म       | ००००<br>मायाविदिय         | -        |
| ١ | <b>क्ट्रिवेदगढा</b>              | <b>किट्टीवेदगद्धा</b>           | क्टि <b>वेदग</b> ढा     | वि द्वीवेदगद्धा        | कट्टीवेदगद्धा             |          |
|   |                                  |                                 |                         |                        | 175144161                 | ;        |
| 1 | १६                               | ₹७                              | 16                      | १९                     |                           | 1        |
| 4 | 0000                             | 0000                            | 0000                    | 0000                   | -                         |          |
| 1 | मायातदिय<br><b>वि</b> ट्टीवेदगदा | छोभ <b>व</b> ढम<br>क्रिकेटसम्बर | लोभविदिय                | कोभत <b>दिय</b>        |                           |          |
| L | ।कहानवनदा                        | िकट्टीवेदगद्धा                  | किट्टीवेदग <b>ड</b> ा   | किट्टोवेदग <b>द्धा</b> |                           |          |

२९९ एवमेदेण गाहासत्तेंण सुचिवप्पावहवस्स कुडीकरणृहमुवरिसं विहासार्ययसाह-

# विहासा ।

§ ३०० सुगम ।

पच्छिमिकद्वीमतोग्रहुत्तं वेदयदि, तिस्से वेदगकालो थोनो ।

५३०१ कि कारणं ? सहमसांपराइयद्वापमाणतादो । एसो च अतरकरणद्वादो सखेज्ज पुणो ति घेत्तव्वो, संखेज्जाद्विदियसहस्सगवभत्तादो ।

# एक्कारसमीए किङ्गीए वेदगकाला विसेसाहिओ।

५ २०२ एसो लोभविवियवावरसांपराह्यकिट्टीए वेदमकालो, तेन विसेलाहिनो नावो । केस्तियमेसो विसेसो ? सखेश्जाविलयमेसो । कुदो एवमवगम्मदे ? 'सखेश्जविभागेण दु सेसिगार्ण कमेणहिया स्ति गाहामुत्तावयवादो । एवमुविरमपदेतु वि सम्बन्ध विसेसपमाणमेर्द नायन्व ।

# दसमीए किट्टीए वेदगकाली विसेसाहिओ।

§ ३०३ एसो लोभपढमसगहकिट्टीवेदगवालो वट्टब्बो ? सेप्त सुगम ।

🕸 अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ २०० यह सूत्र स्वम है।

🕸 अन्तिम कृष्टिका अन्तमुहूर्त काल तक बेदन करना है। उसका बेदनकाल अस्प है।

§ ३०१ शक—इसका क्या कारण है ? समाधान—क्योंकि वह सूक्ष्मसाम्परायके गुणस्थानके

समाधान—वयोकि वह सूरुमसाम्परायके गुणस्यानके काल प्रमाण है और यह काल ज तर करणके नालसे सम्यातगुणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, न्योकि इनमे सल्यात हजार स्थिति बाध अपसरणकाल गीमत हैं।

🕸 ग्यारहवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

\$३०२ यह लोभस*ण्वलन*को दूसरी बादरसम्पराय कृष्टिका वेदककाल है, इसलिये विशेष अधिक हो गया है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-संख्यात आवल्प्रिमाण विशेष है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-'त्रखेजबदिभागेण दु कमेणहियां' इस गायासूत्र वचनसे बाना जाता है।

इस प्रकार उपरिम पदीमे भी यह विशेषका प्रमाण जानना चाहिए।

🕸 दसवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अविक है।

§ ३०३ यह लोमसंज्वलनको प्रथमसग्रह कृष्टिका बैदककाल जानना चाहिए। घेष कथन सुनम है।

१. आ प्रती इवेयव्यो इति पा ।

- # णवमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ।
- अटठमीए किट्टोए वेदगकालो विसेसाहिओ ।
- \* सत्तमीए किङ्गीए वेदगकालो विसेसाहिओ।
- \* छटठीए किडीए वेदगकालो विसेसाहिओ।
- \* पचमीए किडीए बेदगकाली विसेसाहिओ ।
- \* चउत्थीए किडीए वेदगकाली विसेसाहिओ।
- तदियाए किडीए वेदगकाली विसेसाहिओ ।
- \* विदियाए किटीए वेदगकाली विसेसाहिओ।
- \* पढमाए किडीए वेदगकाली विसेसाहिओ।
- § ३०४ एवाणि सत्ताणि सगमाणि । सपिह एत्य सध्वस्य विसेसी किंपमाणी सि बासकाए इदमाह-
  - # विसेसी सखेदजढिभागी।
- § ३०५ गवत्यमेर्वं मुक्त । एवम्हावो कोहपढमसगहिकट्टोवेदगकालादो उवरि किट्टीकरणद्धा सलेजजगुणा, साविरेयतिगृणपमाणतावो । अस्सकण्णकरणद्वा विसेसाहिया । छण्णोकसायग्रहावणद्वा विसेसाहिया । इत्यिवेवस्खवणद्धाः विसेसाहिया । णवुसयवेवस्खवणद्धाः विसेसाहिया । अतरकरणद्धाः विसेसाहिया । अटुकसायक्खवणद्वा सलेज्जगुणा । एवं तवियमुलगाहाए अत्यविहासा समता ।

```
🕸 नववीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।
```

अ माठवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

<sup>🕸</sup> सातवों कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

<sup>%</sup> छटी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

अ पाँचवाँ कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

<sup>🕸</sup> चौथी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

क्ष तीसरी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

क्ष दूसरी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। 🌣 पहली कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है।

<sup>§</sup> ३०४ ये सूत्र सुगम हैं। अब यहाँ सर्वत्र विशेषका प्रमाण क्या है ऐसी आशका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं-

<sup>🕸</sup> विशेषका प्रमाण संख्वातवाँ भाग है।

<sup>§</sup> ३०५ यह सुत्र गतार्थं है। इत कोघसंज्वछनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदककालसे ऊपर कृष्टिकरणका काल सस्यातगुणा है, क्योंकि यह साधिक तिगुना है। उससे अद्दक्णंकरणका काल विशेष अधिक है। उससे छह नोकवायोंके क्षपणाका काल विशेष अधिक है। उससे नप्सकवेदका क्षपणाकाल विशेष अधिक है! उससे अन्तरकरणकाल विशेष अधिक है। उससे बाठ कथायोका क्षपणाकाल सस्यातगुणा है। इस प्रकार तीसरी मुलगावाकी वर्ध विभाषा समाप्त हुई।

# एतो चउत्बीए मृतगाहाए समुक्तित्रणा ।

\$ २०६ तद्वियमुख्याहाविद्यासणार्थतरमेत्तो च उत्योए मुख्याहाए समुक्कितणा कायव्या ति वृत्तं होइ।

# त जहा।

६ ३०७ सगमं।

(१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य द्विदि-अणुमागेसु वा कमाएसु ।

कम्माणि पुन्वबद्धाणि कदीसु किहीसु च हिदीसु ॥१८२॥

५०८ एसो प्यृतिक तिष्य मुलगाहाओ गविवाविमागणामु जर्यतरबागुवृत्त्वीय् पुश्चवदाण कमाण ज्ञवसदित्तं मध्याज्ञमात्र्याचित्रमावन्त्रस्य विवाविमागणामु जर्यतरबागुवृत्त्वीय् प्रथमाव क्षित्रस्य विवाविमागणाम् प्रविवाधीय विवाविमागणाम् प्रविवाधीय पुष्पवदाणामुक्कस्तावृत्त्वस्य विवाविमागणाम् प्रविवाधीय पुष्पवदाणामुक्कस्तावृत्त्वस्य व्यवस्य पुष्पवदाणामुक्कस्तावृत्त्वस्य व्यवस्य पुष्पवदाणामुक्कस्तावृत्त्वस्य विवाविमागणाम् प्रविवाधीय प्रविवादित्तं स्वाधीय प्रविवादित्तं विवाविमागणाम् प्रविवादित्तं प्रविवादितं प्यादितं प्रविवादितं प्रविव

🕸 अब इससे वागे चौची मुखगाचाकी सपुरकीतना करते हैं।

§ २०६ तोसरी मूलगायाको विभाषा करनेके बाद बोषी मुलगायाको समुस्कोर्तना करनी बाह्यिए यह उक्त कथनका ताल्याँ है।

🕸 वह जैसे ।

§ २०७ यह सूत्र सुगम है।

(१२९) कितनी गतियों, अबों, स्थितियों, अनुभागों और कवायोंने तथा तर उम्बन्धी कृष्टियों और उनकी स्थितियोंनें सचित इस पुचवड़ कर्म क्षपकके पाये जाते हैं।।१८२॥

विशोगार्थ—नियम यह है कि चार बार २ वाक रखकर परस्पर गुणा करके लब्ध १६ में थे र अंक कम करनेपर कुछ १५ मण करना होते हैं। उनमें एकसंयोगी ४, दिसयोगी ६, तीनसंयोगी ४ और चारसयोगी १ मंग होते हैं। इस प्रकार उक विषित्ते १५ विकल्प उराझ करके यहीं पृथ्छा करनी चाहिए यह उक कम्पनका तास्प है।

- \$ २०९ तहा केत्तिएतु अवेषु सचिवाणि पुज्वबद्वाणि कम्माणि एवस्स खवगस्स समवित, किमेक्कम्हि भवगाहने, बाह्रो बोध् तिसु खदुमु संखेज्जेषु असंखेज्जेषु वा लि एसी विविद्यो पुष्काणिहेसी। काइवियमपाणापिवर्देषु अवगाहणेषु पृथ्वबद्वाण कम्माण पवस्याए पिवर्सा एवस्स खवगस्स किट्टीकरणपहिद उविद्याल कम्माण एवस्स खवगस्स किट्टीकरणपहिद उविद्यालयाए वट्टमाणस्स संमवित ल एतो तिविज्ञो पन्त्राणिहेसी। एवेण किम्मकस्सिद्दिवीए उवकस्माणभागेण स सह बदाणि कम्माण एवस्स समवित आहो अणुक्कसिद्धिव अणुभागेहि सह बदाणि लि एवंविहो अल्पालिही सुचिवी वहुक्यो।

६ २०° जमी प्रकार कितने मर्वोमें सचित हार प्रवेदक कमी इस झपकके सम्भव हैं। क्या एक मयहरूपये या दो भवीमें, तीन मर्वामें बार मर्वामें सा संख्यात और क्षरंक्यात मर्वोमें सीचत हुए प्रवेदक कम इस क्षरंक्य के सम्भव हैं इस प्रकार यह दूसरा पृच्छानिर्देश है। कोन काय और विद्यासार्वेणास्त्र को मर्वामें में विचन पूर्वेदक कमीकी प्रकरणा इस अवकर्त है। तथा कितती स्थितियों और अनुमागोमें सचित पूर्वेदक वर्म इस क्षरंक्रके कृष्टिकरणमें लेकर उपरिम्न अवस्थामें विद्यासार्वेणात्र के सम्भव हैं इस प्रकार यह तीवरा पृच्छानिर्देश है। इससे क्या उरुक्ट शिवात और क्युक्त अवस्थामें विद्यासार और के सम्भव हैं इस प्रकार यह तीवरा पृच्छानिर्देश है। इससे क्या उरुक्ट शिवात और अनुक्त अपना क्या के सम्भव हैं इस प्रकार के सम्भव हैं या अनुकृष्ट विद्यासार व्याविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्देश क्या व्याविष्ठ स्था स्था व्याविष्ठ सुनिर्देश क्या व्याविष्ठ सुनिर्देश स्थान व्याविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्देश स्थान व्याविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्देश स्थान व्याविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्देश सुनिर्देश स्थान व्याविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्देश सुनिर्देश स्थान प्राविष्ठ सुनिर्देश सुनिर्य सुनिर्देश सुनिर्देश सुनिर्देश सुनिर्देश

विशेषार्थं—यहाँ कितनी गिनयो और कितने भवो आदिको आरूप्तन बनाकर कृष्टिकारक बीर कृष्टिवेदक बीवके कितनी स्थितिसे युक्त कितने अनुभागसे युक्त और कितने प्रदेशीसे युक्त पुर्वेद्य कर्म पाये जाते हैं। इस विषयमे क्या सम्भव है यह पृच्छा की गयी है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

§ ३१० अयवा कितनी क्वायोमे सचिन पूर्वेबद्ध कमपरमाण् इन जीवके दिलाई देते हैं। क्या एक क्यायमे, दो क्यायोमे तीन क्यायोमे या चार क्यायोमे संचित पूर्वेबद्ध कमें इस जीवके दिलाई देते हैं ह म अकार यह जीवा पूर्वाकारियों है। इस के क्यायामां जाका जात्रक्वन लेकर इस जीवके पूर्वेबद्ध कमें इस जीव के पूर्वेबद्ध कमें इस जीव के पूर्वेबद कमें इस जीव के पूर्वेबद कमें इस जीव के पूर्वेबद कमें इस मान बीर असम्बद्ध जीव के एक्सेयोग, दिल्लयोग तीनसंयोग और वारसंयोग यह यह मंत्र जानने चाहिए। यह समस्त पृच्छानिर्देश विर, हिन्द्य और कायमार्गणा के मेदीमें और क्यायमार्गणा ने मेदीमें और क्यायमार्गणा ने मेदीमें और क्यायमार्गणा के मेदीमें और क्यायमार्गणा के मेदीमें और क्यायमार्गणा के मेदीमें और क्यायमार्गणा के मेदीमें कीर क्यायमार्गणा के मेदीमें कीर क्यायमार्गणा के मेदीमें कीर क्यायमार्गणा के मेदीमें कीर क्यायमार्गणा के मेदीमें क्या क्यायों प्रकार है। बत समस्त कीर असमन्त्र और असमन्त्र कर क्यायों 'क्रम्माण पुण्यवद्धाणा' इस सुन्नवनका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध कर लेता चाहिए।

- 5 २११ 'कबील किट्टील बहिबील' एसी गाहासुलस्य बरिनावयवो यदिवाबिसीबवार्ण प्रवासकायां मार्ववाबिसीबवार्ण प्रवासकायां किरावाल किरावाल किट्टील हिंदील व संस्था, किमबिसीकेव सञ्ज्ञाल माही पिंडणियदाल बेव किट्टील हिंदील व तेसिमबहागणियमी लि इमसल्याबिसी बाणांवित।
- ५३१२ एवस्स बरिमावयवस्स अत्यिणहेते भासगाहा एत्व णरिम, छट्टमूकगाहा-विदयभासपाहाए एदस्स अत्य भणिहिति, तत्येव तस्स विण्यय कस्सामो । सर्पाह एविस्से मुकागाहाए पुश्चविणवदाण चल्कमत्यविक्तेसाण जहाकमे विष्णये कुणमाणो तस्य पडिबद्धाणे भासगाहाणियन्तावहारणद्वामयनाह-
  - # एदिस्से तिष्ण भासगाहाओ ।
- § ३१३ एदिस्से मूळगाहाए अत्यविहासणट्टमेत्य तिण्यि आसगाहाओ हॉति ति भणिवं होवि ।

# त जहा ।

§ ३१४ स्गम।

(१३०) दोसु गदीस अभन्जाणि दोस भन्जाणि पुन्वबद्धाणि । एइदियकाएस च पवस भजा ण च तसेस ॥१८३॥

- § ३११ 'कदौमु किट्टीमु च हुदौमु' यह गायासूनका व्यत्तिम व्ययत है जो—गति आदि मागणाओं से स्वयस्थ्य प्राप्त हुए पूरवद्ध कमं ६७ सपक्के भजनीय ओर क्षभजनीयक्ष्ये कितनी कृष्टियों और उनकी स्थितियोंमे सम्भव हैं, क्या अविशोयक्सेस सभी कृष्टियों और उनकी स्थितियोंने उनके जबस्थानका नियम है या प्रतिनियन कृष्टियों और उनका स्थितियोंमें हो क्षयस्थानका नियम है—इस अर्थीवरोयका जान कराता है।
- \$ ११२ इस गायासुनके अन्तिम अवववका अर्थानर्थेश करनेवाली भाष्यगाया प्रकृतमें नहीं है, किन्तु छठी मूल्यायाकी दूसरी भाष्यगाया द्वारा इतका अर्थ कहेंगे, इस्रीलए वहीपर उसका निणय करेंगे। अब ६६ मूल्यायाके पूर्वार्थमें निवद चार अर्थावशेषोक्त क्रमसे निर्णय करते हुए उन अर्थोमे प्रतिबद माध्यगायाओको इयत्ताका अवधारण करनेके लिए इस सूनको कहते है—

क्ष इस चौथी मूल सूत्रगायाकी तीन भाष्यगायाएँ हैं।

§ ३१३ इस मुलगायाके अर्थकी विभाषा करनेके लिए इसके अर्थके प्रतिपादनमें तीन माध्यगायाएँ हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

क्ष वह जैसे।

§ ३१४ यह सूत्र सूगम है।

(१३०) वो गतियोंने सर्वित हुए पूर्वबढ़ कमें इस क्षपकके भजनीय नहीं हैं और वो गतियोंकी अपेक्षा भजनीय हैं। तथा एकेन्ट्रियसम्बन्धी पौत्र काथमागणाओंने सर्वित हुए पूर्वबढ़ कमें इस क्षपकके भजनीय हैं। किन्तु त्रसमागणामे भजनीय नहीं हैं ॥१८३॥ \$ २१५ एसा पद्मभासनाहा गविमानवाविस्तयपद्मभुक्छाए अवग्नहणविस्तयवित्य पुक्काए च जिन्नवाविद्याणुद्दमोद्दण्या संपिह एविस्से लात्यो बुक्कर । त कहा—वीसु गविषु वार्षासु क्रमण्या संपिह एविस्से लात्यो बुक्कर । त कहा—वीसु गविषु क्रमण्याणि एव मणिव योगवीसु सविवाणि प्रकवदाणि एवस्स स्वयमस्स णियमा वित्य, तवो ताणि न भविष्मभाषि एवे स्वयस्त क्रिया क्रमण्य स्थित वार्षाय क्रमण्य क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य स्थाप वित्य क्रमण्य स्थाप वित्य क्रमण्य स्थाप वित्य क्रमण्य स्थाप वित्य क्रमण्य स्थाप व्यवस्त स्थाप क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य स्थाप व्यवस्त स्थाप क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य स्थाप क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य स्थाप क्रमण्य प्रवाच क्रमण्य स्थाप क्रमण्य स्थाप क्रमण्य स्थाप क्रमण्य क्रमण्य स्थाप स्थाप क्रमण्य स्थाप क्रमण्य स्थाप क्रमण्य स्थाप स्थाप स्थाप क्रमण्य स्थाप क्रमण्य स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

\$ १११ यह प्रयम भाष्यगाथा गतिमार्गणाविषयक प्रयम पृच्छा और भवगृहणविष्यक हुए री पृच्छाका निगय चरतेके छिए कवतीण हुई है। वह इसका वर्ष कहते है। वह वेषे— 'वीमु गदी अजजाणि' ऐसा कहनेवर दा गतियांमे सचित हुए पृव्यवद्ध कम इस क्षत्रक नियमि होते हैं, इस्तिल्ए वे भवनीय नहीं हैं ऐसा जानना चाहिए, स्योक्ति बहुगेर उनके अजनीय पनका कारण नहीं पाया जाता। 'वीमु अज्जाणि पुच्चवद्धकम्माणि' ऐसा कहनेवर नरकगित और देवगांकमे सचित हुए पूर्ववद्ध कम इस अपनके किसीक होते हैं और किसीके नहीं होते हैं, इस्तिल्ए यवनीय हैं, स्योक्ति उनके जवस्य हो होते के नियमका जमाव है। 'एइदिय मार्गु व' ऐसा कहनेवर पृथ्वतिकाशिक, जनकाशिक, अनिकाशिक, आयुकाशिक और त्रायुकाशिक और वतस्यतिकाशिक सम्भावाल एवं दिय बातिसे प्रतिवद्ध कम होते हैं वे इस अपनके मजनीय हैं, इयाकि उनके भी प्रकृत विषयमे अवस्य होनेका नियम नहीं पाया जाता। इर्थालए इन पाँच क्यांतिसे प्रतिवद्ध कम होते हैं वे इस अपनके मजनीय हैं, इयाकि उनके भी प्रकृत विषयमे अवस्य होनेका नियम नहीं पाया जाता। इर्थालए इन पाँच काशिक अवसेके अजनीय हैं एसा स्वार्थ करना चाहिए। और 'ज च तसेसु ऐसा कहनेपर ससकाशिक जोवों से सचित हुए पूर्ववद्ध कम इस साम्यक नियम नहीं है।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि त्रअपर्यायमें जाये बिना क्षपकश्रेणिपर जारोहण करनेका ज्ञाय कोई उपाय नहीं है।

गायापुत्रमें त्राकाधिक ऐशा सामान्य निर्देश करनेशर भी जसकाधिकके एक भेद संज्ञो-पंची द्वारोधे साचत पूर्वेद्ध कम इस सावको मजनाय नहीं हैं, किन्तु द्वोद्धिय, बोन्दिय, चतुर्गिद्धय, असंज्ञोधेचेन्द्रिय जोर सावैषद्धे दय करूपयाशाकों में स्वित हुए पूर्वेद्ध कमें इस क्षाप्तकों अजनीय हो होते हैं इस प्रकार यह कर्यविधेष भी इसी सुचपदमें निक्कान है ऐसा बानना वाहिए।

१ वा प्रती मणिये गदीसु इति पाठ ।

§ ११६ एत्य जाणि सर्वाण्डणप्वाणि तेसिमेक्को वि परमाण् सव्वासु किट्टीसु सक्वेसु च द्विविविसेतृ बहांदूण कम्बद्ध, तेसिमतनवपक्चे तवविरोहावो । सभव पक्के पुण सिवा एक्को परमाण् सिवा वो परमाण् एव गक्तुण उक्कासेणाणता परमाण् साति किट्टीण सरिसर्वणिएत सब्वेद्ध च द्विविविसेत् होद्दूण कम्बित वाणि पुण ण स्पाणिककाणि पुक्वबद्धाणि तेसिस्वंता पदेश क्रवाह द्वितीत सक्वासि क्ट्टिण सरिसर्वणिया सक्वा होदूण णियना कम्बति ति एवं स्वाणिककाणा स्वाणकाणास्वय्य सक्वा क्वेदक्यां ।

विशेषाथ-प्रकृतमें कृष्टिकारक और कृष्टिवेदक अपक जीवके किन गति कादि मार्गणाओं सम्बन्धी मवोमें बाँघ हए चारित्रमोहनोय बादि कमें नियमसे पाये बाते हैं और किन गति बादि मागणाओसम्ब भी भवाम बांधे हुए कर्म पाये भी बाते हैं और नहीं भी पाये बाते हैं इस तथ्यका सागोपाग विचार किया गया है। यह विचार करते हुए पहुछे मनुष्य और तियैंच इन हो गतियोको अपक्षा विचार किया गया है। क्षपकके मनुष्यगति तो होतो ही है क्योंकि उसके बिना संयत आदि पदोकी प्राप्ति ही सम्भव नही है। अब रहीं शेष तीन गतियां सो ऐसा कोई जियम ता है नहीं कि जो कर्मस्थिति कालके भीतर देवगति और नरकगतिको नियमसे प्राप्त हुआ हो वही जाव आगे कर्मीस्पति कालके भोतर मनुष्य भवको प्राप्त कर श्रुपक श्रेणोपर आरोहण करनेका अधिकारी होता है, इसलिए तो इन दो गतियों की अपेक्षा अपक जीवके पूर्वबद्ध कमों को भजनीय कहा है। शेष रही तियंच गति, सो मनुष्यगतिकी कायस्विति प्रवंकोटि प्रथक्त अधिक तीन पत्योपमत्रमाण है और इसमे देवगति और नरकगतिकी सम्मव भवस्थितिको भी सम्मिलित कर लिया जाय तो भी वह कर्मिस्वित कालप्रमाण नहीं ही पाती। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षपक जीव विवक्षित मनुष्य पर्यायको प्राप्त करनेके पहले कमस्यिति कालके भीतर तियवर्गातमें अवस्य हो रहा होगा। उसमें मो तियंचगतिका ऐसा कौन-सा मेद है जिसमें वह अवस्य रहा होगा, क्योंकि असजा पंचेन्त्रिय तक जितनी मी पर्यायें हैं वे सब तियंचगति सम्बन्धों ही हैं। अत यहाँ कर्मस्थितिके कालको देखते हुए इतना तो सुनिश्चित कहा जा सकता है कि वह पहले एकेन्द्रिय पर्यायमें अवस्य रहा होगा। और यह तथ्य सनिश्यित है कि कतिपय ऐसे भी भीव होते हैं को सीध एकेन्द्रिय पर्यायसे बाकर और मनुष्य पर्याय भारण करके मुक्तिगामी होते हैं। अत त्रस पर्यायमे ही द्रियसे छेकर असंज्ञो पंचेन्द्रिय और स्वव्यपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायमे जिन कमौंका बन्ध होता है वे कर्म इस सापक जोवके नियमसे होते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। परन्तु एकेन्द्रिय पर्यायमे जिन कर्मीका बन्द होता है वे इस क्षत्रक बोवके नियमसे पाये बाते हैं। इतना अवस्य है कि पृथिवीकायिक बादि उत्तर मेदोंमेंसे विवक्षित किसी एक कामवाले षीवकी वपेक्षा एकान्तसे ऐसा नियम नहीं किया जा सकता है। शेव कथन मूल टीकामें स्पष्ट क्या ही है।

- § ३१७ सपहि एवंबिहमेबिस्से बाहाए अस्य विहासेमाणो उवरिम विहासागयमाह-
- **# विहासा ।**
- ६३१८ सुगम ।
- एदस्स खबगस्स दुगदिसमिजद कम्मं णियमा अत्थि । त जहा-----ितरिक्ख-ग्राटिसमिजिट च मणसगदिसमिजिट चै ।
- \$ २१९ एदस्त . स्वयास्त किट्टीकरणध्युक्ति व्वरिभावत्याए बट्टमाणस्य दुगदिसमिजिय कम्म वियमा अस्य ति एदेण सामण्याण्यूक्ते विसेत्त विणया आवाद्ये ति एदेण सामण्याण्यूक्ते विसेत्त विणया आवाद्ये वितित विणया अवण्यूट विरिवस्त विद्यालया विष्य स्वयाद्य विसेत विणया अवण्युट विरिवस्त विद्यालया विषय सामण्याण्यूक्ते विद्यालया विद्य

🕸 अब इसकी विभावा करते हैं।

९ २१८ यह सूत्र सुगम है।

इस क्षपक के वो गतियों में अजित किया हुआ कम नियमसे है। वह जैसे—सियचगितमें अजित किया गया कर्म भी है और अनुच्य गतिमें अजित किया गया कर्म भी है ।

§ ३१९ इडिकरणचे लेकर उपरिम सबस्थामे विद्यागत इस खोबके दो गतियों में अजित किया हुवा कम नियमते हैं। इस प्रकार ऐसा सामा य निरंश करनेवे विवेधका निर्णय नहीं होता इसलिए वर्गुयर विशेषका निर्णय करनेके लिए 'तिर्यक्गतिय अजित किया गया कमें थी है और मनुष्यातिमें अजित किया गया कमें थी हैं 'ऐसा विशेषक्षय निरंश किया है।

शंका—'दो गतियोमे अर्थित किया गया कम इस अपकके अधनोय नहीं है' इस प्रकार भाष्यगाया द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश करनेसे तिर्यंचगांत और मनुष्यगति विशेष पर्यायका प्रहण कैसे होता है ?

समाधान-यही ऐसा निरवय नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है इस न्यायके बनुसार उस प्रकारके विशेषको सिद्धि होतो है।

नहीं तिर्वनगतिमें सर्माबत किया गया कर्म नियमके है ऐसा कहनेपर तिर्वनगतिके बाकर मनुष्यगतिमें हो तरान्न होकर खपकत्रीवापर बाकर हुए बोनके तिर्वनगतिमें संचित हुआ कर्म निवन्यत्रे आपत होता है। परन्तु जो तिर्वनगतिमें निवन्यत्र सामयोगम काल कर उत्कर खपकत्रीवापर बारोहन करता है उनके भी तिर्वनगतिमें सांप्रवस्त सामयोगम काल कर उत्कर खपकत्रीवापर बारोहन करता है उनके भी तिर्वनगतिमें अधित दिया गया कर्म इस खपकत्रे नियम है, क्यों कि तियनगतिमें अधित हिया गया कर्म इस खपकत्रे नियम है, क्यों कि तियनगतिमें अधित क्या गया कर्म इस समस्त्री है। स्थों कि तियनगति में अधित हिया गया कर्म हिया ति स्वक्ष पूरी तरहसे निर्करण नहीं होता। परन्तु मनुष्यगतिमें सीवाद हुआ कर्म जिस हिया गितमें कर्मस्थितिका स्वकर्म

<sup>5</sup> २'७ अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थको विभाषा करते हुए आगेके विभाषा ग्रन्थको कहते हैं—

पुत्र कस्य वा तस्य वा कम्मद्विविमनुपालिधुवागवस्त स्वयस्त निण्ड्यम् अस्य, मणुस पञ्जाप्पापरिणदस्त स्वयादीद्वतमारोहणातम्बावी । एवमेदेण सुसेण 'बोचु च गवीसु जमक्जानि' ति एदं गाहामुत्तावयव विहासिय संपष्टि 'बोसु भक्जाणि' ति इमं मुसावयवं विहासेमाणो इदमाह—

#### # देवगदिसमन्जिद च णिरयगदिसमन्जिद च मजिवन्व ।

§ ३२० कि कारण ? देव णिरयगदीजो बर्गतूच तिरिवश्य-मणुस्तेसु वेव कम्मिट्टिबिमेस कालमिछ्य ख्रवसिद्ध चिद्वस्त ताव तदुभयगिद्धमुम्बिद्ध णियमा चरिया । जो च देव णिरद्धसु पवितिय तत्य केत्त्य पि कालमिछ्य पुणी तिरिवश्येतु पवितिय कम्मिट्टिविमेस्य कालेण तत्तो कहिययरकालाद्धाणेण वा णिरयदेवगदित्यं णिमाण्टिय पुणी मणुसेसु आर्गतूण स्वयासेद्वियारकालाद्धाणेण वा चिर्यवेवगदित्यं णिमाण्टिय पुणी मणुसेसु आर्गतूण स्वयासेद्वियारहादि तत्त्य विवाद पुण्यवद्यस्त एगो वि यरमाणू णिर्य, कम्मिट्टिवीदो यर तास्यवगस्ययस्ताद्धाण्यविद्याह्म ते जो पुण णिरय देवगदीजो पवितिय तत्त्य केत्त्य पि कालमिष्टपुण णिस्तियो कम्मिट्टिवालकमेतर वेवाविष्णपूण सेवपण स्वयासिद्ध स्वविद्यास्त्र प्रमाण्डिकेच तत्त्यत्यसम्बर्ण स्वया सेवियागयस्त्रावो । तस्तु वेव णरयगविस्तिवद्यस्त भयणिकम्ब तिद्य ।

करके आये हुए क्षपक जोवके निरुचयते हैं, क्योंकि मनुष्यपर्यायसे कारिणल हुए जोवके क्षपकलेणि पर आरोहण करना सम्मव नहीं है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा 'दोसु च गदीसु अमण्डाणि' गाथासूत्रके इस अवयवको विमाणा करके अब 'दोसु अञ्ज्ञाणि' सूत्रके इस अवयवकी विमाणा करते हुए इस सूत्र को कहते हैं—

🕸 वेवगतिमे ऑजत हुवा और नरकगतिमें बीवत हुवा कम इस क्षपकके भजनीय है।

§ ३२० डांका-इसका क्या कारव है ?

समाधान—क्योंकि देवपति और नरकगितमें न खाडर तियैच और मनुष्यगितमें हो कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहकर क्षत्रकश्रीणपर बाड्य हुए खोवके उन दोनो गतियोमें बॉजत हुआ कर्म नियमधे नहीं पाया खाता।

अत जो जीव देवगित और नरहगितमें प्रवेश करके और वहाँ कितने ही काल तक रहुकर पुन तिर्यंचीमे प्रवेश करके कमेरिस्तित्रमाण काल द्वारा या उससे अधिक काल द्वारा गरित जीर देवगितिस से सी सवसको गलाकर पुन मनुष्योंने आकर स्वरक्षणियर आरोहण करता है उसके भी तरकारित और देवगितिमें सीचत हुए पूर्वबद्ध कर्मका एक भी परमाणु इस अपके नहीं पाया वाता, क्योंकि कमेरिस्तिके बाद उसके भीतर हुए संवयका अपकके अवस्थान होनेका विरोध है। परनु जो जीव नरकगित बोर देवगितमें प्रवेश करके बहुँ कितने ही काल तक रहु-कर निकला तथा कमेरिस्तिप्रमाण कालके भीतर ही विवन्त हु हुए अस व्यवके साथ अपकर्णियर कहता है उसके नरकमित जीर देवगितिमें सीचत हु जा कर्म इस अपकके नियमसे होता है ऐसा बाता हा सुर, स्थोंक नरकगित जीर देवगितिमें जो संवय किया या उसे मलाये बिना ही वह बीव अपकर्शिण पर आकड़ हुआ है। इसलिए देवगित और नगरकगितमें हुए संवयके प्रव करके शिप पर आकड़ हुआ है। इसलिए देवगित और नगरकगितमें हुए संवयके प्रव करके शिप दो गित्योंमें हुए संवयके एक्ट स्थोग और हिसंबोगकी अपका तीन मंग उत्पन्न करके वाहिए। तथा प्रवयदके साथ बार भंग होते हैं।

एस्य तिरिस्स-मणुतगदिसचयस्स युवभाव कावूण सेसदोगदिसचयाणमेगवुसंजोषेण तिष्णि भगा समुप्याएयस्या । युवपदेण सह चलारि भंगा ४ ।

- § ३२१ एवमेश विहासिय सर्वाह 'एइविय-कायेसु च पंचतु भन्ना' लि इमं सुलावयवं विहासेसाणो सल्यूलर भण्ड—
- पुढविकाह्य आउकाह्य सेउकाह्य वाउकाह्य वणप्कदिकाह्य तु तत्ते एकेकेण
   काणण समिवजद मिवयव्य ।
- §३२२ एदेस पंचमु बाबरकाएमु एकॅक्केण काएण समिष्णिय कम्ममेदस्स खबगस्स सिया अस्यि, सिया णस्यि ति वृत्ते होदि। एतो 'एक्केक्केण काएणेलि विसेसण पादेक्क मेवेसि कायाण णिएमण कावृण भवणिकमसमेदे जोलेक्कमिवि पटुष्पायणफल, समुदामपणणए तथ्यत्वलस्वस्त अण्यदरकायसविण सवस्य अवस्य मार्थिक प्रत्यालस्व स्वस्य अण्यदरकायसविण सवस्य प्रत्यालस्व स्वस्य अण्यदरकायसविण स्वावरकायमहिकिक्च तत्वलस्व स्वस्य भयणिक स्वत्य मण्यतस्य। त जहा-
- §३२३ ब्राप्यदकायादो णिप्कडियुल जाब कम्माट्टियो समप्पदि ताव सेसकाएस चिट्ठियुण पुणो मणुस्सेस आगतुण खवगसींड चडिवस्स अप्यिदकायिन्म संचिदकन्मपदेस

विशेषायं—कोई बोव पहले नरकमितमें था। पुन वहाँसे निकलकर तिमँबगितमें होता हुजा मुनुष्यगितमें आया। यह एक मग है। कोई जोव पहले देवगितमें था। पुन बहाँसे निकलकर तिमँबगितमें लेका। यह एक मग है। कोई जोव वरके देवगितमें था। यह दूसरा मग है। तथा कोई जोव नरकसे निकलकर तिमँबगितमें होता हुजा मनुष्यगितमें अवाग। यह दूसरा भग वहीं आकर विभैवगितमें एरक्न हुआ। पुना वहीं आकर विभैवगितमें एरक्न हुआ। पुना वहीं आकर विभैवगितमें एरक्न हुआ। पुना वहीं है। यह तीन भगोमें पुन भगके और वैवगितकों अवकम्बन करके उक्त तीन भंग उत्पन्न होते हैं। इन तीन भगोमें पुन भंगके सिला देनेप कुल बार भग होते हैं। ये बारों भंग दोनों अपेकाओंसे बन जाते हैं। यह यहां विशेष समसना वाहिए।

- § ३२१ इत प्रकार इसकी विभाषा करके अब 'एकन्त्रिय और पौबों कायमार्गणाओं सेंचितकर्म इस अपकके मजनीय है इस सुत्रके बवयवकी विभाषा करते हुए आगेके सुत्रकी कहते हैं—
- ॐ पृथिवीकायिक, जलकायिक, ज्ञानिकायिक, बायुकायिक और बनस्पतिकायिक इन पाँचीमे से एक एक कायके द्वारा समाजित किया गया कम इस क्षपकके भजनीय है।
- § ३२२ इन बाँच स्थावरकायिकोमेसे एक-एक कायिक बोवके द्वारा सर्पावत कमें इस सप्तके स्थात् है वार स्थात् नहीं है यह उचन कथनका तात्य्ये हैं। इनपराके 'एककेक्केण कायेण' यह बिशोण इन स्थात् नहीं हैं यह उचन कथनका तात्य्ये हैं। इनपराके पावन कर के नी चाहिए यह उचन कथनका पत्र है, क्योंकि समुदायको मुख्यतासे वहीं हुए सवयका अन्यत्र कायके सम्बन्धता वहीं हुए सवयको मावनीया इस प्रकार कामनी चाहिए। वह वेदें —
- § ३२२ विबिक्ति कायमेंसे निकलकर बबतक कमिस्यिन समान होती है तबतक शेष कायोमें रहकर पुन मनुष्योमें बाकर क्षपकश्रीणपर चडे हुए बीवके विविक्षतकायमें संचित हुए

पिडस्स एगो वि परमाणु णत्नि । जो पुण बप्पिबचावरकावादो जिल्लारिकुण कम्महिविज्ञवर्भतरै वेव मणुनेसप्पेजिय स्वयमेविजावहृति तस्स अप्यिबचावरकायिन्म मुश्बद्ध कम्मपरेसमा जियमा किट्टीस विविध् ति चेतन्त्र । होत पि एक्को वा वो वा परमाणु जाव उक्कस्सेणानता परमाणु सश्यासु किट्टीसु सभ्वेसु च हिविवसेस्स होडुण लञ्जाति ति सन्तव्यं ।

- § ३२४ सपहि 'न च तसेस' इच्चेदस्स सत्तावयवस्स विहासण्डुपूत्तरस्त्तामोइर्ण-
- \* तसकाइय समिवजद णियमा अत्थि ।
- ६ ३२५ जाव तसकाइयो ण जावो ताव खवगो ण होवि त्ति तेण कारणेण ससकाइय समिजियमेवस्स खवगस्स णियमा अस्यि त्ति चेत्तव्यं। एस्य तसकाइयसमिष्ठित्रद युव काडूण पूर्णो सेसकाएँहि सह एगर्सजोगाविकमेण स्द्राज्ञमा एकत्तीसं होति ॥३१॥
- § ३२६ एवसेलिएण पर्वचेण गडीस् कायेत च पृथ्यणिबद्धस्स कम्मस्य अवणिवकाश्रयणिवज्ञ सरूवेणस्वित्तायेसण कार्ण सपित्र तत्येत्र वितेसणिकायमपुष्पायणद्वमेगेगगिवसंचियस्य काय्-सचिवस्स च जहुक्णुक्कस्सप्येसगरस पमाणविणिकायमप्याबहुत्रपख्वण च कृषमाणो तिकार्यवण-

कमश्रदेशिष्ण्डमा एक भी परमाण् नहीं पाया जाता। परन को जीव विवक्षित स्थावरकायमैं निकलकर कमस्थितिक मीनर ही मन्यामे तरास्त बोकर खपकश्रेणियर आरोहण करता है उसके विरक्षित स्थावरकायमैं विवक्षित स्थावरकायमें पूर्वक कम्प्रदेशपृत्र अष्टियोमें नियमसे पाया जाता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। पृत्वद्ध प्रदेशप्त होता हुना भी एक परमाण् होता है, दो परमाण् होते हैं इस प्रकार उत्कृष्टक्ष्म के अनन्त परमाण् तह होते हैं जो समी स्थितियोमें साह होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए।

विदोवार्थ—यद्यपि प्रत्येक कायवाले जीवको उत्कृष्ट कायस्थिति असस्थात लोकोंके समय प्रमाण है। परन्तु यही प्रत्येक कायवाले जीवमें सचित हुए पूर्वबद्ध कर्मका क्षपक बोवके सजनीय-पना कैने यदित होता है इस तस्यको ध्यानमें रखकर मुख्ये टीकामें उदत प्रकारसे स्वद्योकरण किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

- § ३२४ अब 'ण च तसेसु' इस प्रकार उक्त माष्यगाचाके इस अववयकी विभाषा करनेके
  छिए आगेके सत्रको कहते हैं
  - अ त्रसकायिक जीवोंमे सर्माजत कर्म इस क्षपकके नियमसे पाया जाता है।
- § २२५ जबनक त्रसकायमें जन्म नही लेता तबतक क्षयक नही होता ऐसा नियम है। इस कारण त्रसकायिकमें समित्रत कमें इस क्षयकके नियमसे पाया जाता है ऐसा यहाँ पहुण करना लाहिए। यहाँपर त्रसकायिकमें समीत्रन कमेंको छात्र करके पुन खब कायोके साथ एक सबोगी आर्थिक कममें प्राप्त हुए भीन ३१ होते हैं।
- विशेषायं—यही त्रवकायिकमें बजित कमें घर है। उसका बन्यय सब भंगोमें होगा, हसालिए उसे प्रत रखकर सेय पृथियोकायिक बादि यौजकी अपेक्षा कमसे एक सयोगी ५, दिसंयोगी १०, तीनसयोगी १०, चारसंयोगी ५ और पौचसयोगी १ इस प्रकार कुछ ३१ भग प्राप्त होते हैं यह उक्त कपनका तात्यर्थ है।
- § ३२६ इन प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा चार गतियो और पौच कायोमे पूर्वानबद्ध कमके इस क्षत्रकने भवनीय और अभवनीयरूपसे अस्तित्वका ऊहापोह करके अब बहुपर विशेष निर्णयको उरान्त करनेके छिए एक-एक गतिये सचित हुए खबन्य और उत्कृष्ट प्रदेशपुत्रके तथा

पुत्तरमुत्तमाह—

- एनो एक्केक्काए गदीए कावेहिं च समन्जिदल्लग्गस्स जहण्णुक्कस्सपदे-सग्गस्स पमाणाणुगमो च अप्पावहुजं च कायञ्ज ।
- ५ ३२७ एतो उबरि एक्केक्काए गवीए तस्यावरकार्योह य ज समिष्णव कम्मं स्वयासेढीए स्वर्णाज्ञास्वर्णाच्यास्य जहण्युक्कस्सप्वितिसेक्षस्य स्वर्णाच्यास्य जहण्युक्कस्सप्वितिसेक्षस्य समाणायुगमो कायक्वो । तदो तक्ष्वस्यमप्याबहुज च कायक्य, बण्णहा तिक्वस्यवित्तिणिण्या प्रपाप्ति ति भणिव होवि । सपिह एवेण सुलेण समिप्पवण पमाणप्याबहुजाणमेत्यमणुगमो कायक्वो ।
- § १२८ तं जहा--गर्वीसु कायेसु च जेसु समिज्जिद कम्म भयणिक्ज जाद तेसु समिज्जिदस्य पर्वेसपिडस्स पमाण जहुग्गेण एगपरमाणु भवदि, उदकरसेण जणता कम्मपदेसा छम्मति । जेंसु सचिववव्य णियमा जिल्व तेसु जहुग्गुक्करसेण जणता कम्मपदेसा भवति । एसो पमाणागुगमो ।
- § ३२९. सपहि अप्याबहुज बुक्बदे—भयणिक्जाण जहण्णवदेसग योवं। उक्कस्सर्य पदैसगमणतगुण। अभयणिक्जाण जहण्णजो पदेसींपडो योवे। उक्कस्सजो पदेसींपडो असलेक्जपुणी।को गुणगारो ? पिक्वोबसस्स जसलेक्जिदिभागी।

एक-एक कायमें सचित हुए जवाय और उत्कृष्ट प्रदेशपुबके प्रमाणका निर्णय और अल्पबहुत्वकी प्रकपणा करते हुए उसको निमित्त कर आगेके सुत्रको कहते हैं—

- अ इससे आगे एक-एक गति द्वारा और एक एक काय द्वारा सर्माजत होकर सम्बद्ध जयन्य और उत्कृष्ट कर्मप्रदेशपुलके प्रमाणका अनुगम और अत्यवहत्व करना चाहिए।
- § ३२७ इससे बागे एक एक गति द्वारा तथा तस बोर स्यावर काय द्वारा यो बॉबत किया गया कमें सपकश्रीणमें अवनीय बोर अन्यनीयकपसे उपलब्धान है उस जब यपद बोर क्लाइन्यदेव विशेषत प्रदेशपुबके प्रमाणका अनुगम करना चाहिए। तदनन्तर तद्विययक अल्प बहुत्व करना चाहिए, अयया तद्विययक विशेष निर्णय नही उत्पन्न होता यह उक्त कथनका तद्विययक विशेष निर्णय नही उत्पन्न होता यह उक्त कथनका तत्वियं है। अल्प स्वाप्य देवा यहाँ पर अनुगम करना चाहिए।
- \$ २२८ वह जैसे—गतियोमे और कायोमेसे जिस गति और कायमें अजित हुआ कम इस सपकके मजनीय होता है जस गति और कायमे जीवत हुए प्रदेशियङका प्रमाण जयन्यक्यसे एक परमाणु प्राप्त होता है जीर उन्हृष्टक्यसे जननत कमदरश गये जाते हैं। एरनु जिस गति और कायमे सीवत हुआ कमद्रक्य इस सपकके नियमसे गया जाता है उस गति और कायमें जयन्य और उन्हृष्टक्यसे जनन्त कमद्रदेश यांचे जाते हैं। यह प्रमाणानुसम है।
- § ३२९ अब अल्पबहुत्वका कथन करते हैं। अबनोय पदोक्त जब-य प्रदेशपुत्र सबसे अल्प होता है। उससे उत्कृष्ट प्रदेशपुत्र अनन्त्रगुणा होता है। अभवनोय पदोंक्त जब य प्रदेशपिण्ड सबसे अल्प होता है। उससे उत्कृष्ट प्रदेशपिण्ड असस्यातगुणा होता है। गुबकार बया है? पत्योपमका असंस्थातमा भाग गुणकार है।

- §३२० तस्य तिरिक्सनबीए बद्धजहण्णवस्ये इष्टिक्ष्यमाणे एइविएसु स्वविकस्म सियलक्सणेण कम्मिट्टिविमणुपालिय तत्तो चिष्किविषुण सेतग्रबोसु सागरोबमसवपुषत परिमसिय स्वयगाए बम्मिट्टेवस्स तिरिक्सगविसांबदवस्य जहण्यं मववि । उपकरसं पुण गुणिवकस्मेसिय लक्ष्यणेण तिरिक्सगवीए कस्मिट्टींब सञ्चमणुगालियुण कपसंचएण सह स्ववासींड स्वविवस्स मववि ।
- § ३३१ मणुसपबीए बद्धजहुण्यवश्ये इण्डिःकामाचे वश्यापबीचो मणुसेस् वापानूव वासयुप्तपा सव्यवहृत्य व्यवपरिङ चडिवस्स बहुण्य भववि । उच्छत्स्सय पुण मणुसपबीए तिर्ण्या पण्डियोवमाणि पुळ्ळोडापुप्रसेणश्मित्राणि भवद्विविमणुगालिपुण समयाविरोहेण व्यवपरिङ चित्रस्स बहुव्य ।
- § ३३२ तसकाइएतु जहण्यवश्ये इच्छिजनाचे यावरकायादो बागतूण तसेतु वासपुषर मांच्छय स्वयासीड पांडस्स जहण्य होति । उक्कस्त पुण गुणिवकम्मनियलक्षणेण तसद्विति सम्बं परिप्तानिय स्वयासीडमांच्डत्स भविति । तेण जहण्यवश्यादो उक्कस्सवस्थमसंवेजजगुण जाद । एवं प्रवामासगाहाए अत्यविहासण समाजिय संपत्ति विविद्यासगाहाए कहाबसरप्रसम्बद्धासणं कृत्याणो उवरिम पवषमाहवेड्-
  - # एचो विदियाए भासगाहाए समुक्किचणा।

§ ३३३ सुगम ।

- \$ २२० वहीं तिसंवगतिमें बढ़ जब प द्रव्यको विवक्षा करनेपर एकेन्द्रियोमें क्षिपत कमौंशिक रुक्षणवे कर्मीस्वितिका पालन करके और वहींवे निकड़कर शेष गतियोमें सौ पुषस्य सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके बारकभिणिको मात हुए जोवके तिसंवगतिमे सचित हुआ द्रव्य जमन्य होता है। परन्तु गुणितकमीशिक रुक्षणये तियच गतिमे पूरी कर्मीस्वितिका पालन करके सचयस्य कर्मके साथ अपकश्यिणपर चहे हुए जीवके सचित द्रव्य उत्कृष्ट होता है।
- ५ ३२१ मनुष्यगितिमे पूर्वबद्ध वापन्य द्वाय इच्छित होनेपर जो जीव बन्य गतिसे आकर वपपुष्पस्य कारुके द्वारा अतिसीज सपक्रेषिणर आक्ट हुआ है उस सायक खप य होता है। परन्तु जो पूर्वकोटिपुषस्य अधिक तीन पत्योपम कारुक तक मनुष्यगितसम्बन्धो अवस्वितिका पालक करके समयके वित्योधपूर्वक सायकोषणर बाक्ट हुआ है उस सायकके मनुष्यगित सम्बन्धों पूर्वबद्ध कर्म उत्कृष्ट होता है ऐसा प्रकृतमें जानना चाहिए।
- \$ ३३२ त्रसकायिकोमे जय य द्रव्य इच्छित होनेपर जो बोब स्थावरकायमेंसे आकर कार्मीय वर्षपुनस्त काछ तक रहकर सापकाणिपर आकड़ हुआ है उसके जय य होता है। परन्तु गुणितकमाशिक छक्षणचे पूरी वसस्यिति तक परिजयण करके सापकाणिपर आकड़ हुए बोबके पूर्ववद कमें उन्कृष्ट होता है। साहिण जबन्य द्रव्यक्षे उन्कृष्ट द्रव्य वसंस्थातगुषा होता है। इस क्ष्य जबन्य द्रव्यक्षे उन्कृष्ट द्रव्य वसंस्थातगुषा होता है। इस अकार प्रयाम माध्यापायाको अर्थीवभाषा समास करके वब दूसरी माध्यापायाको अर्थावभाषा कर्यक हुए आगेके प्रव षको आरम्भ करते हुँ—
  - 🕸 इससे जाने दूत्र सुसरी आध्यमाबाकी समुत्कीतंना करते हैं।

§ ३३३ यह सूत्र सुगम है।

# (१३१) एइदियमनग्गहणेहि असखेजजेहि णियमता बढ । एगादेगुचरिय सखेजेहि य तसमवेहि ॥१८४॥

§ ३३४ एसा विवियभासगाहा 'कवितु गबीतु मवेतु,क्व' इच्चेव मुसावयवमस्सिर्ण भवसाविवत्स विवेदागस्स तस वावरामेहि विसेशियुण पक्वणहुमोइण्या। त नहा- 'एइविय भवगाविवत्स विवेदागस्स तस वावरामेहि विसेशियुण पक्वणहुमोइण्या। त नहा- 'एइविय भवगावित् । विवेदागिय एइवियभवगाहण्या वावराम्मि व्यक्ति कि इस्माहृं विवन्भतरे जहण्या। वि चित्रविद्यास सस्वेद्यादिवाण पित्रविद्यास वावराम्मि वावरामि वावराम्मि वावरामि वावरामि

५३२५ 'एगावेगुत्तरिय' एव भाणवे चावरकायावी जागतूण भणुतेसुवविज्ञय खवणाए कम्भुद्धिस्स एगतसभवसचिवदस्य खवनास्त्रीए जन्माव ।एव वो ति।शणजाविकमण एगेगुत्तरब्रुडीए जित्तर तसभवस्थानिक पर्वाचित्रव्यक्षिण जित्तर तसभवस्थानिक विज्ञानिक पर्वाचित्रव्यक्षिण जाव उक्कस्सेण तप्तावागक्षक्रकमेलस् तसभवस्थ स्वयन्त्रविच्या खवर्गानि । तेण एगाविष्णुत्तरकमेण जिरतर बिहुवेहि तसभवगहणहिला जित्तर विद्ववेहि तसभवगहणहिला ।

<sup>(</sup>१३१) असल्यात एके द्रियसम्बाची भवग्रहणोके द्वारा बद्ध कम अपक जीवके नियमसे पाया जाता है। तथा एक त्रसभवसे लकर उत्तरात्तर सल्यात त्रसभवोके द्वारा बद्ध कम अपक श्रीवके नियमसे पाया जाता है।।१८४।।

<sup>\$</sup> २२४ यह दूसरी भाष्यगाया 'किहनु गवाजु अवेतु च हस प्रकार हत सूत्रके अवयवका आल्राय कर त्रस ओर त्यावर मवास विशिष्ट भवसावत प्रवश्चेकका हस आपके अवस्था करतके लिए अवताणे हुँई है। यह जेड — एइदियभवगत्वणिहिं एंसा कहनेपर जसस्यात एकोन्यस्थ स्वयद्वणामे बढ कम अवस्थ त्रकोन्यस्थ त्रस्थ स्वयद्वणामे बढ कम अवस्थ त्राप्त व्यवस्थ हो है, व्योक्त कमात्यात्यसाण कालक भातर वय यस भी स्वाप्त के अस्य स्वयद्वणामे अद्यक्ष्यात्व भाग प्रमाण एकी द्वयसम्ब या भवाका प्रहूण उपकर्ण होता है। ओर यह क्ष्यन आपक्ष भा तहो है, क्योक ानलभन कालम आंवक सप्तर्याद्वम स्था स्थित होन कम स्विताको सत्यात आवोलप्रमाण एकी द्वय भवपद्याच कालम व्यवस्थ व्यवस्थ स्थात आवोल कम सम्याद्वण कमें द्वय स्थाप स्थात होने होने स्थात आवोल कम समाद्वातको अत्यद्वण कमें स्थाप स्थाप

<sup>§</sup> ३३५ 'एगावेगुत्तरियं' ऐसा कहनेपर स्थावरकायिकोसेचे आकर और मनुष्योमे उत्पन्न होकर सापकश्रीणपर आस्कृ हैम् आवक एक नत्वस्यसे सचित हुआ इब्य सापकश्रीणपर पाया आता है। इसा प्रकार दो, तोन भव आदिक कमसे बागे एक एकका वृद्धि द्वारा निर्देश उत्तर उत्तरे स्थाययश्रणोको बढ़ाना चाहिए जहाँ चाकर उत्तरुवसे तत्यायांग्य सस्यात नत्वसवामे बद्ध पूर्व सावत प्रविश्व स्थायांग्य सस्यात नत्वसवामे बद्ध पूर्व सावत प्रविश्व स्थापक स्यापक स्थापक स्य

५३३६ सर्वाह एवंविहो एदिस्से गाहाए अत्यो सुगनो ति कावूण सिस्साणमत्यसमप्यणं कुणमाणो सुत्तपुत्तरं भगइ—

## # एदिस्से गाहाए विद्वासा चेव कायव्वा ।

§ २२७ एदिस्से गाहाए अत्यविहासा सपुष्कित्तगाए चैव साहेयूण भाणियव्या सुबोहतावो । तवो ण तत्य विहासतरमाढवेयव्य, जाणियजाणावणे फठाभावावो ।त्त वृत्त होइ । एवमबिस्से

क्षपकके प्राप्त होते हैं, अधिक नहीं यह इस सुत्रके वर्षका निश्वय है, क्योंकि इनसे व्यधिक मद प्रहणांका त्रसांस्थितिके मोतर सम्मावना नहीं पायो जातो है।

शका—कर्मस्थितिके मोतर एकेन्द्रिय मबसहणोका पुन पुन बातर कराकर ससकायिकोमें उत्पन्न करानेपर असंख्यात असमवामे सीवत हुआ दृश्य इस असम्बन्धे पाया बाता है। और यह क्यन बांगद्ध भी नहीं है, नयोकि जब य उदेशांवमिक स्वामेत्वविषयक पुत्रमे शांपत कर्माशिक छात्राका कथन करनेपर एके द्वियामें बाकर संयमाध्यमादि गुणबीणानजें राको करने छिए अस्वामें बाकर संयमाध्यमादि गुणबीणानजें राको करने छिए अस्वामें बाकर संयमाध्यमादि गुणबीणानजें राको करने छिए अस्वामें व्यामें होते हैं ऐसा प्रकरण किया प्या है। इसलिए जब कि असंस्थात असकायिकसम्बन्धों मबसूरण कर्मस्थाति में निर्माण प्राप्त होते हैं ऐसा अवस्थान असि होते ही एस प्रकरण होते हैं। इसलिए जब कि असंस्थात असकायिकसम्बन्धों मबसूरण कर्मस्थान सेने पटित होता है?

समाधान-वह कोई दोष नही है, नयोकि एक्षे लेकर एक-एक अधिकके कमसे निरन्तर उपक्रम्यमान त्रससम्बाधा मनप्रहणोको यहाँ सुत्रमे विवक्षित किया है।

स्विशेषार्थं—पद्मिष् पूरे कर्मीस्यितिप्रमाण काक्के मीतर जन्तर देकर पत्योगमके जसस्यातर्वे मायप्रमाण त्रस मत्र प्राप्त हात है। परन्तु यहाँ मायपूत्रमें 'प्यापित्पृत्तरक्षेण' पद होते ए क साथ कनसे यांद हो तो त्राजीक संस्थात भव हो होगे यह स्पष्ट किया गया है, इसांकए प्रदेश विभवितके स्याप्तिवित्यक सुत्रवे हर कर्मन्त्र कोई विरोध नहीं आता। श्रेष क्वान सुगम है।

§ ३३६ अब इस गायाका इस प्रकारका वर्ष सुगम है ऐसा निश्चय करके शिष्योको वर्षका समर्थण करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

क्ष इस गायासूत्रके अयको समुत्कोतनाको हो विभावा कर लेनी चाहिए।

\$ २२७ इस गावासूनको अथविकाया समुस्कोर्तनासे हो सायकर कहनी चाहिए, क्योकि वह सुवाध है। इसलिए उस विषयमें दूसरो विमाया बारम्य नही करना चाहिए, क्यांक विसका ज्ञान करा दिया गया है उसका पुन ज्ञान करावेने फड़का अभाव है यह उक कवनका तास्पर्य विविषमासगाहाए अत्यविहासण समाणिय सपहि 'द्विवि-जगुमागेतु वा कसायेसु' लि एव मुख्याहावयवमस्सियुण तवियमासगाहाए विहासणं कुणमाणो तववसरकरणदृषुवरिमं सुत्तमाह---

- # एची तदियाए मासगाहाए सम्विकचणा।
  - § ३३८ स्गम ।
- (१३२) उक्कस्सयअणुमागे हिदिउक्कस्साणि पुन्वबद्धाणि । मजियमाणि अमजाणि होति णियमा कसाएस ॥१८५॥
- ५३२९. एसा गाह्। उक्कस्तिट्टिव अणुभागविसेसियाण पुश्वबद्धाण स्वयान्म भयणिण्यात्त पुष्पायान् पुष्पायान् पुष्पायान् । सामो दृष्णा । त जहा- 'उक्कस्तयान् भागे' एव भणिवे उक्कस्तानुभागविसेसियान उक्कस्सिट्टिव क्रिसेसियान पुष्पायान् । सामो दृष्णा । त जहा- 'उक्कस्तयानुभागे' एव भणिवे उक्कस्तानुभागविसेसियान क्रिक्टिव क्रिसेसियान सुव्यव्याण एवस्म स्वयानिम सिया अस्ति सिया जस्ति सि अस्तियव्याण । कि कारण ? उक्कस्सिट्टिवियुक्कस्तानुभाग व विषयण कम्मट्टिवियुक्कस्तरे सेव स्वयासीं ब्रह्मिस्सियान कम्मयदेशान सम्बद्धान सम्बद्धान सम्बद्धान स्वयासी अप्तान क्रिक्टिव क्रिक्टियान स्वयासी अप्तान स्वयासी अप्तान स्वयासी स्
- है। इस प्रकार इस दूसरी भाष्यगायाकी अर्थीवशाया समाप्त करके अब 'ट्रिटि अणुमागेसु ना कसायेसु' इस मूलगाथाके अन्यवका आख्यन्त लेकर तीसरी भाष्यगायाकी विभाषा करते हुए ससका अनुसर करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते है—

🕸 इससे जागे तीसरी भाष्यगायाकी समुस्कीर्तना करते हैं।

६ ६३८ यह सूत्र स्वम है।

(१३२) उत्कृष्ट अनुभागविशिष्ट और उत्कृष्ट स्थितिबिशिष्ट युवबद्ध कम इस क्षपकके भजनीय हैं। परन्तु क्रोवाबि चारो कवार्यो द्वारा बद्ध पूर्व संचित कमें इस क्षपकके अभजनीय हैं॥१८५॥

\$ ३३९ यह बाध्यगाया उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुमागविशिष्ट पूबवद्ध कर्म अपक्के भवनीय हैं इस बातका क्यन करनेके लिए तथा क्रोब, मान, माया और कोभक्त्रायो द्वारा बद्ध पूर्वस्थित कम इस अपक्के अगवनीय हैं इस बातका कथन करनेके लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे—'उक्कस्ययणुनाये॰' ऐसा कहनेपर जुल्कष्ट अनुमागविशिष्ट और उत्कृष्ट स्थितिविशिष्ट पूबद्ध कर्म इस क्षत्रकोर स्थात् हैं और स्थात् नहीं है, इसलिए अवनीय हैं।

शंका-इसका क्या कारण है ?

समामान — नयों कि उरकुष्ट दिश्वीत जोर उरकुष्ट अनुभागको बोधकर कर्मीस्पितिकै भीतर ही अपकशेष्मार आकड़ हुए जोवने तिक्षिण्ट कमप्रदेश हम सपक्के सम्भव देखे जाते हैं। किन्दु कमिस्मितिके भीतर सर्वेत्र हो अनुरुष्ट स्थिति और अनुभागको बोधकर आये हुए क्षपकके सर्वेद्ध हमानी

'अभज्जाणि होति णियमा कसायेषु' ऐवा कहनेवर कोध, मान, माया और लोभकवायोमें बन्धको प्राप्त हुए पूर्वबद्ध कमें इस अपकके नियमसे पाये जाते हैं, इसलिए वे इस अपकके अवनीय नहीं हैं, स्पोकि अन्तर्मृहुर्ते काल हारा चारो कवायोस्त्रक्य उपयोगीके परिवर्तमान होनेपर उनमें वरियक्तमानेषु तेसि भयनिज्ञस्ते कारणाणुवसंस्रादो ति मणिर्व होवि । सर्पाह एवस्सेवस्यस्स फुडीकरणटुपुवरिम विहासागवमाढवेद-

- **# विद्यासा** ।
  - § ३४० सुगर्म ।
- **\* उक्कस्सिट्टिदिबद्धाणि उक्कस्सअणुभागबद्धाणि च मजिदञ्बाणि ।**
- § ३४१ सुराम एत्य कारणं, अणंतरमेव परूविदत्तावो ।
- \* कोइ-माण-माया-डोमोवजुत्तीह बद्धाणि अमजियव्वाणि ।
- ५१४२ दुवो ? अंतोपुहुतेण परियत्तमाणेतु बहुकसायोवजोगेतु तत्व बढार्ण कम्माणं णियमा बल्यित्तसिद्धोए विसंवादाणुबलंभावो । 'कवीतु किट्टीसु च द्विवोतु' ति एवस्स सुलगासाचरियादयवस्स बल्यविहासा एत्य ण पक्षिका छटुनूलगाहाणडिबद्धविवियमासगाहाए सब्वेतिमध्यणिकजाणमेनकवारेणेव दृति जणुभागेतु अबटुल्यकसं जालावेति ति एवेणाहिप्याएण, तवो तत्येत तस्स णिज्याबो बहुत्वो ।

सींबत हुए कमींके इस क्षत्रकके भवनीय होनेमे कोई कारण नही पाया जाता यह उक्त रूपनका तास्तर्य है। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए आगेके विभाषाय यको आरम्भ करते हैं—

🕸 अब इस भाष्यगायाको विभाषा करते हैं।

§ ३४० यह सूत्र सुगम है।

🕸 उत्कृष्ट स्थितिबद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबद्ध पूचलित कर्म इस अपकके अजनीय हैं।

§ ३४१ यह सूत्र सुगम है, क्यों कि इस विषयमें कारणका कवन अनन्तर पूर्व ही कर आये हैं।

क कोब, मान, माया बौर लोभमें उपयुक्त होनेसे बढ पूर्वसंखित कम इस क्षपकके अभजनीय हैं।

§ २४२ क्यों कि चारो कथायोग्गन्य थी उपयोग जन्तर्गृहृतीयें परिवर्तमान हैं, इशिक्ष्य छनके सद्भावमे बद पूवसिवत कमीका अस्तित्व इस स्वयक्के नियमसे पाया जाता है उसमें किसी प्रकारण विसंवाद नहीं उपलब्ध होता। 'करीमु क्ट्रिगेसु व द्वितीसुं इस प्रकार मूल्यायोक इस अन्तिम अवयवकी अर्थविमाया यहाँ नहीं कही गयी है। छठो मूल्यायोग प्रतिबद दूसरी माध्यमाथा द्वारा दिखति और अनुमागोने सभी अमजनीयोके एक बारमें ही अवस्थानकमका ज्ञान करानेवाले हैं, इसिक्य इस अम्प्रायेश वहां रामिक स्वानिक स्वानि

विद्योदार्थ — जो बीव उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट बनुषागंधे युक्त कार्षोका बन्ध कर कार्य-स्थित कालके भीतर ही धरकबीणपर बारोहण करता है उस ध्यक्षके उसन विधिने पूर्ववद्ध कार्य नियमसे पाये जाते हैं। किन्तु जो कमस्थिति कालके मीतर अनुत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट अनुत्वाराखे युन्त कर्मका बन्ध कर उस कालके मीतर ही काएकशिणपर आरोह्य करता है उसके उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुषागंधे युक्त पूर्ववद्ध कर्म नियमसे नही पाये जाते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब रही चार कथायें सो उनमेंसे प्रत्येक कथायका काल ही बन्तर्मनूर्त है, ऐसी अवस्थामें किसी भी कथायके साथ बद्ध पूर्वसंबित कर्म इस क्षपकके नियमसे पाया काता है, बत इस क्षरेकारि उसे अभवनीय कहा है।

- § ३४३ एक्सेलिएण वक्ष्येण चउत्वमूलगाहाए अत्यविहासणे समाणिय सपेहि ध्वामीए मूलगाहाए अत्यविहासण कुणमाणो उवरिम प्रवासमह—
  - एतो पचमीए मुख्याहाए सम्रुक्कित्तणा ।
  - § ३४४ सुगम।
  - **\* त जहा--**
  - § ३४५ सुगर्म ।
  - (१३३) पज्जनापन्जेनेन तथा त्यी-पुण्यवु सयमिस्सेण । सम्मन्ते मिन्छने केण व जोगोवजोगेण ॥१८६॥
- ६ १४६ एसा मुलगाहा पश्चस्तापञ्चसावत्यान वेद सम्मस लोग गाण-दसणीवजीगमम्म गान् य पुरुवद्धाण कम्माण खवगसेद्धीए भयणिक भागवणिक अभावपुद्धारणह्मीद्दणा। तं लहा—'पश्चसावज्ञस्यण' एव भणिवे पश्चसावाण् ववश्चसावाण्याए च बहुमाणेण जीवेण पुरुवद्धारण कम्माण क्रिकेण पुरुवद्धारण क्रमाणे क्र
- - 🕸 इससे आगे पौचवीं मुलगाबाकी सपुरकीतंना करते हैं।
    - § ३४४ यह सूत्र सुगम है।
    - क्ष बह जैसे। § ३४५ यह सूत्र स्गम है।
- (१३२) पर्याप्त कोर अपर्याप्त अवस्थाके साथ, स्त्रीवेव, पुरुववेव और नपुंसकवेवके साथ, सम्यागमध्यात्व, सम्यक्त्व और मिध्यात्वके साथ तथा किस योग और किस उपयोगके साथ पुषबद्ध कम इस अपकर्क पाये जाते हैं ॥१८६॥

§ ३४७ 'मिस्सेज सम्बली मिण्डली' एव मणिवे सम्मामिण्डलाट्टि-सम्माहट्टि-मिण्डाइट्टीस् पुण्यबद्धाणि किमेदस्स वसवयस्स बरिव बाहो वरिव ति पुण्याहिसंबेण सम्मरतमप्पाणीवाये पुण्यबद्धाणं म्याणिज्ञसम्बणिज्ञसम्बण्या गवेसणा सूचिवा इट्ट्या । 'सेण व कोगोवकांगि एवेण कि सांसावयवेण कोगमप्पाणाए जाणस्तानोव कोगमप्पाणाद्या पुण्यास्त प्राण्यास्त कोगमप्पाणाद्याणं प्रयाणिज्ञसम्बण्याच्या केण बाला व्याणिज्ञसाय पिज्ञसम्बण्याच्या पिट्टूट्टा इट्ट्या । पण्यारतस्त कोगमेवेन तस्त केण कोगेण बद्धाणि पुण्यास्त वित्त ब्राण्याच्याणि स्त्रणा काणायां काणायां स्त्रणाच्याणि केण वा सम्यणिज्ञाणि ति पुण्या प्राण्याच्याणि केण वा सम्यणिज्ञाणि ति पुण्या प्रयाणेज्ञाणि ति पुण्या व्यापेण्याणि स्त्रणाच्याणे स्त्रणे स्त्रणाच्याणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणे स्त्रणाच्याणे

# एत्थ चत्तारि भासगाहाशी ।

§ ३४८ सुगम ।

# त जहां ।

§ ३४९ सुगर्म ।

(१३४) पञ्जनापन्जने मिन्छन णवुसए च सम्मने । कम्माणि अगन्जाणि द थी पुरिसे मिस्मगे मन्जा ॥१८७॥

अ इस मूलगायाके अथकी प्ररूपणामे बार भाष्यगायाएँ निवद हैं।

§ ३४८ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे।

§ ३४९ यह सूत्र सुगम है।

(१२४) पर्याप्त और अवर्याप्त जवस्मार्थे तथा किश्वास्त्र, नगुसक्तेव, और सम्यवस्य मार्गणामे पुजबढ कम इस सपकके जभजनीय हैं। किन्तु क्योवेव, पुरुववेद और निव्यमागवार्थे पुजबढ़ कमें इस सपकके भजनीय हैं॥१८७॥

- ६३५० एसा यद्वसभासवाहा परुजतायज्ञात्त्रजीवसमासेषु वेदगसम्मत्तमगणाणु च पयवरेष जिल्लायकरणटटमोङ्गल्ला। तं जहा—'पज्जतायज्ञाते' एवं भणिवे परज्ञत्तेण व्यवज्ञातेण च पुळ्यबद्वाणि कम्माणि विषयमा बरिच न्ति सुत्तत्यसब्धो, कम्माट्टिवकर्मतेर यज्जतायज्ञारपञ्जा याणं बोज्यस्वस्यमावणियमावो। पुळ्वबद्यालमेत्याभयणिजजत्मयवृत्तियकः। 'मिन्छल्त गृत्तु सचै च कम्मते' एव भणिवे निष्कृतस्यव्याण् णवृत्तयवेदपञ्जाये सम्मत्तपञ्जाये च वृद्गमाणेण जीवेण पृष्णयवद्वाणि कम्माणि जमञ्जाणि ति सुत्तस्यसंवणे कायण्यो।
- ६ ३५१ तस्य मिन्छल्पण्डाजो व्यवंस्यवेदपञ्जाजो च कम्मट्रिविजन्मतरे जवस्संमाविको, तप्परिहारेण कम्मट्रिविस्मावणोवायामावादो । सम्मतपञ्जाजो वि एत्यवस्समाविजो चेद, तैण विणा व्यवसंद्रिक्समारोहणासंभवातो । तदो एदेशु पञ्जाएसु बट्टमाणेण पुव्यवद्वाणि कम्माणि प्रवस्त व्यवस्त पियमा अस्ति ति सिद्धसभयणिकत्रसः ।
- ६ ३५२ 'स्वी पुरिसे िस्सए भजजा' एव भणिवे दुरवीपुरिसवेवसम्मामिकछत्तपञ्जाएसु बट्टमाणेल पृथ्वबद्धाणि भयणिज्जाणि सि घेत्तव्द, कम्मट्रिविअर्थतरे एवेसिमवस्सभावणियमाणुव
- ६ २५० यह प्रथम माध्यनाथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवसमासोमे तथा वेद जीर सम्यवस्वमार्गणामें प्रकृत अधका निर्णय करनेके हिए अबतीर्ण हुई है। वह येहे— 'पंज्ञलापण्डले' ऐसा कहतेपर पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाके साथ पूर्वेड्ड कमें इस क्षपक नियमसे पाये जाते हैं ऐसा इस सूचका क्योंके साथ सम्बन्ध है अधीक कमेस्थितिके मीतर पर्याप्त और अपर्याप्त कर्याने पाये कि स्वीप्त पर्याप्त के स्वाप्त क्याप्त क्य
- § ३५१ उनमेंसे मिय्यात्वरयाय और नपुंतकबेदरयाय कर्मीस्थातिक शीतर अवश्यभावी हैं क्योंकि इनकी प्राप्तिक बिना कर्मीस्थातिको समाप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है। सम्यक्त्व पर्याय भी यहाँपर अवश्यभावी हो है, क्योंकि उसके बिना क्षाकश्रीणपर आरोहण करना असम्भव है। इसलिए इन पर्यायोंमें विद्यमान जीवके हारा पुत्रमे बीचे गये कम इस क्षपकके नियमके पाये जाते हैं। इस प्रकार उक्त मार्गणाओं पूर्वबद्ध कर्म क्षप्तक के अमञ्जनीय हैं यह विद्य हो गया।

विद्योगार्थं—कर्मीस्यति कालके मीतर यह बीज अनेक बार पर्याप्त मी हुआ है और अपयाित भी हुआ है। साथ ही वस्त्यायिकी कायस्थित साधिक दो हुआर सागरोपम है, अत समक्र का स्थापतिके भीतर नमुस्कदेव और निम्प्यालके साथ एकेट्यिययोग्दर रहुना भी अवस्थाना हो। इस प्रकार तो पर्याप्त कीर स्थापतिक साथ नमुस्कदेव मार्गणा और मिय्यात्वपुणस्थानमे पूर्ववद्ध कर्म हुस सम्प्रकार तो पर्याप्त कीर नियम है। साथ ही यह भी नियम है कि सम्मक्त्वको प्राप्त करोते बाद ही इस बीवका संवममुक्त हमक्के शिवम या या साथ ही यह भी नियम है सम्मक्त्वको प्राप्त करने बाद ही इस बीवका संवममुक्त हमक्के शिवम हो पाय सारोहण करना वन सक्ता है, इस्किए सम्मक्तमार्गणामें यूवदढ़ हमें इस बीवके नियम है पाये आहे हैं।

§ ३५२ 'त्वी पुण्सि मिस्सए भण्डा' ऐसा कहनेगर क्वोबेद, पुरुषबेद बौर सम्मित्मध्यात्व पर्यायमें इस खोबके द्वारा बांचे गये कमें इस सपकके भजनीय हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि कमेंस्यितिके मीतर इन मार्गणाओंके अवस्य होनेका नियम नही पाया जाता। सासादन रुआदो । सासणसम्माइट्टिया च बद्धाणि अर्थाणज्ञाणि ति एसो वि अस्यो एस्य वक्साणैयव्यो, भिस्सणिहे सस्सेदस्स वेसामासयभावेण ववत्तिजञ्जवनावा ।

- § ३५३ सपहि एवस्सेव गाहासुत्तत्वस्स कुडोकरणद्वमुवरिम विहासागथमाढवेइ--
- # विद्यासा ।
- § ३५४ सुगर्म ।
- म पञ्जत्तेण अवज्जतेण मिन्छाइडिणा सम्माइडिणा णनुसयवेदेण च एवमावस्त्रदेण बद्धाणि णियमा अस्यि ।
  - # इत्योए पुरिसेण सम्मामिच्छाइहिणा च एवमावभूदेण बद्धाणि भन्जाणि ।
- ५ १५५ एवाणि दो वि मुत्ताणि सुगमाणि । जवरि 'एवभावभुवेणेति' भणिवे एवविह्नशाब-परिणयेण जीवेण बदाणि कम्माणि एवस्स स्वयस्स भयणिज्जाभयणिज्जासक्येण बस्त्य ति चेत्तव्यं । एवं पढमभासगाहाए विहासा समता ।

सम्यग्दृष्टिके द्वारा बद्ध कर्म भी इस लापकके अजनीय हैं इस अर्थका भी यहाँ व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि यहाँपर इस मिश्रपदके निर्देशकी देशामधंकरूपसे प्रवृत्ति स्वीकार की गयी है।

विशोवार्थ—कमस्वितिक भीतर कोई जोव एके द्रिय पर्यायते स्नोवेदी कोर पुरुववेदी हुए बिना सीधा नपुत्रकवेदके साथ मनुष्य जोर सम्यादृष्टि होकर तथा सम्यगित्यादृष्टि कोर सासावर-सम्यादृष्टि होकर तथा सम्यगित्यादृष्टि कोर सासावर-सम्यादृष्टि न होकर स्वमन्यदृक्ष कारक स्वायत्यादृष्टि न होकर स्वमन्य हो । यहां कारण है कि का का मार्गणाओं से बावे गये कमें इस शपक के अम्बनीय कहे हैं, क्यों कि जो कमीस्वितिक मीतर उक्त मार्गणाओं से विवासन किसी मार्गणाको प्राप्त कर कम्मा क्षपक्ष प्रेण जारोहण करता है उसके तो पूर्वोक्त विवासन मार्गणाओं कोष गये कमें इस ख्रपकके नियमसे पाये जाते हैं और जो कमीस्वितिक भीतर शेष मार्गणाओं मेरे किसी भी मार्गणाको प्राप्त हुए बिना क्षपक्रिणर सारोहण करता है उस क्षपकके उक्त मार्गणाओं साथा स्वाय गया कमें इस ख्रपक नियमसे नही पाया बाता है। इस्तिलिए लेष मार्गणाओं को अपेका पूर्वेद्ध कमें इस स्वयक्के स्वतांय कहे हैं।

\$ ३५३ अब इसी गायासूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते है—

🕸 अब प्रथम भाष्यगायाकी विभावा करते हैं।

§ ३५४ यह सूत्र सुगम है।

क्ष पर्याप्त जोर अपर्याप्त जवस्थासे युक्त निष्यावृष्टि, सम्यावृष्टि जोर नपुसक्तवेद इस प्रकार इन भावांसे परिणत जीवके द्वारा बद्ध कम इस अपक्के नियमसे पाये आते हैं इसिक्स् अभवनीय हैं।

क्ष स्त्रीवेव, पुरुववेव और सम्यग्निष्यादृष्टि इस प्रकार इन मावोसे परिणत जीवके द्वारा बद्ध कम इस क्षपकके भजनीव हैं।

§ ३५५ ये दोनों हो सुत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता है कि 'एव भावमृदेण' ऐसा कहनेपर इस प्रकारके भावोसे परिणत बीवके द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपकके भवनीय बीर बमबनीयस्वरूपके पाये बाते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम भाष्यगायाकी विशाषा समाप्त हुई। एचो विदियाए मासगाहाए समुक्किचणा ।

६ ३५६ सुगम ।

#त जहा।

६३५७ स्गम।

(१३५) ओरालिये सरीरे ओरालियमिस्सए च जागे दु ।

चदुविधमण बिचजोगे च अभज्जगा सेमगे भन्जा ॥१८८॥

५३५८ एसा विवियभासगाहा जोगमनगणाविसये वयवस्यावेसजट्टमोइन्जा। त जहा-'ओरालिये सरीरे०' एव भणिव आराज्यिकायजोगेन ओरालियमिस्सकायखोगेण चविव्वहमण जोग चवित्वहचिज्ञायभेदसु च बट्टमारुल पुक्तबद्धाण एवस्स खवास्स णियमा अस्ति, तदो व सांज अखियक्याण ति सुसरस्यतहो। एवेसिमभन्वते कारण सुगम। 'सेसगे भन्ना' एव भणिवे सेसजोगेसु चेवांच्य-वेर्जाव्यमिस्स-जाहार बाहारमिस्स-कामबुरकायजोगसिण्णेदसु एक्यबदकममपरेसा भजियका, तेसि कम्मद्विवक्यभरे जवस्सभावणियमाणुवलमावे। लि वेत्तव्य । सपिह एवस्सेव सुल्यस्ट पुडीकरणहुरुवारिमो विहातागवो—

# विहासा ।

६ ३५९ सुगम।

🕸 इससे जागे दूसरी भाष्यगायाकी समुरकोतना करते हैं।

६ ३५६ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे ।

§ ३५७ यह सूत्र सुगम है।

(१३९) बीबारिककाययोग, जीबारिकमिश्रकाययोग, चारो मनोयोग जीर चारों बजन योगोमे पूजबढ कम इस अपकके जमजनीय हैं तथा क्षेत्र योगोमे पूजबढ कम इस अपकके अजनीय हैं ॥१२९॥

§ ३५८ यह दूतरी माध्यगाथा योगमार्गणामे प्रकृत अधकी गःगणा करनेके लिए अवतः ण हुई है। वह जैस ओराल्य सरीरे० ऐसा कहनेपर जोदारिककासयाग, बीदारिकपिश कारायोग जारो प्रकारके मनोयोग जोर चारो प्रकारके ववनयागको सेदोमे विद्यमान जाने हाग पूत्रवाद कर्म इस सपक नियमेश जोर चारो प्रकारक अवनयाय के सेदोमे विद्यमान जाने हाग पूत्रवाद कर्म इस सपक के विषय पायं वात है, इसिलए वे अवनीय नहीं हैं इस प्रकार यह इस पूत्रका समुक्यमक्त अर्थ है। इस योगोमे बद कर्म इस आपक अवनीय हैं इस विषयमे कारणका कथन सुगा है। किसमे अकागे ऐसा कहनेपर वीक्रियककाययोग, वीक्रियक्रियकाययोग, आहारककायभीग, आहारककायभीग, आहारककायभीग, अगार क्रियोक योग कर्मास्वाद के सेत्र यहाँ होते हैं ऐसा नियम नहीं पायां जाता ऐसा यहाँ यहण करना चाहिए। अब इसी सुनके अधको स्पष्ट करनेके लिए आपका होते सावादाय जाता है—

🕸 अब दूसरी भाष्यगाबाकी विभाषा करते हैं।

६ ३५९ यह सूत्र सुगम है।

- अोरालिएण ओरालियमिस्सएण चउव्विदेण मणजोगेण चउव्विदेण विक् जोगेण बद्वाणि अभवजाणि ।
  - # सेसबोगेस बद्धाणि मन्त्राणि।
- १ ३६० गयत्यमेद युत्तह्य । जर्बार गाहासुर्व 'बोरालिये सरोरे' इण्डाबि सत्तमी विहास्तिलेहसो चुण्यन्त पुत्र 'बोरालिय्ल बोरालियमिससेलेलि' एवमाविजो तवियानिहासि एहिसो कवो । कथमेदेस दोण्डाबियोनिहासि एवसि विरोहो, विवकात कारकाण्डि मक्तिति गयायात् । एव जिवयमास्याहाए ब्राय्वीवहाता सम्तत्ता ।
  - # एची तदियमासगाहा।
  - § ३६१ सुगम ।
  - # तं जहा।
  - § ३६२ सुगम ।
  - (१३६) अध सुद-मदिउवजोगे होंति अमन्जाणि पुन्वनदाणि। मन्जाणि च पन्चनस्तेषु दोसु छदुमत्यणाणेसु ॥१८९॥
- ५३६२ एसा तिवयभासनाहा णाणसम्मनाए पुष्यबद्धाण भवणिज्ञाभवणिज्ञासनावस्वराष्ट्र मोदण्या । त जहा 'अघ सुब मदिउवजोमे' एव भणिवे सुवलाणोवजोने मदिणाणोवजोने च बहुमावेण पुष्यबद्धाणि अभवणिज्ञाणि होति ति सुत्रवसवयो । मदि सुदशण्याण पि एत्थेव

🕸 इससे आगे तीसरी भाष्यगाचा कहते हैं।

§ ३६१ वह सूत्र सुगम है।

क्ष वह जैसे।

§ ३६२ यह सूत्र सुगम है।

(१२६) मतिज्ञान जौर खुतजान इन बोनो उपयोगोमे पूबबह कम इस क्षपकके अभजनीय हैं तथा छचस्यके दो प्रत्यक्ष उपयोगोंमें पूबबह कम इस क्षपकके भजनीय हैं॥१८९॥

§ २६२ यह तीसरी भाष्यगाया ज्ञानमार्गणामे पूर्वबद्ध कमीके इस क्षत्रकके भवनीय और अभवनीय भावकी गवेषणाके लिए अवतीणे हुई है। वह जैसे—'अब सुद-मिटवजोगे' ऐसा कहनेपर श्रुतज्ञानोपयोगमे और मितज्ञानोपयोगमे विद्यमान खोषके द्वारा पूर्वबद्ध कर्य इस सप्कके अभवनीय

श्र नौवारिककाययोग, जौवारिकमिश्रकाययोग, बार प्रकारके नानोयोग जीर बार प्रकारके नवनयोगके साथ बद्ध कम इस क्षयकके अभजनीय है। तथा शेष योगोमे बद्ध कमं इस क्षयकके भन्ननीय हैं।

५ ६६० ये दोनो सूत्र गताये हैं। इतनो विशेषता है कि गावासूत्रमें 'बोरालिये सरीरे' इस प्रकार ससमी विश्वनिकल निर्देश किया है ररतु चूंण्यूमने तो 'बोरालियण बोरालियांमस्त्रण' इस प्रकार तोगों विश्वनिक निर्देश किया है, इसलिय होने से विश्वनिक विश्वनिक किस प्रकार है ऐसो पुच्छा होनेयर कहते हैं कि इसमें कोई विरोध नहीं है, स्वांकि विवक्षाके अनुनार कारकोको प्रवृत्ति होती है ऐसा न्याय है। इस प्रकार दूसरो माध्यगायाको व्यवनिभाषा समाप्त हुई।

सगहो कावल्यो, मिंद मुदोबजोगराँण भेदाभावादो । तदो एदेगु चतुमु उवकोगेमु पुरुवद्वाणि स्वयास्त गियमा अस्य ति घोरान्य, गृदेशियुवजोगाणभेदसः स्वयासः कम्माद्वीयज्ञभतरे णिक्कप्रण साभवतस्यादो । 'राज्ञाणि च ववस्वलेषु दोनुं' एव अणिदे छदुमस्यविदारे खाणि पव वदसाणि स्वविद्याणि अविद्यालेष्य स्वयास्य स्यास्य स्वयास्य स्वयास

- # विद्यासा ।
- ६ ३६४ सगम ।
- # सुद्याणे अण्णाणे मिद्याणे अण्णाणे एदेतु चदुतु उवजानेसु पुन्यवद्वाणि णियमा अस्य ।
- ओहिणाणे अण्णाणे मणपञ्जवणाणे एदेसु तिसु उवजोरेसु पुरुववद्वाणि मजियस्वाणि ।
  - § ३६५ एढाणि दो वि सुताणि सुगमाणि । एव तवियमासगाहाए विहासा समसा ।
  - # एतो चउत्थीए मासगाहाए सम्रक्तित्तणा !

हैं यह इस सुनका अर्थ के साथ सम्बन्ध है। मत्यज्ञान और श्रताज्ञानका भी यहीपर सग्रह कर लेना चाहिए क्यों कि मितज्ञान और श्रुतकान उपयोग सामान्यकी अपेक्षा उनसे इनने कोई भेद नहीं है, इसिक्य इन बार उपयोगों युवद कम इस स्वक्रक नियम से पाये वहीं है। यहां इस्त एक करना बाहिए, क्यों कि ये चारों उपयोग इस खपक के कमस्वितिक मीतर नियमसे सम्बन देखे बाते हैं। अञ्चलित व पच्यक्ति हों व प्रयोग व व क्षेत्र नियमसे सम्बन देखे बाते हैं। अञ्चलित व पच्यक्ति हों हों है। अञ्चलित व पच्यक्ति हों हों है व स्वयोग होते हैं उनमें पूर्ववद्ध कम इस क्षपक के अजनीय हैं यह इस सुनका खय है, क्यों कि मितज्ञान और मत्तक्षान के समान ये दोनों उपयोग इस खपक हो पूर्ववस्त में बदस्य हो होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं उपकृत्य होता। यहाँ इस सुनमें ब्रविकानका निर्देश करनेसे हो विमग्रताका भी प्रहण करना चाहिए, क्यों कि उसका सौ प्रहण करना बाहिए, क्यों कि उसका सौ उसमें कार्याव हो जाता है। अद इसी अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए आंगे के विभाषामुख्यको कहते हैं—

अ अब इस तीसरी भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

§ ३६४ यह सूत्र सुगम है।

ॐ अत्तक्षान, अत्वक्षान, मितकान और मत्यक्षान इन वार उपयोगोमे पूथबद्ध कर्म इस क्षपकके नियमसे पाये वाते हैं।

 अवधिज्ञान, अवधिज्ञान और मन प्रथमान इन तीन उपयोगीमे पुवबद्ध कर्म इस अपकके भजनीय हैं।

§ ३६९ ये दोनो सुन सुनम हैं। इस प्रकार तीमरी बाध्यगायाकी विभाषा समाप्त हुई ।
\$ इससे जागे जीवी आध्यगायाकी समुस्कीतना करते हैं।

६३६६ सनमं।

(१३७) कम्माणि अमज्जाणि दु जणगार-जचक्खुदंसणुवजीगे । अथ ओहिदंसणे एक उबजोगे होति मन्जाणि ॥१९०॥

५ ३६७ एसा चउत्यो मालगाहा बंतणसम्पणाबिसये पुण्यबद्धाणं कम्माणं भ्रयणिज्ञा-भ्रयणिज्ञासक्ष्येण व्यत्यत्त्रपावजीगं च बहुमाणेण पुण्यबद्धाणि कम्माणि प्रदस्त स्वत्यस्त्र चस्त्वुद्धागोवजोगं व्यवस्त्रपावजीगं च बहुमाणेण पुण्यबद्धाणि कम्माणि एदस्स स्वत्यस्त ण्यमा व्यत्य त्या तुलं होड, बोल्हेमेबेसिपुवजोगाणमेवस्स स्वत्यस्त कम्माहिबक्रमंतरे णिल्क्यम् सम्बद्धसणादो । एत्य व्याणारोवजोगं ति सामक्याणिहेसे वि पारितेष्ठियणाएण चस्त्युवंत्रणीय बोगस्सव गहणं कायव्यं, सेसाणं बोण्हं छनुमत्यवंत्रणोवजोगाणं सुते पुण्य णिहसवसणादो । 'व्यव बोगस्सव गहणं कायव्यं, सेसाणं बोण्हं छनुमत्यवंत्रणोवजोगाणं सुते पुण्य णिहसवसणादो । 'व्यव बोगस्सव गहणं कायव्यं, सेसाणं बोण्हं छनुमत्यवंत्रणोवजोगाणं सुते पुण्यस्त प्रत्यास्त्रणाणं स्वत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यस्त्रपाद्याणं स्वाप्ताप्त्रपाणं स्वत्यस्त । स्वत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाध्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणां स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्याणं स्वत्यत्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्याणायस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्तित्रपाद्यस्त्रपाद्यस्ति । स्वत्यत्यस्त्रपाद्यस्त्रपाद्यस्ति । स्वत्यस्तत्वस्त्रपाद्यस्ति । स्वत्यस्ति । स्वत्यस्यस्ति । स

**\* विहासा एसा ।** 

§ ३६८ एसा चेव समुक्तिस्ताणा एविस्से गाहाए बिहासासक्वेण ययद्वा, सुवोहत्तावो । तम्हा ण एविस्से विहासतरमेश्क्रियादविश्ववि ति एवो एवस्त आवत्वो । एकमेतिएण यववेण यवसीए मुलगाहाए विहासण समाणिय सपित कहावसरपताए छट्टमुलगाहाए विहासण कृणमाणो

§ ३६६ यह सूत्र स्नम है।

 अनाकार चकुवशनोपयोग और अचकुवर्शनोपयोगमें पूर्वबद्ध कर्म इस अपकके अभवतीय हैं। तथा अवधिवशनोपयोगमे पूजबद्ध कम इस अपकके भवनीय हैं।

\$ २६७ यह चौयो आध्यगाचा दशतमार्गणाके विषयमें पूर्वबद्ध कर्मोके इस क्षपकके मजनीय कीर अमजनीयस्वरूपे अंदिर-की गवेचणा करनेके छिए अवतीणी हुई है। वह जैसे "कर्ममणि अमजनीयस्वरूपे अस्ति त्वां विद्यान खीवके द्वारा पूर्वबद्ध कर्मे ६६ वरफके नियसे पाये जाते हैं यह उचन कथनका तार्त्य है, क्योंकि इन दोनों जययोगोका इस अपकके कर्मीस्वर्धित सीतर निश्चयसे सम्भव वेचा जाता है। इस सुमर्भे 'अपगारीवजीगे' ऐसा सामान्य निर्देश करनेपर मी परिशेषन्यायसे च्युद्धनेनोपयोगका हो महम्म करना चाहिए क्योंकि शेच दो छ्यांच उपयोगोका सुम्में पूर्वक निर्देश देखा जाता है। 'अख ओहिदवणे पुण' ऐसा क्हनेपर अवधिवर्धनेनोपयोगमें विद्यान जीवके द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस अपकके मजनीय हैं ऐसा करने इस सम्भवक्यों नहीं उपलब्ध होता। अब इन प्रकारका इस माध्यगायाका अर्थ सुगम है ऐसा करके ख्यांचे व्यवस्थ त्यांचे अवस्था होता। अब इस प्रकारका इस माध्यगायाका अर्थ सुगम है ऐसा करके ख्यांचे व्यवस्था त्यांचे स्वयस्थ त्यांचे स्वयस्थ त्यांचे स्वयस्थ त्यांचे हे स्वयस्थ होता। अब इन प्रकारका इस माध्यगायाका अर्थ सुगम है ऐसा करके ख्यांचे व्यवस्थ त्यांचे स्वयस्थ त्यांचे हे हे स्व

🕸 यह समुत्कीतँना ही इसकी विभावा है।

§ २६८ यह समुत्कीतना हो इस माध्यनायाको विभाषारूपसे प्रवृत्त है, इसिक्ए इस समय इसकी दूसरी विभाषा बारम्य नहीं की जाती है यह इसका मावार्य है। इस प्रकार इतने प्रवन्य द्वारा पांचवो मूळ गायाकी विभाषा समाप्त करके अब यवावसर प्राप्त छठी मूळ गायाकी विभाषा

#### जवरिम पश्चमात्रवेह—

- # एची छट्टी मुलगाहा ।
- § ३६९ एसो उवरि छट्टी बूलगाहा विहासियस्वा सि ।
- (१३८) कि लेस्साए बढ़ाणि केसु कम्मेसु बट्टमाणेण । सादेण असादेण च लिंगेण च कम्हि खेलम्हि ॥१९१॥
- ५ ३७० एला मूलगाहा लेस्सामगणाए तिप्पकम्मभेवेषु सावासावोद्यये तावसाविक्रिय माहज्येषु खेल-कालविक्रामेषु च बहुमाणेण पुष्तबद्धाण कम्माण खवगसवद्येण भयणिण्याभयणिज्य सक्वयेण संभवणवेद्यालुक्रीहण्या । ते जहा—िकलेस्साए बद्धाणि 'एवं भणिवे छण्डिहाए लेस्साए बद्धाणि कम्माणि क्रिनेबस्स खवगस्त भयणिज्ञाणि बाह्यो ण भयणिण्याणि त्त पुष्तकाहि सव्या । तदो एसो सुनावयवो लेस्सामगणाए पुष्तबद्धाण कम्माण भयणिण्याभयणिज्ञाभवणवे सलट्यवाणिबद्धी वट्टव्यो ।
- § ३७१ 'केषु व कम्मेलु बट्टमाणेण' जीवनोपायभूता क्रियाविशेषा कर्माणि कृप्यादीति । तस्य केसु कम्मेलु बट्टमाणेण पुब्बद्धदाणि कम्माणि एदस्स खवगस्स अञ्जाणि केसु वा ण अञ्जाणि स्ति पुच्छा एवेण कदा होइ ।
- ६ ३७२ 'सारेण असारेण ष' एवेण मुसाययवेण सादासादोदयविसेसिरेण जोवेण पुष्य बद्धाण कम्माण भयणिजजाभयणिजजभावमग्गणा पुण्छाम्मूरेण णिहिट्टा बट्टन्या १

### करते हए आगेके प्रवन्धको आरम्भ करते हैं --

- 🕸 बद इससे आगे छठी मूलपायाका अवतार करते हैं।
- § ३६९ इससे आगे छठी मुलगाथाकी विभाषा करनी चाहिए।
- (१२९) किस लेडवामे, किन कर्षोमे, किस क्षेत्र और कालमें वतमान जीवके द्वारा तथा स्राता, ब्रागता और किस जिनके साथ बढ़ कर्म इस अपकके पाये जाते हैं।।१९१॥
- § ३७० यह मूल सूत्रनाचा लेखा मार्गणामे शिल्यकसके सेदोमे साता और बसालाके बदयमें, तायस ब्रांटि जियावहणोमे तथा औत्र कालके सेदोमे विद्यमान जीवके द्वारा पूर्वबद्ध कमार्गेक अपकृत सम्बन्ध कालाके अवस्थित क्षेत्र कालके स्वारा पूर्वबद्ध कमार्गेक अपकृत सम्बन्ध सम्बन्ध कालाका करनेके लिए बबतीण हुई है। वह जैसे— क्लिस्साए बद्धाणि ऐसा कहनेपर छह प्रकारको लेखाकांमें बद्ध कम क्या इस अपकृत महारा अपन्ता हुई । इसलिए यह सुक्का अवताय है या अजनीय हुई । इसलिए यह सुक्का अववाय लेखामार्गणामें पूर्वबद्ध कर्म क्या अपकृत अवनीय है या अजनीय है इस बातकी प्रवेषणा करनेके लिए तिबद्ध की मई जाननी चाहिए।
- § ३७१ 'केलु व कम्मेम् बहुमाणेण'—जीवन सवाक्रनके उपायभूत क्रियासियेव क्रवी बादि कमें हैं। उनमेसे किन कमीरें विद्यमान जीवके द्वारा पूर्वबद्ध कमें इस लयकके प्रवतीय हैं तथा किन कमीरें विद्यमान बीवके द्वारा पूर्वबद्ध कमें इस शयकके प्रवतीय नहीं हैं यह पुच्छा इस वचन द्वारों की गयी है।
- § ३७२ तथा इस मुत्रके 'साबेण मसादेण च इस अवववद्वारा सातावेदनीय मीर असाता वेदनीयके उदयसे गुक्त बीवके द्वारा पूर्ववद्ध कर्म इस अवक्के अवनीय हैं या अभवनीय हैं यह मार्गेणा उक्त पुन्छाद्वारा की गयी जाननी चाहिए।

\$ ३७३ किंगेण व' एव जिंगे किंगगारुजेंचु तावसाविवेसगारुजक्ष्मकोंचु बहुमार्गेच पुज्यवदाणि कम्माचि किमेदस्स वादगस्स बारिय जाहो पारिय ति पुण्छाणिहेसो कवी होद ।

१९४४ 'कम्हि वेत्तिक्ट्र' एवं यणिये उद्युव्यतिरियकोयनीयनिक्योतु वेत्तिवययेतु बहुमाणेण पुष्यबद्धाण कम्माणं अविशवस्त्रामयिक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमाविक्यमा

# एदिस्से दो मासगाहाओ ।

६ ३७५ सुगर्म ।

# तासि सम्रक्तित्रणा ।

§ ३७६ तासि बोण्हं भासगाहाण जहाकममेसा समुक्कित्सणा बट्टब्बा लि वृत्तं होइ ।

(१३९) लेस्सा साद असादे च अमज्ज्ञा कम्म सिप्प लिंगे च । सेत्तम्हि च मज्जाणि दु समाविमागे अमज्ज्ञाणि ॥१९२॥

§ ३७३ 'लिंगेण च' ऐसा कहनेपर तापस बादि लिंगग्रहणल्खण लिंगग्रहचोंमें विद्यमान जीवके द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके हैं या नहीं हैं यह पुच्छानिर्देख किया नया है।

§ ३७४ 'क्टिड लेसिट्ड' ऐसा कहनेपर ऊर्जिनेक, स्वयोलोक और तिर्यंकोकके मेदले सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले साम हुए लेक्नियोंने विख्यान बीनके हारा पूर्वबह कर्म अवनीय हैं या बमवनीय हैं यह पुक्का निर्देश की गयी वाननी वाहिए। तथा हों। वचनके हारा देशामर्थकक्ष्म हैं प्रवाद किया गये वदसीयों विख्यान बीनके हारा पूर्वबह कर्म हम अपके भवनीय है या बमवनीय हैं हम पुक्कानिर्देशका संग्रह करना चाहिए। तथा पूर्वमें बिन मार्गणार्वों केविया निर्देश कर बाये हैं उनसे योव रहीं संयम ब्यादि मार्गणार्वों का संयह भी यहींपर कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस मुक्तावार्य पुक्काहारा सुचित हुए कर्ब विशेषकी विशादा करते हुए उक्त विवयमें प्रतिबद्ध माध्ययावार्वों इस्ताका बवचारण करनेके किए इस सुचको कहते हैं—

🕸 इस छठी मुख्याबाकी दो भाष्यगाबाएँ हैं।

5 ३७९ यह सूत्र सुगम है।

🕸 अब उनकी समृत्कीर्तना करते हैं।

§ २७६ उन दोनीं प्राध्यनाथाबोंकी यथाक्रमसे समुस्कोतना बाननी चाहिए यह उक्त कथनका तास्यमें है।

(१२९) सभी छेउपाजॉर्में तथा साता और बसातामें पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके अभवनीय हैं। जसि जादि सभी कर्मोमें, सभी क्षित्योंमें, सभी क्षिपोमें और सभी क्षेत्रोंमें पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके भवनीय हैं। तथा काछके सभी विभागोमें पूरवद्ध कर्म इस अपकके भवनीय हैं।।१९२।। ३१७७ एसा वडमभासगाहा पुण्नुताब सच्चासिमेव पुण्छार्ज विण्यविद्याबहुमोइण्या। सर्पाष्ठ (दिस्से किंव बलवस्वप्यक्वणं कस्तामो । तं बहा—फेससा साव बलावे व' एवं कणिवे छन्न लेससा ताव बलावे व' एवं कणिवे छन्न लेससा तात्रा व्यवस्य वहागणेज पुण्यवहाणि वनमात्राणि वसित तात्राणे तसित ते तुर्व होते होति । कुवो एवेसिममञ्जलाययमी ति चे ' लेससामेबाण सावासावोदयाज च तिरिक्त-मण्दसितु श्रेतोगुहतेण परावत्त्वणियमचस्त्राचावो । ण चावडिकलेस्तु वेच-भेदरपुतु पविदुत्स अण्यहामाव तात्राचो आत्रकणिक्वो, कम्मद्विवित्तवालं तर्वाच्युणार्वमेव तिरक्त-मण्दायाक्वय छन्न लेससाव प्रावत्त्वमाणस्त सम्बलेस्तास्त्रयाण् व्यवसावणि व्यवसावणियमवसणावो ।

5 ३७८ 'कम्म सिप्प लिगे ब' एवं मणिवे सब्बेसु कम्मेसु सम्बेसु सम्बेसु सब्बेसु स्विप्पेसु सब्बेसु स्विप्पेसु सब्बेसु स्विप्पेसु सब्बेसु स्विप्पेसु स्विप्पेसु सब्बेसु स्विप्पेसु स्विप्पेस

§ ३७७ यह प्रथम माध्यगाया पूर्वोक सभी पुच्छाओका निर्णय करनेके लिए अवतीण हुई है। अब इसमे आये हुए पदोके किचिन अपको प्ररूपणा करेंगे। वह जैके — लिस्सा साद असादे प ऐसा कहनेपर छहीं केस्पाओं और साता-असाताबेदनीयके उदयोमे विद्यमान जीवके द्वारा पूर्वेब हु कम इस अपकके अभवनीय हैं। उन्त स्थानोमें पूर्वेब हु कम इस अपकके अभवनीय हैं। उन्त स्थानोमें पूर्वेब हु कम इस अपकके नियमसे पाये आते हैं यह वसन कबनका तात्र्यों है।

यांका -- उक्त स्थानोमें पूर्वबद्ध कर्मोंके इस दापकके अमजनीयपनेका नियम किस कारणसे हैं?

समाधान—वयोष्टि तियँचो बौर मनुष्योंने लेखाके मेदोका और साता बसाताके उदयका बन्तमहूर्तमे परिवर्तनका नियम देखा जाता है। तथा बवस्थित लेख्यावाले देव और तारक्षियोंने प्रतिष्ठ हुए जीवकी अपेक्षा अयधामाव समय है ऐसी आर्थका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मस्थितिमान काल तक उन गतियोंने बनस्थान असम्बद्धानेने तियँच और मनुष्योंने प्रत्यन होकर छही लेखाओं में परावर्तन करनेवाले जीवके सब लेखानोंने सचित हुए कर्मोंका अपक-श्रीणमें अवस्य हो पाये जानेकर नियम देखा जाता है।

विशेषार्थ—देवगित और नरकगतिमें सदिष सबस्थित छेश्याएँ गायो बाती हैं, परस्तु कर्मीस्वित्रिप्राण कालके भीतर को जीव इन गतियोमें जन्म न लेकर मात्र तिर्यंशांति और मनुष्यमितिमे ही रहे और लन्तने को कालके मीतर अपकर्षणियर सारोहण करे यह नियमके सम्बद्ध है। हाथ ही इन गतियोमे यथायोग्य छही लेक्याएँ नियमके पायो बाती हैं, क्योंकि इन गतियोमे उनमेरे प्रत्येक लेक्याका काल ही जन्तमृह्ति है। इस्तिल् तो छही लेक्याओमे पूबबढ कर्म इत सार्वाचित है। इस्तिल्यं तो छही लेक्याओमे पूबबढ कर्म इत सार्वाचित नियमके नियमके पायो बाती हैं यह निरिक्त होता है। इसी न्यायसे सातावेदनीय और असातावेदनीयके क्यवको अपेक्षा भी समझ लेना काहिए।

§ ३७८ 'कम्म सिप्प किंगे व' ऐसा कहनेपर सब कर्मोमें, सब शिल्पोमें कोर सभी किंगग्रहणोमें विद्यमान बीवके द्वारा पूर्वबढ़ कर्मे इस क्षप्रकके सबनीय हैं यह सूबका अयंके साथ सम्बाध है।

शका-इन स्थानोंमें बद्ध कर्म इस क्षपकके भवनीय किस कारणसे हैं ?

समाचान—क्योंकि इन स्वानोंर्से पूजबढ़ कमें इस अवकके अवस्य हो होते हैं ऐसा नियम नहीं हैं। सञ्जीलमतंष्यस्स भवणिञ्जताबहारणमेवं घडिं ति जातकणिञ्जं, पासडिलिगणमेव सवियार वेसाजमेत्य विविश्वतासावो । ण च जिजालगगगृत्ये सवियारवेसगगृतमतिव, तस्स जावस्वसरू-वत्तावो । तवो सम्बेसु परपासडिलिगेसु पृथ्वबद्वाण भयणिज्जतमेवेति सिद्धं ।

- \$ २७९ 'खेलम्हि य मञ्जाण कु' एव मणिडे तिरियलोगसचय युव काबूण सेसखेलम्हि अयोलोगे उडुलोगे च बट्टमाणेण सचिवकम्मस मञ्जात होड ति सुत्तत्यो । सुत्ते एवंचिहविसेस णिदेसाभावे कथमेसी विसेसी विच्यानु सविकाज्यहे ? ज, बक्क्साणाडो तहाविहचिसेसपडिवत्तीयो ।
- § ३८० 'समाविभागे बभज्जाणि' एवं भणिवे समाविभागो वाम कालविभागो । सो वुण बुविहो बोसिप्पणि उस्सप्पिणमेवेण । तत्व एक्केक्को सुममसुम्बाबिमेवेण छन्चिहो होति । तत्व एक्केक्को सुममसुम्बाबिमेवेण छन्चिहो होति । तत्व सव्याद्य बट्टमाणेण बद्धाणि कम्माणि णियमा बात्व, तदो ताणि ण भयणिज्जाणि ति सुन्तरणे। बुवो युण बिसमथपणिजनतिमित्र वे ? कम्मिट्टिबिज्ञक्यतेरे बोसप्पिण उस्सप्पिण कालाण सात्वभवेषण परिवत्तवणिज्यमवस्त्रावो । संपिष्ट एवंविहमेविससे गाहाए अत्यं विहासेणाणो उवरिम विहाससायपादिवेष-

शका—इस सपकके निग्राय लिंग अवस्य हो सम्भव देशा जाता है, इसिक्ए सब लिंगोमे सचित हुआ कर्म इस क्षत्कके अजनीय है यह निवम नही घटित होता ?

समाधान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विकारी बेशवाले पालण्यी लिंग हो यहाँ विविक्षत है। और जिनल्लिके महलमे विकारी बेशका बहुण होता नहीं, क्योंकि वह यपाजातत्वकर होता है, दिलिए सब परमतोद्वारा स्वीकृत पालक्यों लिंगोमें पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक्के भवनीय हैं यह सिद्ध हुआ।

§ ३७९. 'लेतिन्हिय भज्जाणि दु ऐसा कहतेपर तिथैंग्लोकके शवयको प्रव करके शेष अभोलोक और ऊष्वलेकमे विद्यमान बीवके संचित हुआ कम इस क्षपकके भजनीय है यह इस सुनवचनका अर्थ है।

शका—सूत्रमें इस प्रकारके विशेषका निर्देश नही किया, अत इस विशेषको जानना कैसे शक्य है?

समाधान--नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे इस प्रकारके विशेषका ज्ञान हो जाता है।

§ ३८० 'धमाविमागे अमनवाण' ऐसा कहनेयर समाविमागका लये काणका विचान है। अति वह अवस्थिती और उत्पर्धणोंके भेदते दो प्रकारका है। उनसे एक एक काळ सुपना सुपना आदिके सेदेस छह फारका है। उन सक कालों में विचान जीवके द्वारा पूजनढ कमें नियमसे हैं। इसलिए वे बजनीय नहीं हैं यह इस सुनवनका जये हैं।

शका-इन कालोमें पूर्वबद्ध कम इस क्षपकके अभवनीय कैसे हैं?

समाचान—स्थोकि कर्मीस्वितिके भीतर वपने बन्तर्मेदींके साथ बनर्शापनो और उरसर्थियो कालोके परिवर्तनका नियम देखा जाता है। इसलिए इन कालोमें पूनबढ कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं यह सिंढ हो जाता है।

अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थको विशासा करते हुए आगेके विभाषाप्रत्यको आरम्भ करते हैं—

- # विहासा ।
- § ३८१ सुगर्म ।
- # त जहां।
- § ३८२ सुगम ।
- # अस लेस्सास सादेण असादेण च बद्राणि अमन्जाणि ।
- \$ १८३ छन् लेस्सास् सावासावोवयेस् च पुण्यवद्वाणि कम्माणि णियमा व्यत्य, तेसि भयणिकारौं कारणाणुबर्लमावो ।
  - # हम्म सिप्पेस मन्जाणि ।
- \$ १८४ कम्मेसु च सिप्पेसु च बहुनाचेन पुम्बद्धाचि अविवश्याचि त्ति दुत्त होति । एत्य अयणिक्वते कारच सुन्छ । संपष्टि काणि ताणि कम्माणि चेतु बहुनाचेण बहाणं कम्माण अयणिक्वतमेदं पर्वविक्वदि ति वार्सकाए कम्मनेदाण णिहेसं कृणमाणी सत्तमृतरं भणह—
  - कम्माणि जहा—अंगारकम्मं वण्णकम्म प्ववदक्रममेदेसु कम्मेसु मन्जाणि ।
- \$ २८९ एत्व 'जंगारकरमं इति भणिवे जंगारसपावणहुग कहुबहुणकिरिया घेसच्या, कटुंगारसमाणणेण बहुणं कस्मकराणं जीवजोवलंभातो । जयवा तेहि तहा णिव्यस्तिवेहि अगारेहि

क्ष अब इस प्रथम भाष्यगाथाको विभावा करते हैं।

§ ३८१ यह सूत्र स्गम है।

क्क वह जैसे।

5 ३८२ यह सूत्र सुगम है।

 छह लेक्पाओं में तथा सातोबय और असातोबयके साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके सभक्तनीय हैं।

\$ २८२, इन छहीं लेल्याओं मे तथा सातोदय और असातोदयमें पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके नियमसे पाये बाते हैं. क्योंकि सनके अजनोयपनेमें कारण नही पाया बाता।

& कमों और शिस्पोंमें वर्बबद्ध कर्म इस क्षपकके भन्ननीय हैं ।

§ १८४ कर्मीमे बीर शिरुकारोंने विद्यामान बोवके द्वारा पुत्रबद्ध कर्म इस स्वयक्के अवनीय हैं यह उक्क क्वनका तारुपे हैं। यहाँ अवनीयपनेसे कारण सुवस है। अब वे कर्म कीन हैं जिनमें विद्याना बोवके द्वारा बद्ध कर्म इस सपढ़के अवनीय हैं यह कहा बाता है ऐसी ब्रायका होनेपर इन करीका निर्देश करते हुए बावेके सुवको कहते हैं—

ॐ कर्म यथा—अंगारकर्म, बणकम जौर पर्वतकर्म इन कर्मोमें बढ़ कर्म इस क्षपकके मक्षतीय हैं।

§ २८९ इस सुत्रमें 'अगारकाम' ऐसा कहनेपर अंगारकार्यको सम्पादन करनेके लिए स्रक्कोके बलानेकप क्रियाको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काष्ट्रागरसे बने ओजनसे बहुतसे कर्मकरोंका बीवन उपलब्ध होता है। बचवा अगारकांसे वो उसी प्रकारके बन्य अगार जो पुरुष्णसभारपादिबाबारों सो वि बंगारकम्बन्धि वेसक्यं। वण्यकम्ब वाग्रृष्वसक्तम्म वत्य-रंजपादि वेसक्यं, हरियाक-हिनुकुतादिबणापमण्योष्णसक्षीशर्वावदक्यमेवेहि पव-हुद्दृष्टिम् विचित्तविस्तकम्भरपावयोग्य सोमेस्त नुपुक्रविदर्श्वविसेतर्वकाणेण व स्वेदिक स्कृतायादिक्यमारी। रंज्यदक्तमं हृदि तुर्णे क्यत्य व्यापन विकाशंभयक्ष्य-सक्यत्रम्यसारपादिस्तकम्मस्य गृत्यं कायक्यं। एवंपवारा वण्यं विकम्बन्धिता मुसाकम्मादवो एरेण वेसामासयपुत्तेण गिहिद्द्रा बहुव्या। तदो एवेतु कम्ममेदेम् बहुमाणेण पुम्बन्द्वानि कम्माणि एवस्स स्वयस्य भिजस्याम्य, सम्बन्धः वोवेत् एवेसिनवस्तमाविवयमाभावादो ति एसो एस्य पुत्तस्वसम्बन्धा। एवेणेव वेसामासयसुत्तेच सिव्यमेदाणं पि पस्तक्ष्यद्वोणं संगृहो कायक्यो, 'हस्तनेपुण्यं शिस्पांसति'

## # सर्वालगेस च मन्दाणि।

५१८६ चिमांचांक्रगविदिरित्तिताणं सांक्रगमहुमेतु बहुमाणेव पुण्यबद्धाणं कम्माणि एवस्स स्वगस्स अयणिज्ञाणि ति बुत्त होद्द । कि कारण ? तावसाविवेसम्महुणाण सम्बजीवेतु सभवणियमाणुक्त आहो । तदो सिद्धमेवेति भयणिज्ञाती ।

निष्णत्र किये जाते हैं उनसे वो स्वर्णका संस्कृत करना बादि व्यापार किया बाता है वह भी अंगारक में है ऐसा प्रहुण करना बाहिए। वणकरीये वक्का रेपना बादि निजक मेंको प्रहुण करना वाहिए। वणकरीये वक्का रेपना बादि निजक मेंको प्रहुण करना वाहिए। हरताल हिंदुल बादि रेपी के रायस्त्र देपी होता वक्का होने वाह करने रंपी हारा कहा होने वह बाद कर रंपी होता वक्का होने वह साम के प्रहुण करने वाह हान वक्का और तक मुहल विश्व के रायस्त्र के प्रहुण करने वह होने वह कर कर के मुहल प्रहार के प्रहुण वाह रेपी के वह कर कर के प्रहुण करने वाहिए। वाह होने हैं के स्वत्र कर रंपी के प्रहुण करना वाहिए। तथा इसी प्रकार के मुसल में प्रहुण करना वाहिए। तथा इसी प्रकार के मुसल में प्रहुण करना वाहिए। तथा इसी प्रकार के मुसल में प्रहुण करने करने करने वह कर के वह क

क्ष सब लिंगोमे पूर्व बद्धकम इस क्षपकके अवतीय हैं।

§ ३८६ निग्नंत्य लिंगके अतिरिक्त शेष सब किंगग्रहणोंमें विद्यमान जीवके द्वारा पूजबढ़ कर्म इस अपक्रके मजनीय हैं यह उक्त कवनका ताल्य है।

शका-इसका क्या कारव है ?

समाधान-क्योंकि तापस जादि वेशोंका प्रहुण सब जीवोंमें सम्मव हो ऐसा नियम नहीं पाया जाता । इसछिए इन लियोंमें पूर्वबढ कमौकी भवनीयता सिद्ध हो जाती है।

 क्षेत्रकी अपेक्षा अघोठोक और ऊन्यकोकने पृषबद्ध कम इस अपकके स्पात् पाघे जाते हैं। किन्तु तिवन्त्रोकने पृषबद्ध कर्म इस अपकके नियमसे पाये जाते हैं।

१ ता • प्रती -समारमादिवावारो इति वाठ । २ ता • प्रती बाला (मसि) कम्मादयो ।

# # लेचिन्द्र सिया अधोलीगिंग सिया उद्दृद्धोगिंगं णियमा विरियलीगिंगं ।

\$ २८० वर्षोलोगतंबंचेण जुडुलोगसवंचेण च ज वर्ड कम्मं सं सिया अस्यि सिया परिव ति सर्याणज्ञे । तिरियलोगिय तु कम्म विष्यमा वरिच सि चुत्त होइ । त कर्ष ? कम्मष्टिंव कालक्ष्मतरे उडुलोगस्यत्म असोलोगे चेव विष्युणागवस्स वडुलोगसंच्यो न कक्ष्मते । एवमयो लोगपरिहारेण जुडुलोगे चेव कम्मष्टिविसेन्तकालिक्युणागवस्स वयोलोगसंच्यो न कक्ष्मते । एक्ष्मये विष्याभवेशिं भवण्यक्रत लालं उडुग्योलोगपरिहारेण तिरिव्यलोगे चेव कम्मष्टिविमणुगलेहुणाग-वस्स वा स्वयन्स्त तबुभ्यसच्यो च लम्बिविस मिल्यलो लावे। तिरिवलोयसंच्यो पुण मिल्यल्यो । कम्मष्टिविसेन्तकालपुद्वश्योलोगेमु चेव समयाविरोहेणाविह्वस्स वि पुणो तिरिवलोग-चेत्रामणापूर्ण स्वयासेहिसमारोहणे सभवाण्यलभावो । एत्य तिरिवलोयसच्य पुत्र काहूण जुत्तरसुन्तमोदण्य-

### # अधोलोगग्रहटलोगिग च सुद्ध चरिय ।

§ ३८८ अयोलोगसंखयो उडुलोगसबयो च खवगसेडीए मयणिङजभावेण सभवतो जिन्ह काले संभवद तन्हि सुदो होवूण ण लब्भद्र, किंतु तिरियलोगसबयसम्मिस्सो चेव दीसद्द। किं कारणं? जहुन्जवो वि संखेज्जायलियमेसतिरियलोयसचयस्स मणुसपःजाएण सचिवस्स तरवाव

\$ २८० अवोलोकके सम्बन्धसे और क्रम्यलोकके सम्बन्धसे वो कर्म बन्यको प्राप्त होता है वह इस क्षपकके स्थात् है और स्थात् नहीं है, इसलिए मवनीय है। परन्तु तियंग्लोकके सम्बन्धसे पुर्वेबद्ध कम इस क्षपकके नियमसे पाया जाता है यह उक्त कथनका तास्त्य है।

शका-वह कैसे ?

समावान—वयोिक कपरियति सन्य चो कालके मोतर ऊच्नलोकमें न जाकर अचोलोकमें ही रहकर बहीने बाये हुए इस ध्रयक जीवके कर्मलीकमें किया गया समय नहीं पाया जाता । इसी प्रकार अचीलोकमें कार अचीलोकमें किया गया समय नहीं पाया जाता । इसी प्रकार अचीलोकमें न जाकर कर्मिस्मितिसम्बन्धी कालके मीतर क्रज्नेलोकमें ही रहकर वहाँ साथा हिस स्वयक्त कर्मलोकों से इस क्षायके नहीं पाया जाता, इसिल्ट इन दोनो लोकोमें बढ़ कर्मों हो अवना कर्मलोक बौर अचीलोकका परिहार करके तियंग्लोकमें ही कर्मिस्मितिका पालन करके आये हुए इस अपको कर्मलोक कार अचीलोक वन दोनोमें हुना कर्म संवय इस अपको नहीं पाया जाता, इसिल्ट मननोय हो बाता है। यरन्तु तियंग्लोकमें हुना समय इस अपको नहीं पाया जाता, इसिल्ट मननोय हो बाता है। यरन्तु तियंग्लोकमें हुना समय इस अपको मननोय नहीं है, बयोकि कर्मिस्मितिसम्बन्धी कालके मीतर क्रज्मलोक बौर अचीलोकों समयके वितरोचपुर्यंक रहे हुए चौतका तियग्लोकसम्बन्धी लेकमें प्रयो बिना अपकोणियर बारोहिल करना सम्यव नहीं है। यहोवर तियंग्लोकमें हुए संवयको प्रव करके क्रज्लेलिक बीर अचीलोकोमें हुए संवयको प्रव करके क्रज्लेलिक बीर अचीलोकोमें हुए संवयको अन्यनीयनके कारण चार मंग कहने चाहिए। जब इसी अचेको स्वष्ट करने किए लागेना समय वारो है—

अथोलोक और अध्वंत्रोकमें हुआ संखय इस अपकके शुद्ध नहीं पाया जाता ।

३२८ वयोक्षोकमे हुना संचय और ऊर्च्यां हुना संचय अपक्रमेंपिम मजनीय रूपेस सम्मव है, जत बिस कालमें इस अपक बोवके सम्मव है जस कालमें युद्ध होकर नहीं प्राप्त होता, किन्तु उक संचय तिर्यंग्लोकमें हुए संचयके साथ सम्मिय होकर ही दिवाई देता है, क्योंकि यवन्यक्यमें भी संक्षात बावांक्रमाण कालके बीतर विसंकोकमें को सच्च हुना है स्तभावणियमर्थसभावो । तिरिवकोयसंचयो कुन सुदो चि कम्मदः, कम्मद्विविनेत्तरार्छ तिरिवकोये चेव अधिकपुन पुणी मयुत्तरव्याए विद्ववेशेच कम्मन्त्रार्थं कुन्यराजस्त यरिष्कुवसेव ततुवसंभावो । का एत्य मनुसारिक्षवयस्य तत्तो पुषमुद्दस्य समन्ते वासंकविवजो, मामुसवेत्तस्य चि तिरिव-कोर्गतव्युत्तरोण तत्तो पुषमुद्धायुवकंमावो ।

§ ३८९. सपहि 'तसाविकासे बानव्याणि' लि एवं जुलावयवमित्तपूर्ण कालविभागे पुज्यबद्धाण सम्मिव्यासम्बन्धवयवेसण कुणमाणो सुत्तमुत्तर मणइ—

अोसप्पिणीय च उस्सप्पिणीय च सद्धं गरिय ।

६ १९० हुदो ? कम्मादृत्विज्ञम्मेतरे बोच्हनेवासि परावत्तर्णाणयमवंसणावो । तदो जोसप्पिन-उस्सप्पितसच्यो ज्ञण्याण्यानिमस्सो चेव होडूजेबस्स खबगस्स कम्माद् , ण सुद्धसक्यो ति एसी एवस्स भुत्तस्स भावत्यो । एवमेलिएन पवयेण पढ्यमासामाहाए ज्ञचिहासण समाणिय सर्पाह जातावसरपत्तार् विवियमसामाहाए बिहासण्यद्वपरिम सुत्तपर्वसमाववेद्द-

# एत्तो दिदियाए भासगाहाए सम्रक्कितणा ।

§ ३९१ स्गर्म।

(१४०) एदाणि पुन्बरद्धाणि होति सच्चेसु हिदिविसेसेसु । सम्बेसु खाणुमागेसु णियमसा सम्बद्धिहीसु ॥१९३॥

वह मनुष्यवर्यायसम्बन्धी सचित कमंद्रव्य है जो कि जवस्यभावी होनेसे उस क्षप्तको नियमसे पाया बाता है। परन्तु तिर्येलोकमें हुजा सचय इस क्षप्तको नृद्ध मी पाया जाता है, क्योंकि कमस्पित काल तक तिर्येलोकमें ही एक्कर पुन मनुष्यपर्थायके प्राप्त हो जानेसे कमंद्राय करने वाले जीवके स्वष्टक्यसे ही कमस्पितिके मीतर हुजा सचय पाया जाता है। यहाँ मनुष्यपति सम्बन्धी संचय उससे पुष्पमृत सम्बन्ध है ऐसी जाशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यक्षेत्र भी तियम्लोकके अन्तमूत है, इसलिए यह उससे पुषक् उपलब्ध नहीं होता।

§ २८९ अब 'समाविमागे अधन्याणि' इस सुत्रावयका बाव्य कर कालके विभागों में पूर्वबद्ध कमीके भवनीय बीर अभवनीयपनेकी गरेवणा करते हुए वागेके सुत्रको कहते हैं—

अ अवसर्पिणी मे और उत्सर्पिणी मे पूरवह कर्म इस अपकके गुद्ध नही पाया जाता।

६९०० क्योंकि कर्नीस्थितिक भीतर इन दोनों कार्डोक परावर्तनका नियम वेखा जाता है, इसिलए व्यवस्थिती जोर उत्तर्धियाँ कालके भीतर परस्यर मिलित होकर हो इस सायक प्राप्त होता है, गुद्धस्वरूप होकर प्राप्त नहीं होता यह इस सुनका मावाये है। इस प्रकार इतने प्रवन्य-हारा प्रथम भाव्यनावाकी व्यवस्थाया सम्पन्न करके बन यवावसरप्राप्त दूसरी भाव्यनायाकी विभाषा करनेके किए जागेके दुनप्रवन्यको जारम्ब करते हैं—

🕸 यह दूसरी भाष्यगाचा समुत्कीतना है।

5 ३९१ यह सूत्र सुगम है।

(१४०) ये पूर्वेबद्ध कर्म स्थितिके तब भेडोंमें, तब बनुभागोंने और तब इन्डियोंने नियमसे वाये जाते हैं ॥१९३॥ \$ २२२ एसा विवियमासगाहा कवीसु किट्टीसु च द्विवीसुं ति चउरचमूलगाहाए चरिमाच-यवमस्सिपुण तीहि मुलगाहाहि समृद्धिग्रणममयणिक्वाणं गुलबद्धाणं कम्मपरेसाणं द्विव वर्णमानेस् बबहुाणक्तमक्वाणवर्णहमोइच्या । तं जहा----(एवाणि पुक्वद्धाणि जाणि इमाणि पृक्वद्धाणि क्षमयणिक्वसक्वाणि तीसु गुलगाहासु समृद्धिग्राणि गाणि "णियमसां जिच्छयेणंव सम्बेसु द्विवि बिसेसेसु बटुम्बाणि, सम्बेसि कम्माणं कहण्यद्विवाणि कावृत्य जानुक्कस्सिद्धि ति तेनिमयद्वाण काया । 'सम्बेसु च ब्रमुमानेसुं 'ति मणिवे चुक्कं संज्ञक्याणं सक्वसरिसयणियकिट्टीणं गहर्थ काया ।

५३५३ 'सब्बिक्ट्रीस्' ति मण्डिं सब्बासि सम्हिक्ट्रीणमब्यविक्ट्रीण ब एगोळीए गहणं कायव्य । तेण कोहाविसंज्ञलगणमेश्केष्किस्ते किट्टीए जर्णतेस् सरिसर्वाणयिकट्टीस समर्थतीस् तत्य लोगसञ्ज्ञक्रणकिट्टिमार्वि काडण जाव कोयुक्कस्सिकिट्टि ति ताव सञ्चिकट्टीण सरिसर्वाणय

\$ २९२ यह दूसरी बाध्यमाया 'कटीसू किट्टीसू च ट्रिटीस्' इस चौथी मूलगाबाके अलिम बरणका अवलम्बन करके तीन मूलगाबाको द्वारा निर्देश किसे गर्ने अवश्वनीय पूर्वबद्ध कर्म प्रदेशोंकि स्थिति और अनुमार्गोमें बहस्थानकमका जान करानेके लिए बबतीणें हर्ड है। वह लेके-प्रदाणि पुरुवबद्धाणें अर्थात् जो ये पूर्वबद्ध कर्म इस अरकके तीन मलगायाबाँमें अमननीय कहे गये हैं उन्हें 'णियमसा' निरुवयि हो इस स्रयकके सब स्थितिविशेषों में जानना चाहिए क्योंकि सभी कर्मोको जय य स्थिति लेकर खकुष्ट स्थिति तक स्थितिक सभी मेदीमें उनका बदस्यान देखा जाता है। 'सम्बेसु च बणुमारीयु' ऐसा कहनेपर चारों संज्वलगोंकी सद्धा सनवाकी सभी क्रांत्रिमंत्रा प्रदण करना चाहिए।

विशेषार्थ-यहाँ 'सब स्विति' ऐसा कहनेसे प्रवम और द्वितीय स्वितिका ग्रहण किया गया है. क्योंकि जब जिस कथायका उदय रहता है तब उसकी प्रवम स्थिति और दितीय स्थिति नियमसे होती है। अत जितने भी पर्वेड्ड कर्म इस अपकके बाब्बनीय हैं वे इस अपकके प्रत्येक कवायकी सभी सम्भव स्थितियोंमें पाये जाते हैं यह उक्त कवनका तास्त्ये है। तथा इस अपकर्क कब्रिकरणकी किया सम्पन्न होनेपर जितना भी सम्भव संस्कृत कथायाँका अन भाग अविश्व रहता है वह इस क्षपकके कृष्टिकपर्में ही पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर 'सब्देस च बणमागेस' इस पदका स्पष्टीकरण करते हुए उसे सदश चनवाली कृष्टियों स्वरूप ही कहा गया है। तास्पर्य यह है कि पर्वबद्ध कर्मीका अग्रक्रतीयस्वरूपसे जो अनुभाग अविशिष्ट रहता है वह इस क्षपकके सम्भव सभी कहियोंमें पाया जाता है यह एक क्षणनका साल्पर्य है । यहाँ सर्वत्र इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रकृतमें क्रोच संज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणीपर आरूढ हुआ जीव विविधित हुआ है इसलिए १२ ही संग्रह कुष्टियाँ और उनकी अन्तर कवियां पायी जाती हैं। किन्तु यदि कोच संज्वलनको छोडकर मानादि किसी एक कवायके बदयसे क्षपक श्रेणियर बारूद हुआ जीव विवक्षित हो तो उसकी अपेक्षा उस क्षपकके जितमी संग्रह और अन्तर कृष्टियाँ सम्भव हों उस अपेक्षासे निर्णय केना चाहिए। यहाँ को यह विशेष सचना की गयी है वह इस सपकके पूर्वबद्ध कमें के अजनीय और अअजनीयस्वक्रपमे जिलार करते समय सर्वत्र समझ लेनी चाहिए।

§ १९२ 'सव्यक्टिनेसु' ऐसा कहनेपर सब संपह कृष्टिगोंका बौर सनको बदयब कृष्टिगों का एक पॅकिक्पसे यहण करका चाहिए। इससे कोचादि संव्यक्तों सम्बन्धो एक-एक कृष्टिको सनन्त सद्घ यनवाकी कृष्टियाँ सम्बन्ध होनेपर सनमें कोच संव्यक्तको सबसे बचन्य कृष्टिके किट्टिबर्मतरे एदाणि अभयणिज्जसक्वेणोवस्ट्राणि पुष्पबद्धाणि णियमा वस्त्रि सि भणिवं होह । अवदा सम्बात् किट्टीम् जे अणुभागा अविभागपंत्रिक्केसस्वया तेत सक्वेशु वेव सरिवर्षणियआवेण अविभागा पुरावद्धकर्मपंदसा अस्त्रि सि सुत्तर्या गृहेयक्वो । एवेणेव सुत्तेण बेसामासयभावेण भयणिज्जाणं पि करमपंदेसाण सभवयक्वे एगाविष्णुतरक्षमेण सक्वेस द्विविक्सेसेसु सक्वेस चाणु भागेतु सक्वास् च किट्टीसु समद्राणसभ्यो अणुमीगयक्वो, विरोहामावादो ।

- § ३९४ सपहि एविवहमेदिस्से गाहाए अत्य बिहासेमाणो सत्तमृत्तरं भणइ--
- # विहासा ।
- § ३९५ सुगम।
- अविश्व अमुआणि पुन्तवद्वाणि ताणि णियमा सन्वेसु द्वितिवेसेसेसु णियमा सन्वास किट्टीस ।
  - § ३९६ गयरवमेद सुत्त । एव छट्टमूलगाहाए अत्यविहासा समता । एममैत्तिएण प्रबंधण

लंकर क्रोधमञ्चलनकी सबसे उत्कृष्ट कृष्टि तककी सब कृष्टियोक्स्वन्यो सद्ग्र बनवाली कृष्टियोक मीतर ये अमजनीय म्बल्य कहे गये पुबबद कमें इस खुपकके नियमसे पाये जाते हैं यह उक्त क्यनका तात्य है। अष्या सब कृष्टियोक जो जनुमा जिल्लागर्यक्रिय स्ववन्य सिवसान है उन सबसे ही सद्वाधनक्ष्य तम्मजनीय पूर्वबद्ध कमप्रदेश यांचे जाते हैं ऐसा इस सुमको वर्ष प्रकृत करना चाहिए। तथा इसी सुमने देशमार्यक्रमावसे भजनीय कमंग्रदेशोका भी, सम्मब पक्षके स्वीकार करनेपर एक प्रमाणु केकर एक एक अधिक प्रमाणु क्रमसे, सब स्वितियोषोमें सब अनुमाणो मे बोर सब इस्टियोसे व्यवस्थान सम्मब है यह मागणा कर लेनी चाहिए, बयोकि ऐसा स्वोकार करनेपर में की इसि होसे प्रमाण हो है।

विशेषायं—जिस भागणा जादि सम्बची पूर्ववद्ध कमें इस क्षपकके अधवनीय है वे तो समी कृष्टियोमे पाये जाते हैं। वया सभी कृष्टियोमें अविभागतिक्छेदस्वकर जो अनुभाग पाया जाता है उन सबसे सद्दा चनकर अनुभागवाले अभनीय कमंत्रदेश नियमसे पाये जाते हैं एता इस सूत्रका अयं करना चाहिए। साच हो जा पूर्ववद्ध कमंत्रदेश नियमसे पाये जाते हैं उनका सम्भव प्रसाप करने कम एक प्रमाणु और अधिकते अधिक अनन्य प्रमाणु इस क्षपकके पाये जाते हैं। इसिएए उनका भी सब स्थितियो, सब अनुभागो और सब कृष्टियोमें होनेका इसी विश्विस विदार कर लेना चाहिए।

९२९४ अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

क्ष अब इस दूसरी भाष्यगाथाकी विभावा करते हैं।

§ ३९५ यह सूत्र सुगम है।

ॐ जो पूर्वबद्ध कम इस अपकके अभजनीय हैं वे स्थितिके सब भेवोंमें और सब कृष्टियोंमे नियमसे पाये जाते हैं।

§ ३९६ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार छठो मूलगायाको अयिवसाया समाप्त हुई। इस

१ ता प्रती देसामासयेण इति पाठ ।

सीहि मूलगाहाहि गविजाविमन्गणासु पुब्बबद्धाण सर्याणज्जाभयणिज्जभावगवेसण कादूण सपहि सस्तमीए मूलगाहाए अवयार कुणमाणी इदमाह—

#### # एतो सत्तमीए मृलगाहाए समुक्कितणा।

 ३२,७ जहाबसरपत्ताए सत्तमीए मूळगाहाए अत्यविहासण्ट्रमेत्तो समुविकत्तणा कायच्या त्ति वृत्ति होइ ।

## (१४१) एगममयपबदा पुण अच्छुता केत्तिगा कींह हिदीसु । भवबदा अच्छता हिदीसु कींह केतिया होंति॥१०४॥

- ६ २०८ एता सत्तमी भूलगाहा अंतरकवपडमसमयप्वहृडि उपरिमावरवाएं बहुमागरसेवरस स्ववास्त समयपबद्धा भवबद्धा वा केत्तिया उदये असलुद्धा समयति । समवताण तीर्त केत्तिएतु द्विवित्तसेतृ बणुभागभेवेतु बन्दुगणे होइ ति एवित्तहस्त अत्यवित्तेसस्त णिण्णयविद्वाणद्वाभेडण्या । त ब्रह्म—"एनसमयपबद्धा पुण" एव भणिन एक्किन्द्र समय जीत्तय कम्मयदेसा वध्मागया एत्ति समूहो एगसमयपबद्धा गाम । तस्त पुण समयभेडसंपण्णाए बहुत्तसभवो अन्ति ति बहुवयणतिवृद्तेस कन्नो 'एगसमयपबद्धा' ति । अथवा एगेगसमयपबद्धा ति विच्छाणिट्नेशावरुवणेण बहुवयणिट्ती
- किमेक्को वा, दो वा, तिष्णि वा एव गतून सकेन्ना असकेन्ना वा त्ति पढमपुच्छाणिहेमो । एस्य प्रकार इतने प्रवाध द्वारा तीन मुलगावाशीका अवकम्बन लेकर गनि आदि मागणाओं मे पूनबढ़ कर्मोकी इस अपकके भजनीय और अमबीयमानकी गनेवणा करके अब सातवी मूलगायाका अवतार करते हुए इस मुत्रकी कहते हैं—

६ ३९९ तदो एव पवारा एगसमयपबद्धा केत्तिया एवस्स खवगस्स अच्छत्तसरूवा अत्य

क्ष आगे सातवीं मूलगाथाकी समूस्कीतना करते है।

§ ३९७ यद्यावसरप्राप्त सातवी मूलगायाके अर्थेकी विभाषा करनेके लिए यहाँसे आगे उसकी समुस्कीतना करनी वाहिए यह उक्त कथनका तात्यय है।

(४१) एक समयमे बांधे गये कितने कम्प्रदेश स्थितिक कितने भेदोमे असकुळ रहते हैं, तथा कितने भवबद्ध कमप्रदेश स्थितिक कितने भेदोमे असकुळ्य रहते हैं ॥१९४॥

§ २९८ व्य तरकरण क्रियाके सम्य न करनेके प्रथम समयसे लेकर उपियम समयमे विश्व मान इस अपकके किराने समयमब्द तथा किराने भवबद्ध कमंग्रदेश उदयमे अरुक्षुत्रफ्यसे सम्बद्ध है तथा समय उनका किराने स्थितिमेदोगे और अनुभागमेदोगे अवस्थान होता है इस प्रकार इस तम्बद्धे आध्यक्षेत्रका निष्य करनेके िल् यह सातने मुन्याया अवतीण हुई हैं। यह जैसे— 'एमसमयवबद्धा पुण' ऐसा कहतेपर एक समयमे बिताने कमग्रदेश व क्लो प्राप्त होते हैं इनके समुक्ष नाम एक ममयमबद्ध है। यर तु उसके समयमेदसे सम्यन्त होनेपर बहुत्व सम्भव है, इसिल्य उनका 'एमसमयवद्धा' इस प्रकार बहुवचनक्रपे निर्देश किया है। अथवा 'एक एक समयमेददें इस प्रकार बीय्यानिर्देशके व्यवस्थनाता यह बहुवचनक्रपे निर्देश प्रदेश होता है। अथवा 'एक एक समयमेददें इस प्रकार बीय्यानिर्देशके व्यवस्थनाता यह बहुवचनक्रपे निर्देश प्रदेश होता है।

 ६२९९ इसलिए इस प्रकार कितने एकसमयप्रबद्ध इन क्षापकके अञ्चने रहते हैं। क्या एक समयप्रबद्ध, दो समयप्रबद्ध या तीन समयप्रबद्ध इस प्रकार आकर क्या संक्यात समयप्रबद्ध या 'बण्डुला' ति वृत्ते वोवेच बण्डिक्ता उदयद्विमण्याणिका ति वृत्तं हो। जयवा बण्डुला ति वृत्ते उदये असल्द्वा ति वृत्ते वृत्ति वृत्ते वृत्ति वृत्ति

\$ ५०० सपहि गाहापण्डे व्यस्तिमूण अवबद्धवितयो पुण्डाणुगमो कीरवे। त जहा—
'मवबद्धा अच्छुता' एवं भणिये एक्फिम भवगहले जीताओ कम्मयोगाओ सिबती सस्त भव
बद्धतण्या। सो गुण भवनेवेण एगभवित्तसत्तमयपब्दमेनेच च बहुत्तमाक्ष्णो ति बहुत्वयणे
णिद्धिः। तवो एवनेत्य मुत्तत्वसवेथी कायको—केसिया भवबद्धा एवस्स खवगस्त उवयद्भितेए
जनस्व अस्त । स्व क्ष्माण्डे क्षमाण्डे क्ष्माण्डे क्षमाण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्ये क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्ये क्ष्माण्डे क्ष्माण्ये क्ष्माण्डे क्याण्ये क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्डे क्ष्माण्ये क्ष्माण्डे क्ष

असंख्यात समयप्रवक्क अछूले रहते हैं। इस प्रकार यह अधम पुण्डानिर्देश है। इस मूलशाया सुन्नमें अध्वक्तारों ऐसा कहतेयर जीवके द्वारा करमूछ वर्षात् उदसम्बितको नही प्राप्त कराये गये रहते हैं यह उत्तर कराये स्वार्थ कर स्वार्थ कर

५४०० जब उक्त गावासूत्रके उत्तरार्षका अवकावन केकर सवबद्ध विषयक पृष्ठाका अनुमाम करते हैं। वह वेसे—'पवबद्धा अच्छता' ऐसा कहनेपर एक प्रवाहणमें जितना कर्म पृराण सवित किया गाया उत्तर्को मवबद्ध सहा है। पर-तु वह भवके भेदले ओर एक माविवायक समयप्रबद्धोंके भेदले बहुतपरीको प्रवाह हो बाता है, इसलिए बहुत्ववनका निर्देश किया है। इसिक्टए यहाँपर सुत्रका क्यंके साथ इत प्रकार सावन्य करना वाहिए कि कितने भवबद्ध समयप्रबद्ध इस सावक उद्यास्त्रियों असकुत्ववस्वय होते हैं ? क्या एक प्रवास्त्रकायों या दो तोन जादि संख्यात और असक्तर्का माविवायका माविवायका माविवायका माविवायका माविवायका माविवायका माविवायका माविवायका प्रवाह क्या क्या स्वाहण होते हैं। व्यवा क्या स्वाम माविवायका स्वाहण होते हैं। व्यवा क्या स्वाम माविवायका माविवायका स्वाहण होते हैं। व्यवा क्या स्वाहण स्वच्य क्या क्या क्या कितने व्यवसाय स्वाहण व्यवस्वय स्वच्य क्या क्या कितने ब्युमाण वियोपों व्यवसाय सम्मव है। इस प्रकार यहाँपर भी अनुमाणविवायक पृथ्यका पहले के समान अन्तर्वाय का क्या हिए।

§ ४०१ अथवा किन्ह ति बुने किन्ह उहेसे समयपबढा भवबढा च केतिया असछुढारक्वा
लक्ष्मित (त पुच्छाहिसबयो कायव्यो । एसो च पुच्छाणिहेसो असरकरणावो पुख्युत्तरावस्थाको
विकेशको ।

§ ४०२ सपहि एवमेबीए मुत्तगाहाए सूचिदत्यितसये णिल्णयविहाणहुमेश्य अत्तारि भासगाहाओ अश्यि त्ति तासि सबुक्तितण विहासण च जहाकममेव कुणमाणो उत्तरमुलपवच माळोड─

\* एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ ।

६ ४०३ सगम।

\* तामि समकिकत्तणा ।

६ ४०४ मृगम ।

(१४२) छण्डमावलियाण अञ्छुता णियमना समयपवदा । मन्त्रेम हिदिविसेमाणुमोगेस च चउण्ड पि . १९५॥

६ ४०१ वयवा 'कस्ट्रि' ऐसा कहनपर किस स्थानपर भवबद्ध कितने समयप्रबद्ध असास-धस्त्रकप प्राप्त:ोते है इस प्रकार पृच्छाका सम्बद्ध वरना चाहिए। और यह पृच्छाका निर्देश अनरकरणने पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थाकी अपेक्षाने प्रवत्त हुआ है।

विश्वाय—एक समयमे एक जीवक द्वारा जितने कमप्रनेश व सको प्राप्त होते हैं उनकी एक समयमद सा है। तथा भवके भीतर जितने समयमद व सकी प्राप्त होते हैं उनको भव बद्ध सजा है। इन दोनों को लेकर यहाँ जो पुन्छाएं को गयी हैं उनका आश्वय यह है—(१) जनतर कमण किया मम्पन्न होनेपर उसके प्रयम्न समयस लेकर एक या एक एक कर जो अनेक समय प्रवद वधत हैं वे कितनी स्थित और कितने अनुभायके किनने भेदों में पाये जाकर उद्यमें दिखाई देते हैं या नहां दिखाई देते हैं या नहां दिखाई देते हैं या नहां दिखाई प्राप्त प्रवाप्त भवत्व उसके प्रयुक्त समयस प्रवद कम पुत्रके विषयपये भी यह पच्छा कर लेना चाहिए। भगवदां पदको लेकर करता कर त्या कर पच्छा को गयो है यह इस पूरे क्या का तात्वय है।

६ ४०२ अब इस प्रकार इस सूत्रगाया द्वारा सूचित किये गय अर्थके विषयमे निर्णयका विधान करनेके लिए इस विषयमे चार भाष्यगायाणे आयो हैं, इसलिए ययाक्रमसे ही उनकी समुत्कीतना और विभाषा करते हुए आगेके सुत्रगढ घको आरम्स करते हैं—

क्ष इस सानवीं मूल सूत्रगाबाकी चार भाष्यगाबाएँ है।

६ ४०३ यह सूत्र सुगम है।

🕸 अब उनकी समुत्कीतना करते हैं।

९ ४०४ यह सूत्र स्गम है।

(१४२) अन्तरकरणके बाद उपरिम अवस्थामे विद्यमान सपकके छह आविश्रियोके भीतर, बधे हुए समयप्रबद्ध, असलुब्ध (अनुबीरिन) रहने हैं। वे समयप्रबद्ध चारो ही कदायोसम्ब पी सभी स्थितियेवोमे और सब अनुभागीमें पाये जाते हैं ॥१९५॥

५ ४०५ एसा पडमभासगाहा मुलगाहाए पुरिगढमस्तियुल अतरकरणादो उद्यरिमावत्याए बदुल्स सजलणावमेलिया समयपबढ़ा बच्छुलसस्वा कम्मति, तेसि च द्विवि अणुभागेतु अवदुल मेवेल सस्वेण होवि ति एदस्स अत्यविसेतस्स णिळ्याविहण्डुणोइण्या। त जहा—'छण्ड्रमाव लियाण' एव भणिवे अतरकरणादो उवरिमावत्याए बटुमाणस्स खवगस्स छण्ड्रमाव लियाणप्रभारे जे बढा समयपबढ़ा लियाणा' णिण्ड्रयोच उदये बससुडा मर्वात। कि कारण ? अतरकरणे कर्व तत्तो पर छसु वाविष्यास गवासु उदीरणा ति विध्यसदालादो। 'सब्वेतु द्विविविसेमेल्' एव भणिवे वुण अत्यस्कुद्धसमयपबढा सब्वेतु द्विविविसेसे बणुभागविसेसे व तिसम्बद्धाणपविसेहे विविविसेसे बणुभागविसेसे व तिसम्बद्धाणपविसेहे जित्य विध्याचे उवरिमसतिद्वीसे बणुभागिस च णिष्टदसमय पबढाणमबद्धाणसभावे जित्य तो वि अप्यणे पाओग्य द्विव जणुभागविस्ते से विस्विदेसे विस्व विसेष्ठ विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विस्व विसेष्ठ विसेष्य विसेष्ठ विसेष्य विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्य विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ विसेष्ठ

§ ४०५ यह प्रथम भाष्यगाया मूज्यायाके पहल अर्थ मागका आध्य कर अन्तरकरण से उपिस अवस्थाने जारी सम्बज्जाके हतने समयप्रबद्ध उद्योग्णास्त्र कियासी रहिल प्राप्त होते हैं आरे उनका स्थिति और अनुमागमें अवस्थान इस रूपते होता है इस प्रकार इस अया विशेषके निजयका दियात और अनुमागमें अवस्थान इस रूपते होता है इस प्रकार इस अया विशेषके निजयका दियान रूपते हैं है। वह जैसे— अब्द आविष्ठवाणे ऐमा कहतेपर अन्तरकरण के बाद उपिस अवस्थाने विवासन अपके छह आविष्ठवाणे सीतर जो बद्ध समय प्रबद्ध है वे 'णियमसा' निष्यपद्ध हो उदयमे असशुक्ष (उत्तरणा होतो है ऐसा नियम देखा जाता है। 'सब्बेस ट्रिडिंग इसे किया कि अमर इस एक स्वरोग इस तीत है अपने कि अपने अस्थान समयप्रवद्ध वार सज्वलन सम्बन्धी सब स्वितिविशेषों और सब अनुमागक भेदों ने नियमस अवस्थित रही है है। एक भी स्थितिविशेष और अनुमागिविशेषने उपरिक्ष सस्यक्ष्म अस्थान के स्थान के अस्थान के अपने स्थान स्थान के उपरिक्ष सरक्षम्य स्थान स्थान हो है सह उक्त क्वनका ताल्य है। बढ़ा वहीं पर बच्चे उपरिक्ष सरक्षम्य स्थान स्थान स्थान हो है। एक भी स्थितिविशेषने और सब अनुमागिविशेषने अपने स्थान स्था

विशोषाय—अ'तरकरण किया सम्पन्न करनेके बाद चारो सज्वलनोका जो नवीन कर्म बाघ होता है वह सब स्थितियो और सब अनुमागिकीयो पाया जाकर वह छह आविक काल कि सक स्वीपा रहता है यह इस कचनका तात्यों है। अब महागर कालाना मह है कि इस जीवके प्रत्येक समयके नवीन बन्धमे को स्थित और अनुमाग प्राप्त हाता है उससे सन्वस्थित और सत्यानुभाग अधिक होता है, इसिलए नवान ब धके प्रदेशोका उत्करण सब सप्यस्थितियों और सब सप्यस्था जान के स्वत्य होगा है, इसिलए नवान ब धके प्रदेशोका स्वर्धा स्वाप्त स्वाप्त स्वर्धा स्वर्धा

विसेतिणहुसो मुत्ते गरिय ति जासकणिज्ज, वक्साणादो तहाविहन्सिसपडिवत्तीदो ।

५ ४०६ अथवा चउन्ह पि सजलणाण सब्बेस् द्विविविसेसेतृ सब्वातृ च सम्हिन्दित्तुं समयांवरोहण त प्रवेसग्य छण्ट्रमाविज्याणमञ्जाते जाव ण सकत ताव उदौरणापाओग्ग ण होवि त्ति जाणावणद्व गाहायच्छद्वो भणियो ।

§ ४०७ सर्पाह एदस्सेव गाहामुत्तत्वस्स फुडोकरणटुमुवरिम विहासागथमाढवेइ---

**# विद्यासा** ।

५ ४०८ सगम ।

 अत्तो पाए अतर कद तत्तो पाए समयपबद्धो छसु आविलियासु गदासु उदीरिज्जदि ।

५ ४०६ जदो प्यट्टांड अतरकरण समाणित तदो प्यट्टांड जो बद्धो समयपबद्धो सो णियमा छन् आविष्याम् गदास उद्योरिक्डांड, णो हेट्टा ति युत्त होइ । एवमेदांन्ह णियमे सज्जादे छक्त्माबालयाण समयपबद्धा सष्ट्रद्धसक्या होतूण एवांन्ह विसार लक्ष्मित ति आणावणट्ट मिबलाह—

तक हो नवक बन्धका उरक्षण द्वारा सद्भाव पाया जाता है ऐसा अर्थविशय यहाँ व्यास्यानसे समझ लेना चाहिए जो उरक्षणके नियमका घ्यानमे रखकर व्यास्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है।

५०६ अथवा चारो हो संज्यलनोकी सब स्वित विश्वयोमे और सब सम्मृह कृष्टियोमे समयके अबिरोधपूर्वक वह प्रदेशपुत्र छह आवांख्योके भीतर जब तक सकात नहीं होता तब तक बंद उदौरणाके प्रायोग्य नहीं होता इस बातका झान करानेके छिए गायाका उत्तरार्थ कहा है।

विशेषार्यं—आनुपूर्वी सकमके कारण मो नवकबन्यको छह आविलके बाद उदीरणा होने कप व्यवस्था यहाँ पटित कर लेनी चाहिए। वेस परमाथसे देखा जाय तो अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न होनेक प्रयम समयसे लेकर उदीरणा छह आविष्कि वाद ही होती है ऐसा नियम है।

§ ४०७ जब इसी गाथाके सूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विमापा ग्रामको आरम्म करतेहैं—

🕸 अब इस प्रथम भाष्यगायाको विभाषा करते हैं।

९ ४०८ यह सूत्र सुगम है।

अ जहाँ जाकर वन्तरकरण क्रियाको सम्पन्न किया है वहाँसे लेकर बद्ध समयप्रबद्ध छह आविलि प्रमाण काल जानेपर उदोरित होता है।

५ ४०९ जहाँ जाकर अन्तरकरण किया सम्पन्न हुई है वहसि लेकर जो समयनबद्ध बेंबता है वह नियमले छह आवांक प्रमाण काल जानेपर उदीरित होता है, इससे पूर्व नहीं यह उक्क क्वनका तास्त्र्य है। इसका इसका इस नियमके हो जानेपर ६६ कारण छह बावांक सम्बन्धी समय प्रसद्ध सालुक्यस्वय होकर इस स्थानपर प्राप्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेके सुवको कहते हैं— \* अतरादो कदादो तत्तो छम् आविल्वासु मदासु तेण परं छण्डमाविल्याणं समयपवडा उदये अछुदा मर्वति ।

\$ ११० जवो एस णियमो तवी अतरसमस्तिसमणंतरसमण्यदृष्टि छत् आविष्याम् सोलागाम् तत्ते पर सम्यप्ये छन्दृमाविष्याण् से समयप्यद्वा ते विद्यमा उवये अतंष्ट्वा भविति सि स्तार्यस्यसाहो। सर्पाह एवरस भावत्यो पुण्यते । त स्तार्यस्यसाहो। सर्पाह एवरस भावत्यो पुण्यते । त स्तार्यस्यसम्त्राह्या सर्पाह प्रवेशमा प्रवक्तस्यसम्पयस्य उदये अच्छ्वा अतिय । पुणी वि एतिया वेव अवद्विता होष्ट्रण नाव्यत्यस्य प्रवाह स्वरंशि । त्वार्वे अच्छ्वा भवित । पुणी तत्ते प्यहार सेतिमुवित एगेली समयप्यद्वी अध्या हम्मा समयप्यद्वा उदये अच्छ्वा भवित । पुणी तत्ते प्यहाद तिस्तुवित एगेली समयप्यद्वी अध्या हम्मा स्वरंशि सम्पाद्यक्वी स्वर्णा हिम्मा समयप्यद्वा अवद्वा भवित । पुणी वि तत्ते प्यहाद स्वरंशि समयप्यव्वा उद्योग स्वरंशि । प्रवास प्रवास

ॐ अ तरकरण करनेके अन तर समयसे लेकर छह आविल्योंके व्यतीत होनेपर उसके बाद सवत्र हो छह आविल्यो सम्बन्धो जो समयत्रबद्ध हैं वे उदयमे ब्रह्मुब्ध होते हैं।

§ ४१० यत यह नियम है, इसिंछए बन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न करनेके अनन्तर समयसे लकर छह आविलियों के व्यतीत होनेपर वहाँसे आगे सवत ही छह आविष्यिसम्बन्धी जो समय-प्रबद्ध हैं वे नियमसे उदयमे अस्थान्त्र होते है यह इस सत्रका समच्चयक्त अर्थ है। अब इस सत्रका भावार्थ कहते हैं। वह जैसे-अन्तरकरण करनेक अनन्तर प्रथम समयमे एक आविलिप्रमाण नव कबन्ध समयप्रबद्ध उदयमे अलुव्य होते हैं। फिर भी इतने ही समयप्रबद्ध अवस्थित होकर अन्तरकरण करनेके प्रथम समयसे लेकर एक आविलिप्रमाण कालके अन्तिम समय तक प्राप्त होते हैं। उससे आगे एक-एक समयश्रद्ध कमसे अधिक होकर दितीय आविलिश्रमाण कालके व्यतीत होनेपर उस कालमें दो आवलिप्रमाण समय प्रबद्ध उदयमे असञ्जूब होते हैं। पुन वहाँसे लेकर उनके कपर एक एक समयप्रवाद अधिक होकर तीसरी बाविलप्रमाण कालके जानेपर तीन बाविलयोसम्बन्धी समयप्रबद्ध अनुदारित होते है। फिर भी वहाँसे लेकर चार बावलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर उस समय चार आविलयोंसम्बन्धी समयप्रबद्ध उदोरणापर्यायसे विमुख प्राप्त होते हैं। पूर वहाँसे लेकर पाँच आविलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर उस समय पाँच आविलिप्रमाण समयप्रबद्ध उदयमें अक्षच्य होते है। पन बहांसे लेकर आविलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर छह आविलिसम्बन्धा समयप्रबद्ध उदयमें बर्सक्षव्य स्वरूप प्राप्त होते हैं। इससे बागे सर्वत्र छह बाविलिप्रमाण समयप्रबद्ध यथास्थितिस्वरूप रहकर सदयमे अक्षब्ब होते हैं। इस कारणसे अन्तरकरण करनेके बाद प्रथम समयसे छेकर छह आवृष्टियोके जानेपर उससे आगे छह आवृष्टियोसम्बन्धी समयप्रबद्ध नियमसे उदयमें सक्षान्य होते हैं। शेष सभी समयप्रबद्ध उदयमें सक्षान्य होते हैं यह उक्त कथनका तात्पव है।

सब्बे चेव उबये सङ्द्वा भवति ति भणिव होवि ।

५४११ एवमेरेण सुलेण समयपबद्धाण सखुद्धासखुद्धभाव णिरूविय सपिह भवबद्धाण सब्वेसिमेव णियमेण उदये सखुद्धभावपदुप्पायणदुपुवरिममुत्तमाह—

## भवबद्धा पुण णियमा सन्त्रे उदये सछुद्धा भवति ।

\$ ११२ सब्बे बेब भवबद्धा जियमा एवस्स खबगस्त उत्रये ससृद्धा भवित । कुतो ? एक्कस्त वि भवबद्धस्त उत्रये असमुद्धसम्बदस्त तक्कालअनुकलभावो । एवस्स भावत्यो—एक्कम्बि भवस्त अवत्यान्य प्रकारिक क्षात्र के इति एत्स सम्परवृद्धस्त प्रतान प्रतान उत्रये ससृद्धा तो वि सो भवबद्धां जिल्लक्ष्येण उत्रये सस्दु हो तो वि सो भवबद्धां जिल्लक्ष्येण उत्रये सस्दु हो तो वि सो एसे च भवबद्धां उत्रये सस्दु हो ते वि सो एसे च भवबद्धां उत्रये सस्दु हो ते वि ति प्रतान क्षात्र मान्य ते वि उर्वार स्वाप्त का वि उर्वार सम्वाप्त क्षात्र क्षात्र

#### **# एतो विदियमासगाहा** ।

§ ४१३ पढमभासगा हाविहासणाणतरमेत्तो विविधभासगाहा समोवारेयव्वा ति वृत्त होवि ।

विद्यापाध—(१) प्रहापर 'खदये असछुद्धा'का अर्थ उदीरणाग्वरूप नही होने तथा 'उदये सछुद्धा'का अर्थ उदीरणारूप होते है। इस प्रकार इस अयको व्यानमे रखकर पूरे प्रकरणका स्पष्टोकरण कर लगा चाहिए। (२) टोकामे चो 'अंतरकदपुदमयसम्पपद्धि छतु' इत्यादि वचन कहा है सो उसका यह भाव है कि धारण्यत्य किया सम्पन करनेके बाद जब जो भी नवकव स समयत्रबद्ध होता है वह सब छह आविकाल तक उदीरणारूप नही परिणमता यह अर्थ सब पटित कर लेना चाहिए।

५४११ इस प्रकार इस सूत्र द्वारा समयप्रवद्धोक सङ्गुच्य और असङ्ग्च्य भावका निरूपण करके अब सभी भवबद्धोके उदयमें नियमसे सङ्ग्च्यभावका कथन करनेक लिए आगेके सूत्रको कहते है—

#### क्ष परन्तु सब भवबद्ध समयप्रबद्ध इस क्षपकके उदयमे नियमसे सक्षुब्ध होते हैं।

\$ ४१२ सभी भवनद समयप्रनद नियमसे इस क्षयक उदयमे स्थान्य होते हैं, क्यों कि इस वाकक एक भी मनबद समयप्रनद उदयमे क्षर्यकृत्यत्व नहीं उपन्य होता। इसका भागाय-एक भवने नद्ध समयप्रनद्धों के नत्गत यर्वाप एक समयप्रनद परमाणु इस क्षयकके उदयमें संसुक्त होता। इस का भागाय स्थान है। है। वहीं कारण है कि सब अवद्ध समयप्रनद इस क्षापक उदयमें संसुक्त होते हैं यह इसका तात्यर्थ है। और यह अवन्द्र से सम्बन्ध परमाणु अर्थनिद्द यद्याप इस प्रपम भाष्य माथापुत्रमें नहीं है तो भी आगे कहीं वानेवालो चौथा आव्य गायापुत्रमा अवलम्बन केर पूर्णमुक्त आस्थान किया गया है ऐना यहाँ जानना चाहिए। आगे कहें वानेवालों क्ष्यक पोखे स्थान पहले व्याव्यान किया वाता है और पहल कह वानेवाल अव्यक्त पोखे सी व्याख्यान किया वाता है है। इस प्रकार प्रयम भाष्यवाशकों अर्थ विज्ञान स्वाव है।

### क्ष वय इससे वागे दूसरी भाष्यगायाका अवतार करते हैं।

§४१३ प्रथम माध्यमाथाकी विभाषा करनेके अनन्तर इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्यव है।

# (१४३) जा चावि बन्झमाणी आविलया होदि पढमिकेट्टीए। पुन्नाविलया णियमा अणंतरा चदुसु किट्टीसु।।

६ ११४ एसा विदियभासनाहा कोहुसज्ञक्षणणवकवयपदेसम्मस्स तगह्किट्टीमु संक्रमो एवेण कमेण होदि ति जाणावणहुनोहण्या । त जहा- जा जावि बज्जमाणी एक भणिये जा सल् बज्जम साणी जाविक्या वयाविक्या ति उत्त हो हा तत्त्व कम्मपदेसेमु वज्जमाणेषु तरस्यवेष तिस्से वि व्यवयोगेण तथ्यवेषा निर्माण कोहुसज्ज्ञण्यवमस्मानुक्तिट्टीए होह । हुवो ? जणिव-कत्तवंवाविक्यपदेसगस्स बोक्डूण परव्यद्विसक्रमाविकिरियाणनयाओ।म्मसावो (पृष्ट्य क्विच्या णियमा जावत्य चतु किट्टीमु एवस्स भावत्यो — कोहुप्तवस्मानुक्त्रिट्टीमा जा विद्याविक्या साणियमा जपुत्र सिद्धीम एवस्स भावत्यो — कोहुप्तवस्मानुक्त्रिट्टीसक्वेण बद्धवस्मा तत्त्व व्यवस्मान्त्र स्माण्यक्रमत्मानुक्त्रित्व स्माण्यक्रम्म विव्यवस्मान्त्र के विद्याविक्या कोहुस्स विव्यवस्मान्त्र के विद्याविक्या कोहुस्स विव्यवस्मान्त्र स्माण्यक्रमत्मानुक्त्रित्व साम्म विव्यवस्मान्त्र तिस्मानुक्त्रित्व माणव्यवस्मानुक्त्रित्व व विवयवस्मान्त्र तिस्मानुक्तित्व साम्म विवयवस्मान्त्र तिस्मान्त्र व विवयवस्मानुक्तित्व व विवयवस्मान्त्र तिस्मान्त्र व साम्म वेव साम्म विवयवस्मान्त्र किट्टीमु सक्तामिज्जमाणस्स णवक्षवयवस्मान्त्र अल्लास्त्र स्मान्त्र तिस्मु व साम्म सम्मान्त्र स्वावस्मान्त्र सामित्व विद्यावस्मान्त्र विवयवस्मान्त्र व विवयवस्मान्त्र अल्लाम्बन्न सामित्व विवयवस्मान्त्र किट्टीमु सक्तामित्वमाणस्य णवक्षमाण्यस्य विवयवस्मान्त्र सम्मानिक्रमाणस्य व सम्मान्त्र सम्मानिक्रमाणस्य व व सम्मान्त्र सम्मानिक्रमाणस्य व व सम्मान्त्र विद्यान्त्र सम्मानिक्ष सम्मानिक्तियाणस्य व व सम्मान्त्र सम्मानिक्याणस्य व सम्मान्त्र सम्मानिक्याणस्य व सम्मान्त्र सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्याणस्य सम्मानिक्य सम

(१४२) जो बध्यमान आविल है वह प्रथम कृष्टि अर्थात् कोच सज्वलनको प्रयम कृष्टिमे पायो जातो है। उसके अनःतर जो पूब अर्थात् प्रयम आविल है वह नियमसे चार कृष्टियोमे पायो जातो है।

\$ ११४ यह दूसरी भाष्यगाया क्रोधसण्डलनके नवकवन्य कमप्रदेशोका संमह कृष्टियोमें सक्रम स्रक्ष क्रमसे होता है स्व बातका ज्ञान करानेके लिए अवतीण हुई है। वह जैसे—'जा जाव जक्षमाणी' ऐसा कहनेवर वो नियमसे बध्यमान बार्वाल अर्थात् व चाविल है यह उचन कवनका तात्य है। वहां कमप्रदेशोवें वचने समय उसके सम्ब पसे स्थ्यमान बार्वालको मो उपचारते व चाविल संज्ञा वन जाती है। वह नियमसे क्रोधसण्डलनकी प्रयम समृह कृष्टिमे पायो जाती है, स्योक्त अवतर व चावांल अतिकार नहीं होती है तबतक उनका कमप्रदेशपुत्र अववर्तन, परम्कृतिसक्रम ब्रादि क्रियांक अर्थाय होता है। 'पुटाबलिया णियमा जणतरा चहुत्र किट्टोमुं' ऐसा कहनेवर उससे कमनतर उपरित्र में द्वितीय आविल है वह नियमसे चार कृष्टियोमे जाननी चाहए। इसका मावार्थ—क्रोधसण्डलनके प्रयम समय क्रियांच कहियोमें जाती चाहए। इसका मावार्थ—क्रोधसण्डलनके प्रयम समय क्रियांचिका वित्रक्ष होती जाती के कारण क्रोधकी हो दो संमह कृष्टियोमें आर मानको प्रयम समय क्रियांचिका वित्रक्ष होती जाती के कारण क्रीधकी हो दो संमह कृष्टियोमें और मानको प्रयम समय क्रियांचिका वित्रक्ष होती है, इसलिए वह द्वित्रीय आविल क्रोधकी हो दो संमह कृष्टियोमे कार मानको प्रयम समूह कृष्टिमें नियमसे पायो जाती है यह उनक क्ष्मका तालार्य है।

शका — बन्धावलिके अतिकान्त होते समय ही वह प्रदेशपुत्र शेष समस्त संग्रह क्राव्टियोमे क्यों नहीं सक्रमित हो जाता ?

समाधान—नही, क्योंकि बानुपूर्वी संक्रमके कारण कृष्टियोंमें सक्रम्यमाण नवकबन्य प्रदेश-पुत्रके अनन्तर अधरनन तीन समूह कृष्टियोमें ही संक्रमका नियम देखा जाता है। इसलिए द्वितीय आविल चारो ही संग्रह कृष्टियोमें पाई जाती है यह सिद्ध हुआ। वंसणाबो । तदो विदियाविलया चतुसु चेव सगहिकट्टीसु होइ लि सिद्ध ।

§ ४१५ सपिह एवविहमेविस्से गाहाए अत्य विहासेमाणो विहासागवपुत्तर भणइ-

# विद्यासा ।

६४१६ स्गम।

 ज पदेसमा बज्झमाणय कोधस्स त पदेसमा सन्व बधाविष्ठय कोहस्स पढम-सगढकीष्ट्रीए दिस्सइ ।

५ ४१७ कुदा ? कोहण्डपसगहिकट्टीसरूवेण बद्धणवक्रबचपदेसगगस्स बधाविलयमेत्तकाल तस्येबाबद्राण मोत्त्ग प्यारतरासभवादो ।

# तदो आवल्लियादिक्कत तिसु वि कोहिकद्वीसु दीसह माणस्स च पटमिकद्वीए ।

§ ४१८ कि कारण ? तस्य वबाबिलयाइक्कतस्स तस्त पदेसम्यस्त वि विदियाबिलयपद्वम समय् पुष्युत्ताणियमवसेण सकममाणस्स कोहस्स तिसु सगहिन्द्वीसु माणपडमसगहिक्ट्वीए च सम बहुाणस्य परिप्कुडमुवलभावो ।

विद्यापार्थ—उक्त दूसरी भाष्यगायामे बच्यमान लावलिसे बन्याविक्ता प्रहण हिया गया है। इक्ता आश्य यह है कि जो भी कमें बचता है यह अपने व ध समयसे लेकर एक लाविक काल तक जयवर्षण जादि सक्त करणोके जयाध्य रहता है। उक्त बाद दिताया जाविका काल प्रारम्भ होनेयर उक्त कमेपुक्का जयवरण जादि काथ होने लगता है। यह कबन स्वक्त हो है।

६ ४१५ अब इस भाष्यगायाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके विभाषा ग्रन्थका कहत हैं—

🕸 अब दूसरी भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

९ ४१६ यह सूत्र सुगम है।

क्ष क्रोध सज्वलनका जो प्रदेशपुज बध्यमान है वह पूरा प्रदेशपुज बन्याविल काल तक क्रोधसञ्चलनकी प्रथम संप्रहृकृष्टिमें विलाई देता है।

५ ४१७ स्योकि कोषसज्वलनकी प्रयम सम्रह्कृष्टि स्वरूपसे यद्ध नवकवन्य प्रदेशपुचका बन्याविल काळ तक कही अवस्थानको छोडकर अन्य प्रकार सम्भव नही है।

ॐ तवनन्तर बन्धाविलको व्यतीत करके जवस्थित वह नवकबन्ध कमंपुल क्रोधसस्बलनको तोनो सप्रहृकृष्टियोमे और मानसञ्बलनको प्रथम सप्रहृकृष्टिमे विलाई बेता है।

§ ४१८ शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—वहीं ब धाविकको व्यतीत करके अवस्थित उसी प्रदेशपुत्रका द्वितोय जाविलके प्रथम समयमे पूर्वोक्त नियमके कारण सकमण करते हुए कोषसन्वलनको तोनो सप्रहर्काच्ट्योमें बौर मानसंज्वलनको प्रथम संग्रहर्काच्टमे जबस्थान स्पष्टक्षे उपलब्ध होता है।

# # एव विदियाविख्या चदुसु किञ्जीसु दीसइ।

5 ४१९ एदेण कारणेण विविध्याविक्या चहुतु किट्टोसु बादा लि वुलं होइ । एवमेलि एण यबवेण विदिध्यसयाहाए अत्यविहासण समाणिय सर्वाह तदिव्यससगाहमणुण्यारिय विविध्य गाहत्यसम्बवेणेव तदस्यविहासण कृणमाणो सूल्यवबसुलरं भणइ—

\* तदो ज पदेसम्म कोहादो माणस्स पढमिकट्टीए गद त पदेसम्म तदो आविश्च-याए पुण्णाए माणस्स विदिय-तदियास मायाए च पढमसमहिकट्टीए सकमदि ।

५ ४२० एतदुक्तं भवदि—पुञ्जणिकद्धकोहसज्जणयेदेसच बाणस्य पद्धसंगहिकट्टीए (विदया बिल्यमेत्तकालमांड्वय पुणो तिविधाविलयम्बनासम् सम्याविदोहेल सक्तमाल कुणमाणो तत्तो पहुढि बार्बाल्यमेत्तकाल पुञ्चत्तवदुसु स्मार्ट्डिटीसु पुणो मार्गाविद्यत तिवसमाहिकट्टीसु साया-पद्धमसाहिकट्टीए च समुबल्डम्भइ, ज तत्तो सल्याम् किट्टीसु तत्त्व सक्तमणसत्तोए तक्कालमण्ड लभावो ति । सपि इसमेवस्यमुबलहारमुहेल पक्षमाणो इद्याह—

# # एवं तदिया आविलया सत्तम् किद्वीस ति भण्णह ।

५ ८२१ एवेण कमेण तिवया आविलया सत्ततु किट्टीतु ति उविरित्तगाहासुलावयवे भण्णमाणो अत्यो सुमबद्धा ति भणिव होइ । सपिह चउत्यावित्याए तस्स ववेसग्गस्स पर्वृति विसेताबहारणद्वमृत्तरसृतारभो—

# 🕸 इस प्रकार द्वितीय वार्वाल चारों सग्रहकृष्टियोमें दिलाई देतो है।

६४१९ इस कारण द्वितीय आविल चारो चग्रहरूष्टियोमे व्याप्त हो वाती है यह उक्त कथनका तालपे हैं। इस प्रकार इतने प्रकल्प द्वारा दूसरी आप्यगायाको अविदिशाधा समाप्त करके अब तोसरी आप्य गायाको उच्चारणा करके दूसरी आप्यगायाके सम्बन्धि ही उसके अर्थकी विनाया करते हुए जायेके सुन्नप्रकण्यको कहते है—

क्ष इस प्रकार उक्त विभिन्ने जो प्रवेशपुज कोषसञ्चलनसे मानसञ्चलनको प्रथम सप्रहृकृष्टिको प्राप्त हुआ है वह प्रवेशपुज तत्पदबात एक बाविल काल पूण होनेपर मान सञ्चलनको दूसरी बौर तीसरी तथा मायासञ्चलनको प्रथम संग्रहकृष्टिमे सक्रमित होता है।

५ ५२० उक्त कथनका यह तारायें है—पहले विविक्तत किया गया क्रांध्यज्ञकतका प्रदापंज मानसंज्यलनको प्रयाप त्याहकृष्टिये द्वितीय आविष्ठ प्रयाप कालतक रहकर पुन तीसरी आर्वाफके प्रयाप समयमे सामके बितरोषपुन्य कंक्यण करता हुवा वहाँचे लकर एक आर्वाफ प्रमाण काल तक पूर्वोस्त चारो सग्रह कृष्टियोमे पुन मानसज्यलकाकी हुतरो और तीसरी संग्रह कृष्टियोमे तथा मायसज्यलकाकी प्रया स्थाह कृष्टियोमे तथा मायसज्यलकाकी प्रया स्थाह कृष्टियोमे तथा मायसज्यलकाकी प्रया स्थाह कृष्टियोमे उत्तर क्षेत्र क्षियो स्थाह कृष्टियोमे उत्तर क्षेत्र कृष्ट कृष्ट स्थाहित उस कालमे नही पाई जाती। अब इसा अर्थका ख्रवाहार हारा कथन करते हुए इस पुत्रको कहते हैं—

🕸 इस प्रकार तीसरी आविल सात संप्रह कृष्टियोंने कही जाती है।

५ ५२१ इस क्रमसे तीसरी बार्नाक सांतर कृष्टियोमें नायो जाती है यह उपरिम गाया-सूत्रके प्रथम नारमे कहा बानेवाका अर्थ सुसम्बद्ध है यह उच्च कथनका तात्यर्थ है। अब चौचो बार्नाकमे उस प्रदेशपुंचको प्रवृत्ति विशेषका बवचारण करनेके किए बागेके सुवका बारम्म करते हैं—

- अ कोइपदेसम्म सङ्क्रममाणय मायाए पढमिकट्टीए सपच त पदेसम्म तत्तो आवल्लियादिककत मायाए विदिय-तिदयासु च किट्टीसु लोभस्स च पढमिकट्टीए सकमित ।
- § ४२२ अ त पुड्याण्डळ कोहसजलजपदेसम्य पुड्युत्तपणालीए आगतूम्य सायाए पढत सगहिक्ट्रीए सक्तं तत्त्व तियाबित्यमेतकालमिक्ट्रमुण तत्रो चडत्याबित्यम्डमे समये अणतर पङ्खितिण्यमाणुल्लघणण सकामिक्जमाणं मावाए विविध्यतिवसगहिक्ट्रीए लाभपडतसगहिक्ट्रीए च सकमित्र, तत्त्रो पर ताथे तहाबिहसकमणसत्तीए तत्याणुक्तभावो ति एसो एस्य सुत्तत्यसगहो । स्रते एव तथे चडत्यी आविष्या वसमु किट्टीसु जावा ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तर भणह—
  - एव चउत्थी आविलया दससु किट्टीसु ति भण्णइ।
- ५४३ गयःथमेद सुत्त । सपिह तस्सेव पदेसम्मस्त पत्तमाविलयाए पवृत्तिविसेसजाणा वण्डम्सरक्तावयारो—
- क कोइपदेसम्गं सङ्क्रमाणं लोमस्म पढमिकट्टीण सपच नदो आविलया-दिक्कतं लोमस्म विदिय-तिदयास किट्टीस दीसड ।
- ॐ जो क्रोधसम्बलनका नवकब व प्रवेशपुत्र सक्रमित होकर मायासञ्चलनकी प्रथम सग्रह कृष्टिमे प्राप्त हुवा है वह प्रवेशपुत्र तायदवात् एक आवलिप्रमाण काल जाकर मायासम्बलनको दूसरी जीर तोसरी सग्रह कृष्टियोमे तथा लोभसम्बलनको प्रथम सग्रह कृष्टिमे सक्रमित होता है।
- § ४२२ जो पुत्रमे विवक्षित कोधननन्त्रका प्रदेशपुत्र पूर्वोक प्रणालीसे आकर माया स्वलनको प्रयम समूह कृष्टिन सका तहुना है वह वही तीवरी आवलिज्ञमाण काल तक रहकर पश्चात्र चौथी आवलिज प्रयम समयमे अन तर कहे गये नियमका उल्लबन क्यि बिना सक्रमण करता हुआ मायासम्बलनको दूषरो जोर तासरी समृहकृष्टिने तथा लोभसम्बलनका तो प्रयम समृह कृष्टि में सेक्सण करता है, स्वीकि उससे आगे उस समय उसमें यह प्रशास काल है। स्वीकि उससे आगे उस समय उसमें यह प्रशास काल है। स्वालि इस सम्बल्ध है। यत ऐसा है, बत चोथा आवलि इस संग्रह है। इस प्रकार यह महीचर सुन्न समुन्वयस्थ्य अग है। यत ऐसा है, बत चोथा आवलि इस संग्रह संग्रह कृष्टियोने पायों आती है इस प्रकार इस बातका आन कराते हुए आगेर तुन्न ने कहते हैं—
  - 🕸 इस प्रकार चौची आवलि दस सग्रह कृष्टियोमे कही जाती है।
- § ४२३ यह सूत्र गतार्थ है। अब उसी नवश्व व प्रदेशपुत्रके गौवता आविष्ठिमे प्रवृत्ति विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार कहते है—-
- ॐ जो कोच सज्यलनका नवकब घ प्रदेशपत्र सक्रमित होकर लोभसज्वलनको प्रथम कृष्टि को प्राप्त हुवा है वह सस्परव्यात एक बाविलकालके बीतनेपर लोभसज्वलनको दूसरी और तीसरी संघह कृष्टियोमे विवाई वेता है।
- ६ ४२४ जो वह कोषसंज्वलनका नववब च प्रदेशपुत्र पूर्वमे विवक्षित क्या या बह पूर्वोक परिवृद्धिके द्वारा लोभसंज्वलनको प्रथम सग्रहरूच्टिमे सक्तित हुआ है वह वृ्धै सक्तमणाविल प्रमाण काल तक रहकर पश्चात् पाँचवी बाविलके प्रथम समयमे लोभसज्वलनको दूसरो और

तिबयासु सगहिकट्टीसु ओकडुनावसेण सकमिंब लि मिणबं होबि । एवं च संकमो होबि लि कावूण पंचमाविकयाए त प्रदेसग्य सन्त्रासु चैव सगहिकट्टीसु खाबमिवमाह—

# एव पचमी आवलिया सन्वास किड्डीम त्ति मण्णह ।

§ ४२५ गयत्यमेव गुर्स । एव च विविधमानगाहाविहासावसरे चेव तविधमासगाहाए वि बत्यविहासण कादूण सर्वाह तिस्से विहासाए विणा समुक्तित्तणामेल चेव कायव्यमिवि पबुष्पा एमाणो सुल्तमुत्तर भणड्-

तदियाए वि मासगाहाए अत्यो एत्थेव परुविदो । णवरि सम्रुविकत्तणा

कायञ्जा ।

§ ४२६ तदियभासगाहृमण्च्यारिय तदत्यो चेव विवियभासगाहृत्यपरूवणासव्येण विहा सिदो । तवो तिस्से सतुविकत्तणा चेव एण्हि कायव्या त्ति वृत्त होइ ।

**\* त जहा।** 

६४२७ स्वम ।

(१४४) तदिया सत्तस् किट्टीस् चउत्थी दसस् होह किट्टीस् ।

तेण परं सेसाओ भवति सव्वास किट्टीस ॥१९७॥

५४२८ एव रामुस्कित्तिदाए तदिवभासगाहाए बरची पुष्यमेव विहासिको ित ज पुणो पक्षविज्ञते, 'जाणि-जाणावणे फलाभावाबो' । जविर 'तेण पर सेसाओ' एवं भणिवे तत्तो

तीसरी सबह कृष्टियोमे अपकषणके कारण सकमित होता है यह उक्त कथनवा ताल्य है। इस प्रकार सकम होता है ऐसा करके पाँचवी आविलका वह प्रदेशपुंज सभी सम्रह कृष्टियोमे हो जाता है इस बातनो कहते हैं—

🕸 इस प्रकार पाँचवीं आविल सभी सम्रह कृष्टियोमे कही जाती है।

5 ४२५ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार दूसरी आध्यगायाकी विशायके अवसरपर हो तोसरी आध्यगायाकी अर्थविभाषा करके अब कसकी विभायाके बिना केवल समुरकीर्तना हो करनी वाहिय इस प्रकार कथन करते हुए आवेके सुत्रको कहते हैं—

क्ष तीसरी आष्यगायाका अय भी यहींपर प्रकपित कर दिया है। इतनो विणेवता है कि उसकी समुत्कीतना करनी चाहिये।

§ ४२६ तोमरी आध्यायाकी उच्चारणा करके उसके अर्थको दूषरी आध्यायाकि अर्थको प्रस्तात करने चाहिये यह यह उसके समय करने चाहिये यह यह उसके कथनका ताल्यों है।

% वह जैसे।

§ ४२७ यह सूत्र सुगम है।

(१४४) तीसरी बाविल सात सबह कृष्टियोंने, चौषी आविल इस सबह कृष्टियोंने और उससे आगे शेव बाविलयाँ सब सबह कृष्टियोंने पायी जाती हैं ॥१९७॥

९ ४२८ इस प्रकार तीसरी माध्यगायाकी समुरकीर्तेना की। अर्थकी विशाषा पहले ही कर वार्य हैं, इसल्पिये उसकी पुन प्ररूपणा नहीं करते, क्योंकि जिसका ज्ञान करा दिया है उसका चउत्थाविष्ठयावो परमुविर सेसाजो पंचम ष्ट्र सत्तमावि बाविष्ठयाजो णियमा सम्बाम् किट्टीसु होति, पदमाविष्ठयाजो प्रमा सम्बाम् किट्टीसु होति, पदमाविष्ठयाजो स्वाम् वेव सेसिक्ट्टीसु सम्बाविरोहेण सकतस्त कोहसवलप्रवृथ्विणवद्ध प्रवेसस्मस्त बारसमु वि समहकिट्टीसु तदबन्दाए समब्द्राणदत्तमावो त्ति भणिव होवि । एव कोह् सजकण्यवक्तवम्पिहिक्च्य एसा सब्बा मगगणा बोह् भासगाहाहि समागवा। माणाविसजकणेसु वि काहासभ्यमेसो जन्म अंगुतबन्दी । एवमेदीए मगणाए कदाए तदी तदिवभासगाहाए विहासा समता भवति ।

# एतो चउत्थीए मासगाहाए समुक्कितणा ।

§ ४२९ सुगम ।

(१४५) एदे समयपबदा अच्छुता णियमसा इह सबस्मि । सेसा भवबदा खलु सछुदा होति बोद्धन्वा ॥१९८॥

५ ४२० एसा चउरचभासगाहा पढनभासगाहाणिहिट्टस्तेवत्यस्स पुणी वि विसे तिपूण पक्कणद्वभोहण्या । सपिह एविस्से गाहाए किथि अवयवस्थपरासरम करनासाने। त जान-'एवे समयपबद्धा' एवे क्यानरकिवाच क्रमुला उवयद्विता क्रसद्धा भवति। 'इह भविन्ह' एवे एवे चहुमाणभवत्याहणे सेत भववद्धा 'कच्छ्रा' उवयद्विता क्रसद्धा भवति। 'इह भविन्ह' एवे एवे चहुमाणभवत्याहणे सेत भववद्धा कच्छ' एव चहुमाणभवत्याहणे सेत भववद्धा कच्छ' एव चहुमाणभवत्याहणे सेत भववद्धा कच्छ' एव चहुमाणभवत्याहणे सेत भववद्धा उवर्ष सक्दुबा होति सि जाणिवच्या, तेविससस्ट्बभोवणाब्द्वावस्स कारणाणुबरुभावो । तदी समयपबद्धावविवश्वाए

पुन ज्ञान कराने का कोई फरू नहीं है। इतनी विशेषता है कि 'तेण पर सेसाओं ऐसा कहनेपर चौदों आवाजिक सामे शेव पांचवी, छठों और सातवी आवाजिक सामे शेव पांचवी, छठों और सातवी आवाजिक सामे शेव पांचवी, छठों और सातवी आवाजिक कि अविरोधपुरक सकात्त हुए को अराज्यकरे पूर्व विशेष प्रदेश पुन्त के सकात्त हुए को अराज्यकरे पूर्व विशेष प्रदेश प्रदेश पुन्त का बारत हो सबह छिप्योमें उस अवस्थासे अवस्थान देखां जाता है यह उनत कथनका तात्य है। इस प्रकार को अस्वज्ञक नवन वश्वकों अधिकत करके सह सब मार्गणा दो भाष्यगायाओं द्वारा की गयी है। मानादि सज्जनों के विषयमें भी कम्में यह सब मार्गणा दो भाष्यगायाओं द्वारा की गयी है। मानादि सज्जनों के विषयमें भी कि समें स्वर्ण का लेता चाहिये। इस प्रकार हो मार्गणां कि किये जानेपर तीसरों भाष्यगायाकों विभागा समाप्त होती है।

इससे जाने चौथी भाष्यगायाकी समुत्कीतना करते हैं।

९ ४२९ यह सूत्र सुगम है।

(१४५) ये अनन्तर कहे गये समयप्रबद्ध इत भवमे इत सपकके नियमसे अससुब्ध रहते हैं। कि नु त्रोव भवबद्ध समयप्रबद्ध इत सपकके नियमसे सङ्ग्रच जानने चाहिये ॥१९८॥

५ ५२० यह चौथी जाण्यगावा प्रथम जाण्यगायाचे निर्दिष्ट किये गये अथका हो पुनरिप विशेषक्यं कथन करनेके किये करतीण हुई है। अब इस गायाके कियिन अवयवार्थका परामण करेंगे। यह लेंगे—'एदे समयवद्धा' से अनन्तर कहे यह इस अवकार्य के क्यान्तर अच्छता' उदय स्थितिय के समयप्रवद्धा के क्यान्तर किये हम अववार्य स्थापित के स्थाप क

सङ्कद्वासङ्करावो कश्मदे । मबबद्धा पुण जियमा सन्त्रे चेव सङ्कद्वा बोद्धव्या, ण तस्य प्यारतरा संभवो ति एसो एवस्स भावस्यो । एवंविहो च एविस्से गाहाए अस्यो पद्धमनासगाहाविहासावसरे चेव विहासियो, तदो ण पुणो एण्डि विहासियम्बो ति पदुष्पाएमाणो सुसमूत्तर मणद्द---

- # एदिस्से गाहाए अत्थो पढममासगाहाए चेव परूविदो ।
- § ४३१ कुवो ? तत्व समयपबद्धाण सङ्ग्रद्धासङ्ग्रद्धभावगवेतणावसरे चेव भववद्धगरूवणाए
  वि सवित्यरमणुमिगवत्तावो । एव सत्तमीए मुख्याहाए वत्यविहासा समता ।
  - एची अहमीए मुलगाहाए सम्रुक्तिचणा ।
- ५ ४२२ सत्त्रमूलगाहाविहासणाणतरमेत्तो बटुमीए मूलगाहाए जहावसरपत्ता समुक्कित्तणा कायव्या त्ति वृत्त होइ ।
  - (१४६) एगसमयपवद्वाण सेसाणि च कदिस द्विदिविसेसेस ।

## मवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥

५ <३३ एसा बहुमी मूलगाहा स्वतरकरणाबो उनिरम्बरणाए बहुमाणस्य ख्वास्स समय-पबद्धसाणि च भवबद्धसियाणि च केल्यियमेराणि कविम् विविधित्तेस्य समविति लि एवंचिक्तस्य शर्याविसेवस्स णिज्याविम्हाणहुमोइण्या । सपिह एविस्से अस्यपक्षण कस्सामो । त जहा— 'प्रासमयपब्दाण' एव भणिवे एयममयम्बि जेल्या कम्बनप्रमाणु बदा, तैसिमेणस्ययस्व

क्षपरुके पाये जाते हैं। परन्तु सबबद्ध सभी समयशबद्ध इन क्षपरुके नियमने समुद्ध जानने चाहिये। उनमे व य प्रकार सम्मन नहीं है यह इसका भावार्य है। और इस प्रकारके इस गावाके इस जयकी प्रयम माध्यगायाको विभावाके समय हो विमाधा कर जाये हैं इसिलये पुन विभावा नहीं करनी चाहिये। इस प्रकार प्रकरणा करते हुए जायेके सुनका कहते हैं—

क्ष इस गाथापुत्रका अय प्रथम भाष्यगाथामे ही प्ररूपित कर आये हैं।

५ ४२१ क्योंकि उस गाधासूत्रमें समयप्रबद्धोंके सक्षत्र और असक्षत्रभावकी गवेषणाके समय हो भवबद्ध समयप्रबद्धोंकी प्रकर्णाका भी विस्तारके साथ अनुमार्गण कर आये हैं। इस प्रकार सातवी मुख्याधाकी अथविभाषा समाप्त हुई।

🕸 इससे आगे आठवीं मूलगायाकी सम्स्कीतंना करते हैं।

§ ४३२ सातवी मूलगायाकी विभाषा करनेके बाद आगे बाठवीं मूलगायाकी ययावसर
प्राप्त समुत्कीतना करनी चाहिये यह उक कथनका तात्यय है।

(१४६) कितने एक जोर नाना समयप्रबद्ध शेष तथा नाना भवबद्ध शेष कितने स्थिति विशेषों और अनुभाग विशेषोमे पाये आते हैं। इसी प्रकार एक और नाना कितने समय प्रबद्ध शेष और मनबद्ध शेष एक स्थिति विशेषमे पाये जाते हैं। तथा एक स्थापसम्बन्धी एक स्थितिविशेषमे नाना और एक कितने समयप्रबद्ध शेष और अबबद्ध शेष पाये जाते हैं।१९९॥

५ ४३३ यह बाठवी मूलवाचा बन्तरकरलसे उपस्मि बस्थामे विद्यमान सामके हितने समयप्रबद्ध योष और सम्बद्ध योष कितने स्थितिविश्वोचों सम्भव हैं इस प्रकारके अर्थविश्वेषका निर्यंग्व करनेके लिये स्वतीणे हुई है। जब इसके सर्वेकी प्रकण्या करेंगे। यह जेसे—"एपसमयप्र बद्धाणे ऐसा कहनेपर एक समयमें जिनने कमें परमाणु वैचते हैं उनकी एक समयप्रबद्ध सज्ञा है। त्ति सण्या । सो बुण समुदायप्पणाए एगी वि सती सगावयवकम्मपदेसभेदप्पणाए बहुत्तमावण्यों त्ति बहुववर्णणहेसी कत्रो ।

- \$ ४३४ ब्रयवा णाणासमयपब्रहाणेगसमयपब्रहावतीओ पढ्डच तस्स बहुत्तसभवादो एती बहुवयणताणहेती को बहुव्यक्षो । तेसि तेसाणि 'ति वृत कम्पिट्टिकालक्ष्मतेरे वेदिवसेसाण कम्मपदेसाण से काल मुद्ध णिन्लिक्वमणलक्ष्मण यहण कायव्य । तेति एगतमयपब्रहस्स वा णाणासमयपब्रह्म सा गाणासमयपब्रह्म वा तालासम्बद्ध वा सा नामाणि 'किट' केत्त्वयसेताण 'किट मु द्विविवसेसे केतियसेते हित्रिक्षेत्र केतियसेते हित्रिक्षेत्र केतियसेते हित्रिक्षेत्र केतियसेते हित्रिक्षेत्र सम्बति ति गाहापण्डहित्र केतियसेते हित्रिक्षेत्र सम्बति ति गाहापण्डहित्र केतियसेत हित्रिक्षेत्र सम्बति ति गाहापण्डहित्र केतियसेत हित्रिक्षेत्र सम्बति ति एत्त्र कम्मप्टिव्यस्थते दृष्टाण्यासमयप्रवच्चाण वेदिवसेतकम्मपरमाणवो से काले णिरसेस लिक्सिकम्मपित्रवा क्ष्रिक् दिवसेत क्षर्यक्षाण्यासमयप्रवच्चा विद्यसेतकम्मपरमाणवे से काले णिरसेस सम्बति ति एती गाहापुष्ट तत्त्वत्यत्वसेत्र अण्याणविद्यसेत च केत्वियसेता जहण्णुक्तसंग समयिति ति एती गाहापुष्ट तत्त्वत्यत्वस्य क्ष्रमाणिवसेत क्षरण्णुक्तसंग समयिति ति एती गाहापुष्ट तत्त्वत्यत्वस्य क्ष्रमाण्यस्य कित्र साम्पति ति एती गाहापुष्ट तत्त्वत्यत्वस्य क्षर्यक्षेत्र सम्स्यति ति एती गाहापुष्ट तत्त्वत्वस्य स्व
- ५ ४३९ 'अवसेसयाणि किस्सु व' एव यणिये एक्किम अवागहण जेलियो कम्मयदेसियंडो सिवा तस्स अवबद्धसण्या । सो च पथ्य व णाणमञ्जवद्धसण्या हुन्द्रवयण्या णिट्वा ते से तस्स अवबद्धसण्या । सो च पथ्य व णाणमञ्जवद्धसण्या विद्वस्ता कम्मयदेसा ते काले णिरवस्त णिटलेविक्जमाणसस्वया क्षीदेस्स किला क्षीत्र प्रति हित सहायण्य द्वारा स्वा सार्वस्य हिति सिवा साहायण्य हुन्द्रस्य साहाय हिति हित साहायण्य हुन्द्रस्य साहाय ।

पर'तु वह समुदायकी विवलाम एक होता हुआ मा अपने अवयवरूप कर्मप्रदशको मेदविवलामे बहुत्वकी प्राप्त हो जाता है इसलिए उक्त पदमे बहुवचनका निर्देश किया है।

- \$ ४२४ जववा नाना समयत्रबढोके एक एक समयत्रबढकी बावृत्तिकी अपन्ना उसका बहुत्तवन समय होनेसे सुन्नमं बहुववनका निर्देश किया है ऐना जानना चाहिये। उनके 'सेमाणि ऐसा कहनेवर कमस्यतित्रमाण कालके भोतर वेदे जानेक बाद वो खय बचे हैं और जो तदन तद समयमें केवल निर्देश किया होने काल है उनका ग्रहण करना चाहिये। इसिव्य एक समयत्रबढ़िक अथवा नाना समयत्रबढ़िक 'कंदि क्यांतृ कितने खेष रहते हैं व' कंदिशु दृष्टिबिद्धे सेमुं अथित क्यांतृ कितने खेष रहते हैं व' कंदिशु दृष्टिबिद्धे सेमुं अथित क्यांतृ कितने खेष रहते हैं व' कंदिशु दृष्टिबिद्धे सेमुं अथित क्यांतृ कितने खेष रहते हैं व' कंदिशु दृष्टिबिद्धे सेमुं अथित कितने खेष रहते हैं व' कंदिशु दृष्टिबिद्धे समय क्यांतृ का वाहिये। तथा इस माणामें जो 'च खाट' आया है वह अनुक अथित समुक्य करनेवाळा गोग उस द्वारा जन्मामं विषयक पृष्टा पृष्टिक की गयी जाननी चाहिये। इसिविद्धे का स्वित्य की माणा क्यांत्र का स्वत्य कर केव कम पर माणा तथन तर समयमें निरवरोषक्यों निर्वेश कम परमाण तथा तर समयमें निरवरोषक्यों कितने कम परमाण व्यय वोर उत्कृष्ट क्यसे समय है यह विद्या स्वित्य स्वत्य समय है सह समय है यह विद्या समय सेमुक समुक्तव्य क्यांत्र समय है यह स्वित्य समय से सुनका समुक्तव्य कर कर्य है।
- ५ ४२५ 'भवकेसपाणि च करियुं ऐसा कहतेपर एक भवपहणम जितने कर्मप्रदेशिषण्डका संचय किया है उसकी प्रवादत संजा है। बीर उसका भी पहलेके समान नाना अवबद और एक भवबद कर्मा पूजक संग्रह करनेक लिये बहुवचनक्यमे निर्देश किया है। इसक्रिये नाना भवबद और एक भवबद कर्मपुजके देदे जानेके बाद जो कर्मपुजके या च व वे त तदनन्तर समयमे पूरी तरहित होते हुए कितने विश्वविद्यावीमें और 'ब' पदसे कितने अनुभाग विद्योगीयो होते हैं यह इस मायाके उत्तराधका समुख्यक्षय अव है।

५ ४३७ णाणेगसमयपबद्धाण सेसायाणि कविसु द्विविससेनु केत्तियनेताणि होति ति 
एसो ५३मो पुक्काणिह्सो। णाणेगमब्बद्धाण सेवायाणि कविसु द्विविषसेसेनु केत्तियमेताणि हाँति 
ति एसो विदियो पुक्काणिह्सो। 'कवि वा एगसमयेणेत्ति' एदिम बिरामायये एकक्ति 
द्विवित्तेले वटुमाणाणि केत्तियाणि णाणेगभबबद्धसमयपबद्धाण सेसायणि होति ति तविका 
पुक्काणिह्सो ति। एरथेव 'एगसमएणेति' एवेण चरिमावयवेण समयपबद्धसम्भवद्धसेसाण 
कव्काणिहिली वि पूचियो ति चेत्तको। एगसमयेण व्यक्ति वेदिवसेतो पदैर्ताण्डे णियसेस 
मोकडियुण उत्तये समृद्धे पुणो णिवद्धसमयपबद्धस्म भवबद्धस्य 
तारिस पदेसगा सक्ति जिल्लेवणावोगम हो व्यक्तियममाणसमयपबद्धसेसर्थ भवबद्धस्य 
तारिस पदेसगा सक्ति जिल्लेवणावोगम हो व्यक्तियममाणसमयपबद्धसेसर्थ भवबद्धस्य 
वि

६ ५२६ 'कदि कदि वा एगसमएय' यह इस गायासूत्रका अन्तिम वरण है। उसमें वो एक 'कित' शब्द आया है उसका समयबदायेव और अवद्वारोयके विशेषणक्ष्य से एक्टे ही सम्बद्ध प्राप्त कर आये है। बस के किद गएसमएय' इस परका अर्थ करेत हैं। बह वेसे— एक निवेक्तमबन्धी स्थितिको आधार करके उसमें कितने नाना समयजबदायेव और एक समय अद्वारोय प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कितने नाना भवबदायेव और एक भवबदायेव प्राप्त होते हैं इस अपविशेषका निर्णय करनेके लिये यह वचन कहा गया है, क्योंकि एक समयबायेव एक गीपुष्टको प्रव्याप है, क्योंकि एक समयबायेव कर निर्णय करनेके लिये यह वचन कहा गया है, क्योंकि प्रकास मार्थ कर गीपुष्ट करने प्राप्त होते हैं इस प्रकार सुवायेक सम्बन्ध करता हुआ तीन पृच्छानी प्राप्त होते हैं इस प्रकार सुवायेक सम्बन्ध करता हुआ तीन पृच्छानी है। इस चरण में आया हुआ 'वा' संबन्ध अनुक अपका समुच्यय करता हुआ तीन पृच्छानी सम्बन्ध प्रकृतमे उपयोगी समस्त विशेषोक्षी अव्यापकि मुक्तकथे उसका अवस्थान स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस मूच प्रवास कर निवायोक्षी अवस्थाक स्वास्त्र विशेष से इस विशेष अवस्थान स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस मूच गायामें तीन पूच्छारी निर्ण्ड की यह है। वह जैसे—

 च दहुम्बानित वस्कज्ञसहार काद्र्ण सुत्तत्वे बस्बाणिनमाणे तहाविहस्स रुस्वणणिहेसस्स वि एत्येव पिडबद्धत्त्वस्वणातो । एवमेबीए मुरुणाहाए पुण्डामेस्त्वेण सुचिवाणमेबीस तिष्हमत्यचिसेसाणे विहासण कृणमाणो तत्य पिडबद्धभासगाहाणमियत्तावहारणद्वीमदमाह—

# एत्थ चत्तारि भासगाहाओ ।

**\* तासिं सम्बिक्तचणा ।** 

६४३९ स्गम।

(१४७) एकम्हि द्विदिविसेसे मवसेसगसमयपबद्धसेसाणि । णियमा अणुमागेसु य मवति सेसा अणतेसु ॥२००॥

५४४० एसा पडवभासगाहा 'कवि वा एगसमयेणेति' एव मुलगाहावरिमावयवमिसस्यूण एग ठिविविससमाधार कार्ण तस्य भवबद्धमेगाणि समयवबद्धसेनयाणि च एत्तियमेताणि होति ति जाणावणहु, एगो तिंत चेवाणुभागिवसेनावहारणहू च समोइण्णा। भव समयवबद्धसेसाणि कश्वलाणिवसिसणिह्स वि देसामातयभावेण एना गाहा सुचेदि, सन्वेति गाहासुत्ताज देसामासय भावेणाबद्वाण-भृवतमादो। सर्पाह एविस्से जवयवस्यपक्षण करसामो। त जहा—

भवबद्ध सेप कहकाता है ऐसा जानना चाहिए, नयों कि इस प्रकार इस दावयका अध्याहार करके सुनके अथका ज्यास्थान करतेपर उस प्रकारके लक्षणका निरंश भी इमीमे प्रतिबद्ध देखा जाता है। इस प्रकार इस मूल सुन गायामे की गयी पुच्छासाम। यके द्वारा सूचित किये गये इन तीन अय विशेषोका ज्यास्थान करते हुए उन अयौंने प्रतिबद्ध भाष्यमायाओं की संस्थाका अवधारण करनेके लिए इस सुनको कहते हैं—

🕸 इस मूलगायाके अथमे प्रवृत चार भाष्यगायाएँ हैं।

§ ४२८ इस मूल गायासूत्रके अर्थकी विभाषा करनेमे प्रवृत्त प्रकृतमे ये चार माध्यगायाएँ हैं यह उक्त कथनका तात्त्रयें है।

🕸 अब उनकी समुत्कीतना करते हैं।

६ ४३९ यह सूत्र सुगम है।

(१४७) एक स्थितिविशेषमे भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष नियमसे होते है तथा अन त अनुभागोमे भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष नियमसे होते हैं ॥२००॥

६ ४४० यह प्रथम माध्यगाया 'कदि वा एगसमएण' इस प्रकार मुलगायाके अन्तिम बरणका आश्रय करनेके साथ एक स्थितिविशेषको आधार बनाकर उसमे भववद्धशेष और समय-प्रवद्धांच इतने होते हैं इसका जान करानेके लिए तथा उन्हींके अनुभाग विशेषका अवधारण करनेके लिए आयो है। तथा भववद्धशेषों और समयप्रवद्धशेषोंके लक्षणविशेषका निर्वेश भी देशामयक क्यसे यह गाथा सुचित करती है, क्योंक सभी गाथासूत्रोका देशामयंक्रमावके अवस्थान स्त्रीकार किया गया है। बब इस भाष्यवायांके अवयवीकी अयुष्यप्रपण करेंगे। वह जैसे---- ६ ४४१ 'एम्कव्हिं दुविश्वसेसे' समयाहियजववाविद्यावो जवि कणावर्राष्ट्र द्विविसेसे जव्यविद्यिद्विश् वा 'अवसेसासमयपद्वसेसाणि' केलियमेसाण होति लि पृच्छित्रे अवसेसियपित्रीए वा 'अवसेसासमयपद्वसेसाणि' केलियमेसाण होति लि पृच्छित्रे अवसेसयसमयपद्वसेसाणि' विज्ञे वहुवयणिट्देशेण तेसि बहुत्सेकाविद्येसवरमाणिट्देशेण तेसि बहुत्सेकाविद्येसवरमाणिट्देशेण तेसि बहुत्सेकाविद्येसवरमाणिट्देशेण तेसि बहुत्सेकाविद्येसवरमाणिट्देशेण तेसि बहुत्सेकाविद्येसवरमाणित्रवर्षेत्रे होई वायावरे एकिम जिल्लिसेस उक्कर्सण अरावेश्वाण अवद्यवद्येसाणि सम्वयवद्येसाणि क्षायण्वत्यस्याण्याचित्रकार तेसि जहण्येण प्रायरमाण्याचित्रकार तेसि पृक्ष्यक्षेत्र वा समयवद्यक्ष्य सेस्याणि प्रायरमाण्याचित्रकार तेसि जहण्येण प्रायरमाण्याचित्रकार वा समयवद्यक्ष्य सेस्याणि जहण्युक्ससेणेयाणत्वरमाण्याचित्रकार प्रायस्याणि जहण्युक्ससेणेयाणत्वरमाण्याणाणि होद्रकार कम्मित । एवं अवद्यसेसवाणि वेशव्यसिद्याणि होद्रकार कम्मित । एवं अवव्यस्याचित्रकारण्याच्यस्याण्याव्यस्याणि विश्वसीस्य विद्यस्याणि सम्ययस्यस्याणि वार्वक्ष्यस्य वार्वक्षयाण्यस्य वार्वक्षयाण्यस्य वार्वक्षयाण्यस्य वार्वक्षयाण्यस्य वार्वक्षयाणि वार्वक्षयाणि वार्वक्षयाणि वार्वक्षयाणि सम्ययस्य वार्वक्षयाण्यस्य वार्वक्षयस्य वार्वक्याच्यस्य वार्वक्षयस्य वार्वक्यस्य वार्वक्षयस्य वार्वक्षयस्य वार्वक्षयस्य वार्वक्यस्य वार्वक्यस्य वार्वक्षयस्य वा

## # विद्यासा ।

५ ४४२ गाहासुत्तिगिद्दिदृत्यविवरण विहासा भाम । सा एण्हिमवहारिज्जवि त्ति वृत्तं होइ ।

§ ४४१ 'एक्कस्मि द्विदिविसेसे' एक स्थितिविशेषमे अर्थात् एक समय अधिक उदयाविलसे ऊपर अन्यतर स्थितिविश्वमे या उदयके बाद दूसरो स्थितिमें भवबद्वशेष और समयप्रबद्धशेष कितने होते हैं ऐसी पच्छा करनेपर भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष बहत होते हैं इस प्रकार जनके प्रमाणका निर्देश किया है, क्योंकि 'भवसेसय समयपबद्धसेसाणि' इस प्रकार इस चरणमे किये गये बहुबचन निर्देशसे उनके बहुत संस्थायक प्रमाणका निर्देश बन जाता है। यहाँ यद्यपि इस प्रकार किये गये सामान्य निर्देश द्वारा उनके बहत्वसामा यका ही ज्ञान होता है तो भी 'व्याख्यानसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है' इस न्यायके अनुसार एक स्थितिविशेषमे भवबद्धशेष और समयमबद्ध-शेष असंख्यात होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस कारण एक स्थितिविशयमें एक समय-प्रबद्धसम्बन्धी शेष अधन्यसे एक परमाणुसे लेकर उत्कृष्टसे बनन्त परमाणुप्रमाण तक होकर उपलब्ध होते है। इस प्रकार दो, तीन आदिके कमसे जाकर उत्क्रष्टसे पत्योपमके असल्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धोके शेष जब यसे एक परमाणसे लेकर सत्कृष्टसे अनन्त परमाणप्रमाण होकर उपरूब्ध होते हैं। इसी प्रकार भवबद्धशेषोका भी कथन करना चाहिए। इस प्रकार यह गायाके पुर्वार्धसम्बन्धी सुत्रका सम्च्वयरूप वर्ष है। 'णियमा अणुनागेस च' ऐसा कहनेपर वे भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष उसी स्थितिविशेषमे निश्चयसे जनन्त अनुभागोमे पाये जाते हैं. क्यों कि अधन्य शक्तिरूपसे परिणत एक मी परमाणुमे अनुभागसङ्गक अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेद पाये आते हैं। अब इस प्रकार इस गयाके अर्थकी विभावा करते हुए आगे विभावा ग्रन्थका कथन करते हैं-

🕸 बद इस भाष्यगाबाको विभावा करते हैं।

§ ४४२ गावासूत्रमें निर्दिष्ट किये गये अर्थका अ्योरेवार कवन करना विभाषा कहलातो

तत्य ताव अवबद्धसेतस्स समयपबद्धसेतस्स च सक्वविसेसजाणावणहु तत्लक्खणणिट्टेसमेव सुत्तमुद्धियं पुरुव कृषमाणो सुत्तपबधमुत्तर भणइ—

### \* समयपबद्धसेसय णाम कि ।

५४६३ एव पुण्डतस्सायमहिष्पाञ्चो—समयपबद्धसेतसस्ये जाणिटे पण्डा तथ्विसय पमाणाविषर्वणा प्रवेदे, णाष्टाहा । तद्यो तस्सेय ताव सस्व्यणिट्देचो पुण्यमेत्य कापक्यो । तिन्ह् कीरमाणे केरिलं त समयपबद्धतेसय णाम, ण तस्स सस्वयम्हे जाणामी ति । एवं भवबद्धसेतस्स वि पुण्डाणुगमो कायव्यो, मुत्तस्वरस्त देतामासयभावेण पत्रुत्तिज्ञक्ष्मुवगमादो । सपिह एविस्से पुण्डाण् जिण्णप्रविह्मणदुनुत्तरसुतावयारो—

\* ज समयपबद्धस्त बेदिदसेसग परेसम्म दिस्सइ, तिम्म अपिरसेसिदिम्म एमसमयेण उदयमागदिम्म तस्स समयपबद्धस्त अण्णो कम्मपदेसो वा णित्य त समयपबद्धसेमग णाम ।

४४४४ एवस्स मुत्तस्स अत्यविवरण कस्सामो । त जहा—ज समयपब्रह्मस कम्मट्टिवि बन्भतरे जहात्म वेविज्ञमाणयस्स वेविवसंसग पवेसमा स काले जिल्लेवणाहिनुह होडूण बोसह्न तस्मयप्रवद्यसय णाम । सपहि एवस्सव विसंसियुण पव्यवह्मिम्बाह—'तर्मिह अपरि सेसियान्ह्र उदयभाषवान्ह्र' वेविवससो पवेसमो जिएवसेसमोका्डियुण उदयांम्म सल्हुद्धे युणो तस्स

हैं । उसका इस समय कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्य है । उसमें सवप्रथम अवबद्धलेय और समयप्रबद्धशयके स्वरूपविशयका ज्ञान करानेके छिए पहंज गाथासूत्र द्वारा सूचित हुए उनके बक्षणका निर्देश करत हुए आगेके सुत्रप्रव बको कहते हैं—

### क्ष समयप्रबद्धशेष किसे कहते है ?

5 ४४२ ऐसा पुछनेवालेका यह बनिप्राय है कि समयपबद्धशेषके प्रमाणका जान हो लानेपर बादमे उसका प्रमाण किता है हरवादि प्रकरणा घटित होती है, बादमा नहीं, इसिल्य सब्यव्य नहीं, इसिल्य सब्य महों, इसिल्य सब्यव्य स्वीके स्वरूपका निर्देश करनेगर उस समयप्रबद्धश्वका स्वरूप किस प्रकार करनेगर उस समयप्रबद्धश्वका स्वरूप किस प्रकार करनेग वाहिए, क्योंकि इस सुत्रको देशायर्थकक्यसे प्रवार प्रमुद्ध के विषयमे भी पृच्छाका निर्देश करना चाहिए, क्योंकि इस सुत्रको देशायर्थकक्यसे प्रवृत्ति स्वीकार की गयी है। बब इस पृच्छाका निणयका विधान करनेके छिए आगेके सुत्रका स्वतार करते हैं—

श्रु समयप्रबद्धका वेदन करनेके बाद जो प्रदेशपुत्र दिखलाई देता है पूरे उनके एक समय द्वारा उदयमे आनेपर उस समयप्रबद्धका फिर कोई अन्य कर्मप्रदेश ( उदयमे आनेके लिए ) श्रेष नहीं रहता है उसे समयप्रबद्धशेष कहते हैं।

\$\frac{8}{2}\times \text{ अब इस सुत्रके अपँका स्पष्टोकरण करते हैं। वह जैसे—कर्मस्थितिक भोतर
कमसे बेदन किये जानेवाले समयभद्वका बेदन करनेके बाद को प्रदेशपुत्रवीय रहकर तदन-तर
समयमे निल्पनके अभिमृत्त होकर दिलाई देता है वह समयभद्वतीय कहलता है। अब
इसोका विशय रूपसे कथन करनेके जिए सुत्रमे यह वचन कहा है—'लिह्न व्यक्तिसदिस्ह
स्वस्मासदीम्ह' अर्थात् वेदन करनेके बाद जा प्रदश्य शेव रहता है पुरे उसका अवक्षयण करने

णियद्वासमयवद्वास्त एक्को वा कम्मप्येसो बणेगा वा कम्मप्येसा पडमिट्टवीए वा विविवद्विवीए वा णियसा ण सम्वर्धित, किंतु तेणेव प्रदेसम्ब उक्लिणेव तस्य समयपबद्धस्य णिएवसेसः णिरक्वेवाः भिष्मस्य स्विक्तं विवादि विविद्याः विवादि विविद्याः विवादि विविद्याः विविद्याः

उदयमे निक्षिप्त करनेपर तत्परचात् उस विवक्षित समयबद्धका एक भो कमप्रदेश अववा अन्य बहुतसे कमप्रदेश प्रथम स्थितिमे और द्वितोय स्थितिमे नियमसे नही पाये जाते, किन्नु उसी प्रदेशपुणके उदय होनेके बाद उस समयबद्धका पूरा निर्लंपन हो जायेगा वह उस प्रकारका प्रदेश पुज बरन-तर समयमे उदयके अभिमुख होकर इस समय उपकम्यमान होता हुआ समयबद्धशोष कहुळाता है यह उनस क्यनका ठास्पर्य है।

र्शका—उदयकी वर्शिमुख जबस्याको छोडकर उदय समयमे विद्यमान वह प्रदेशपुज सययप्रबद्धशेष कहलाता है ऐसा क्यो नही ग्रहण करते हैं ?

समाधान — नहीं, क्यों कि ऐसा ग्रहण करनेपर एक ही स्थिति विशेषमें समयशबद्ध शेषके सबस्थानका प्रदान प्रोता है। परन्तु ग्रह एड नहीं है, क्यों कि ऐसा स्वोकार करनेपर अनेक स्थिति विशेषों से शानर और निरन्तर रूपसे समयशबद्धीय अवस्थित रहता है इस उपरिम प्रकृणाके साथ विरोधका प्रस्तन प्राप्त होता है।

अब इस सुनका मावार्ष कहते है। वह जैसे—कमेरियािक भीतर बन्धको प्राप्त हुआ एक समय अधिक बन्धाविकी रुकर उदोरणाको प्राप्त होता हुआ पत्थोपमके असस्यात्व एक समय अधिक बन्धाविकी रुकर उद्योग्णाको प्राप्त होता हुआ पत्थोपमके असस्यात्व मागप्रमाण काल तक निरन्तर उदोरित होता रहता है। वह उसका वेदकालक कहालात है। इसके बाद एक सम्यक्षे रुकर उद्युक्त असस्यात्व मागप्रमाण काल तक तिरन्तर उद्युक्त कालको उद्युक्त कर किर भी पत्योपमके असस्यात्व मागप्रमाण काल तक निरन्तर उद्युक्त स्थाप कर कर हो। इस प्रकार इस क्रमसे बेदे जानेवाले उस समय प्रबद्धका कर्मास्यितिक भीतर जपना उद्युक्त किता हो। इस प्रकार इस क्रमसे बेदे जानेवाले उस समय प्रवद्धका कर्मास्यात्व कालके प्रोप्त इस्तुक्त हो हो हो है। इस प्रकार इस प्रवास कर वहीं हो कर निरम्पत कालके प्रवास विवास हो एक समय स्थित कालके रहित प्रथम स्थितिम निरन्तरक्षेत्र अवस्थित रहता है और द्वितीय स्थिति स्थित स्थाप ज दीनों ही स्थितिमों में स्थाप स्थाप स्थाप है। स्थाप ज दीनों ही स्थितिमों में स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप ज दीनों ही स्थितिमों मिरन्तरक्षमें

परमाणुबाबिकसेण जाबुक्कस्तेणाणता परमाणु सेसय होइजन्छणं छहवि। पुणी एव द्विव कम्मपरमाणु एगपरमाणुणा वि वपरिसेसी होइज बोकड्डिय से काले उदयद्विगेए सछ्हणपाओगा भावेजों व्ह्रप्रुवकाशमाणा तस्स समयपबद्धस्स सेसयमिबि अण्यते, तस्तो पर णिवद्धसमयपबद्धस्स एक्केण वि परमाणुणा विया जिल्डेवजदसणावी ति एसो एग्य मुत्तस्यसब्सावो । एवमेबैण मुत्तेण समयपबद्धसतस्स सक्वणिहेस कावण सर्गृह भववद्धसमस्स वि एव चेत्र सक्वयप्रकाणा कायक्वा सि जाणावेमाणो मुसमुत्तर भण्य-

# एव चेव भवबद्धसेसय।

५ ४४५ जहा समयपबद्धससय तहा चेव भवबद्धससय वि दृष्ट्य, से राले बोकडुणवसेण उदयद्विरोए णिल्लेविज्ञमाणत्त पित्र विस्ताण्यकामाने ति वुत्त होवि । णवरि समयपबद्धसमय णाम एमसमयपबद्धकप्परमाण् चेत्ण भवि । भवबद्धसेसय पुण अहण्णदो वि अतोपुट्टस मेसाण समयपबद्धाणमेयभवपित्रबद्धाण कम्मपरमाण् जहासभवमुबलक्षमाणे चेत्ण होवि ति बतार्थे ।

एदीए सण्णापह्रवणाए पढमाए भासगाहाए विहासा ।

६ ४४६ एदीए जणतर्राणिहिद्वाए सम्मायस्वणाए णिष्णोदसस्वाण समययबद्रसेसाण भव बढसेसाण च एतिम्म द्विविविसेसे बट्टमाणाणिमयत्तावहारणट्ट तरणुभागविसेसगवेसणट्ट च पडम भारताहाए बिहासा एण्डिमवयारिण्डावि सुन होइ।

न रहकर अपनर एक स्थितिथियये ही एक, दो या तीन परमाणु आदिके कमसे अकर उत्कृष्ट-क्यसे अन त परमाणु शेव होकर अवस्थित रहते हैं। पुन इस प्रकारसे अवस्थित परमाणुओको, एक भी परमाणु शेव न रहे इस करते, अपकृषित करते तरवनतर समयमे उदयन्वितिये निविश्वके योगक्यसे इस समय उथक्यमान होनेका नाम उस समयप्रवृद्धका थेय कहा जाता है, क्योंक उसके बाद विवश्चित समयप्रवृद्धका एक भी परमाणुके बिना निर्लेषन देखा जाता है यह इस सुत्रका समुच्यम रूप अर्थ है। इस प्रकार इस सुत्र द्वारा समयप्रवृद्धणाके स्वरूपका निर्देश करके अब भववद्योगका भी इसी प्रकार स्वरूप क्यन करना चाहिए इस बातका जान कराते हुए सांगेके सुत्रको कहते हैं—

अ इसी प्रकार भवबद्धशेषके स्वरूपका कथन करना चाहिए।

६ ४४५ जिस प्रकार समयप्रबद्धशयका स्वरूप कहा उसी प्रकार मयबद्धशेयका स्वरूप भी बानना बाहिए, स्योकि तदन-तर समयमे अपकर्षणके वशसे उदयस्थितिमे निर्लीपत होनेवारे के प्रति उससे इसमें दिशयता उपलब्ध नहीं होती यह उक कथनका तास्य है। इतनी विशेषता है कि एक समयप्रबद्ध परमाणुशीको प्रहण करके समयप्रबद्धशेय होता है। परन्तु अयबद्धशेय एक अवसम्ब ची जब यसे अ तमहूत प्रमाण समयप्रबद्धोंके यसासम्भव उपलभ्यमान कमपरमाणुश्री की ग्रहण करके प्राप्त होता है ऐसा यहाँ कहना बाहिए।

🕸 वब इस सज्ञा प्ररूपणाके द्वारा प्रयम भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं।

५ ४४६ अस अनन्तर पून कही गयी इस संज्ञा प्ररूपणाके द्वारा जिनके स्वरूपका निर्णय कर लिया है ऐसे एक स्थितियिदोयमें विद्यमान समयप्रबद्धोय और मनबद्धोयके प्रमाणका अवचारण करनेके लिए तथा उनके अनुमाग विशेषको गवेषणा करनेके लिए इस समय प्रथम माध्यमायाकी विभाषा की जाती है यह उक्त कथनका तास्त्र्य है। # त जहा।

९ ४४७ सुगमं।

एकम्ड द्विदिविसेसे कदिण्ड समयपबद्धाण सेसाणि होज्जास ।

५४४८ एकिन्ह द्विविषिते णिक्डे किमेक्कस्त समयमब्रहस्त सेतव होण्य, ब्राहो बोण्ह तिण्ह्रीयं गलान संखेज्जाणमसखेज्जाण वा ति पुच्छा एवेण कवा होष्ठ । संविह एवंविहाए पुच्छाए णिक्वयविहाणदुमुविरामी विहासागयो—

\* एकस्स वा समयपबद्धस्त दोण्ड वा तिण्डं वा एव गत्ण उक्कस्सेण पिळदी-वमस्स असखेन्जदिमागमेत्ताण समयपबद्धाणं ।

५ ४४९ एवस्स युत्तस्तरयो बुच्यवे। त जहा—एक्डिम्ह द्विविधसेसे णिख्दे एगस्स समयभ्यद्वस्स एगपरमाणु ससय होद्रुण बीसइ। एव बो तिष्णिवाविकनेण जाबुक्कस्सण जणता परमाणु एगसमयपबद्धपावबद्धा संसय होद्रुण तिम्ह द्विविधसेसे बोसति। एव विद्वसम्बयप्रमाणु येत्ण एक्कस्स वा समयभद्धस्य सेम्य होज्जाति सि मीणदा एव वोष्ट्र वा समयभद्धस्य सेम्य किंग्य एक्कस्स वा समयभद्धस्य क्रिया तिम्ह द्विविधसेसे होद्रूण कम्मति, तिष्ट्र वा समयपबद्धाण सेम्य वा समयभद्धस्य स्वाप्त क्रम्य स्वाप्त क्ष्य समयपबद्धाण सेम्य वा समयपबद्धाण सेम्य वा समयपवद्धाण सेम्य वा समयपवद्धाण सेम्य वा समयपवद्धाण सेम्य वा समयपबद्धाण सेम्य वा समयपवद्धाण सेम्य वा सम्यपवद्धाण सेम्य सम्यपवद्धाण संस्य वा सम्यपवद्धाण सेम्य सम्यपवद्धाण संस्य वा सम्यपवद्धाण संस्य सम्यपवद्धाण संस्य सम्यपवद्धाण संस्य सा सम्यपवद्धाण सम्यपवद्धाण सम्यपवद्धाण संस्य सम्यपवद्धाण संस्य सा सम्यपवद्धाण सम्यपवद्याण सम्यपवद्धाण सम्यपवद्धाण सम्यपवद्याण सम्यपवद्याण सम्यपवद

🕸 वह जैसे।

§ ४४७ यह सूत्र सुगम है।

१ एक स्थितिविशेषमें कितन समयप्रबद्धोंके कर्म परमाणु शेष होते हैं।

§ ४४८ एक स्थितिविशेषके निर्वाह्मित होनेपर क्या एक समयप्रबद्धके कर्मप्रमाणु शेष पहते हैं या दो, तीनसे लेकर सस्थात या असंस्थात समयप्रबद्धोंके कर्म प्रमाणु शेष पहते हैं इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह पुस्त्र की गयी है। जब इस प्रकार की पुच्छाका निणय करनेके लिए आगेका विमाणा प्रन्य जाया है—

ॐ एक समयप्रबद्धके या बो या तीन से लेकर उत्कृष्टते पत्योपमक असल्यातचें भाग प्रमाण समयप्रबद्धोके कमपरमाणु शेष रहते हैं।

§ ४४% अब इस सुनकां अर्थ कहते हैं। वह वैसे—एक स्थितिवियोधके विवक्षित होनेपर एक समयप्रबदका एक परमाणु योख होकर दिवाई देता है। इसी प्रकार दो या तीनसे क्षेत्रर उत्क्रष्टसे बनन्त परमाणु योख होकर दिवाई देता है। इसी प्रकार दो या तीनसे क्षेत्रर उत्क्रष्टसे बनन्त परमाणु योख होकर उस स्थितिवियोधने स्वाधित होते हैं। इस प्रकार दिवाई देनेवाले सब परमाणुश्रांको ग्रहण कर से सब समप्रबद्धके योख होते हैं यह यहाँ वहा गया है। इसी प्रकार दो समयप्रबद्धके योख कर्मपरमाणु उस स्थितिवयोधने होकर प्राप्त होते हैं। वस्य नाम उस स्थापितवयोधने होकर प्राप्त होते हैं। वस्य नाम समयप्रबद्धोके योख कर्मपरमाणु उस स्थितिवयोधने होकर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वाकर उत्क्रष्टिय स्थापनके स्थापनार्वे सामयप्रवाके योख कर्मपरमाणु उस स्थापितवियोधने होकर दिवाई देते हैं। किन्तु इससे स्थितव्याधने समयप्रबद्धोक योख कर्मपरमाणु उस स्थापित्योधने होकर दिवाई देते हैं। किन्तु इससे स्थापन्त स्थापन्त हो हैं, क्योति नाना स्थिति स्थापन

विसंसे न सभवित, एग्समयिन्ह जिल्डेवित्रज्ञवाणाण समययबद्धाण गाणेगद्विविवित्याणमुक्क स्सेण पित्रदोवमस्स असलेज्जविभागमेताण चेव संभवोवएसावो । तदी एगिस्ह द्विवित्ससे जिन्द्रे एग्ससययबद्धस्तयमावि कादृण जावुक्कस्सेण पित्रदोक्तस्स असलेज्जविभागमेताणं समययबद्धाण संस्थाण सभविति ति एसो एत्य सुतत्यसंग्हो । एवमेक्किन्ह द्विविविसे समय यबद्धस्साण यमाणविणिण्याय कादृण सपिह भवबद्धसेसाण एगिद्विविविस्तमहिकिच्य पमाणाणुगम कुणसाणो सुत्तमुत्तर मणद्द

अनवद्वसेसयाणि वि एक्कम्झि द्विदिविसेसे एक्कस्स वा अववद्वस्स दोण्ड वा तिण्ड वा प्रव गंतृण उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असखेज्जदिमागमेचाण अववद्वाण ।

६ ४५० एदस्स वि मुत्तस्स अत्ये भण्नमाणं जहा समयपबद्धसेसयमहिक्च पकविव तहा सेव बत्तव्य । गवरि समयपबद्धसेसय जाम एतसमयपबद्धनेसय हुने एतस्य प्रमुख्य । अवद्धतेसय पुण एगमविस्यणामासमयपबद्धाणं जहासभवतृत्वकः भागाणाणं सेसयाणि येत्तवः भविदि एसी विसेसी जाणियस्य । तदी एक्कहि हिद्दिविससे उक्करसेण पिकार्यक्रमास असवेकन्नविभागमेसाणि अवद्धतेसयाणं होतृष्णं एगद्विविवस्य समयपबद्धसेसहितो असवेकन्नविभागमेसाणि भवद्यत्तेसाणा होतृष्णं एगद्विविवस्य समयपबद्धसेसहितो असवेकन्नवृण्णहोणाणि ति येतस्य ।

समयप्रबद्ध एक समयमे सम्भव है ऐना आगमका उपदेश है। इसलिए एक स्थितिविद्योषके विवक्षित होनेपर उसमें एक समयजबद्धीयंत्र लेकर उत्कृष्टिये परणीपमके असंस्थातवें आगप्रमाण समयजब्दीके पोव परमाणु सम्भव हैं यह इस सुत्रका समुच्यवस्थ आये है। इस प्रकार एक स्थिति विद्योपमें समयप्रबद्धीयोका एक स्थितिविद्योगको करके जब मबद्धीयोका एक स्थितिविद्योगको अधिकृत करके प्रमाणका अनुगम करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं —

क्ष एक स्थितिविद्योषमे भवबद्धशेष भी एक भवसम्बधी, दो भवसम्बधी, तीन भव सम्बधी या उत्कृष्टसे पत्योपमके असत्यात वें भागप्रमाण भवसम्बन्धी होते है।

६ ५५० इत सूत्रका भी अय कहतेपर जिस प्रकार समयप्रसद्धशेषको अधिकृतकर प्ररूपणा को है उसी प्रकार इसकी भा प्ररूपणा करनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि समयप्रद्रद्धाव एक समयप्रद्रद्धाव एक समयप्रद्रद्धाव एक सम्वयप्रद्रद्धी अपेक्षांसे निर्देष्ट किया गया है। कितु भव बद्धशेष एक भवविष्यक यथानम्मव उपरूप्त ने नोमें इतना जा ताना समयप्रद्र्धीके शेषको प्रदृष्ण कर निर्दिष्ट किया गया है इस प्रकार इन दोनोमें इतना ज तर जानना चाहिए। जत एक नियतिविशेषमे उत्कृष्टते पत्योपमके असस्यातवें आमाप्रमाण भववशेष होकर वे एक स्थितिसम्ब चो समयप्रद्रश्चेषोको अपेक्षा असस्यातवृष्णे हीन होते हैं ऐसा महा यहण करना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ प्रकृतमे उपयोगो समयप्रबद्धशेष और अवबद्धशेषके अयंको स्पष्ट करके एक स्थितिविशेषमें समयप्रबद्ध शेषका कमले कम एक परमाणु पाया जाता है और अधिक के अधिक अनत्त परमाणु पाये जाते हैं। तथा अवबद्धशेषको विवक्षाये एक स्थितिविशेषमें कमले कम एक प्रवस्तवा और अधिकते अधिक पर्योपमके असस्यातवें भागप्रमाण अवशिम्बन्धो शेषा पाये जाते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिए। यहाँ समयप्रबद्धशेषमें एक समयप्रबद्धशेषमें परमाणु विविश्वत हैं और अवबद्धशेषमें कमले कम एक अवशे लेकर अधिकते अधिक पर्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण अश्रीसन्वन्धी समयप्रबद्धशेष विविश्वत हैं।

- ५ ४५१ एकमेत्तिएण पर्वचेत्र भासगाहापुष्ट्यद्धं विहासिय सर्पाह गाहापण्टाद्धविहासबद्ध मृत्तरसुलमाह—
  - # णियमा अणंतेसु अणुभागेसु भवनद्वसेसगं वा समयपनद्वसेसगं वा ।
- ५५२ कुदो ? एक्कस्मि वि परमाणुम्सि सेसनावेणोवक्रक्रमाणे तत्वाणताणमविमाय पिडण्डेवाणमणुमागसिणवाणमुक्कमावो । तदो बम्मणावो च्हृद्याणि किट्टीजो वा सस्सिमुण णेव भणिव, किंतु सामण्येण रसविसेस पेक्क्सिण भणिवमिति बहुव्य, अण्याहा एगपरमाणुम्सि सेसमावेण वट्टमाणे पयवणियमस्साण्ववस्तोवो । एक्मित्सिण पक्ष्मेण पयवभाससाहाए अत्य विहासणसाणिय सर्वाह विवियभासगाहाए अत्यविहासण कुणमाणो उवरिम विहासाणसाहवेडू—
  - एतो बिदियाए भासगाहाए सम्बक्तिता।
  - ६ ४५३ सुगम ।
  - **# त जहा ।**
  - § ४५४ स्वम ।
  - (१४८) द्विदिउत्तरसेढीए भवसेससमयपबद्धसेसाणि । एगुत्तरमेगादी उत्तरसेढी असखेन्जा ॥२०१॥
- ६४५५ एसा विवियभासगाहा मूळगाहाए पुष्वपच्छद्वसु पश्चिद्वपुच्छात्रो बस्सियूण णाणेगसमयपबद्धसेसयाणि भवबद्धसेसयाणि च जहण्णुकस्सीण एत्तियमेसेसु हिविविसेसेसु होंति

अ ये भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष नियमसे अनन्त अनुभागीमे पाये जाते हैं।

\$ ४५२ क्योंकि शवक्यसे उपलभ्यमान एक भी परमाणुमें वहाँ अनुभाग संज्ञाबाले अनन्त अविभागप्रतिक्छेद पाये जाते हैं। अत यह वगणाओ, स्वथको और कृष्टियोंकी अपेक्षासे नहीं कहा गया है, किन्तु सामाग्यसे रसिवशेषको देखते हुए कहा गया है, ऐसा यहां जानना चाहिए, अन्यया शेषक्यसे विद्यामान परमाणुमें प्रकृत नियम नहीं वन सकता। इस प्रकार इतने प्रवन्यद्वारा प्रथम माध्यगायाके अर्थको विभावा करते हुए आध्यग्रावाके अर्थको विभावा करते हुए आध्यान करते हुए आध्यान करते हुए अस्ति । अस्ति अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति हुए अस्ति अस्ति । अस्ति इत्यान अस्ति हुए अस्ति । अस्ति अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति । अस्ति अ

🕸 इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतंना करते हैं।

६४५३ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वह जैसे।

§ ४५४ यह सूत्र सुगम है।

(१४८) जो एकसे छेकर एक एक अधिकके क्रमसे बसक्यात स्थितिविशेषोंकी बृद्धिकप उत्तरकों जि है उस स्थितिउत्तरकों जिमे अवबद्धशय बौर समयत्रबद्धशय पाये जाते हैं॥२३१॥

§ ४५५ यह दूसरी माध्यगाया मूलगायाके वृद्धार्थ और उत्तराध्ये प्रतिबद्ध पृच्छाओंका माख्य लेकर नाना समयप्रबद्धशेष, एक समयप्रबद्धशेष बौर नाना तथा एक अवबद्धशेष खचन्य और

<sup>§</sup> ४५१ इस प्रकार इतने प्रवाध द्वारा भाष्यगायाके पूर्वाधंकी विभाषा करके अब उक्त
भाष्यगायाके उत्तराधकी विभाषा करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—-

त्ति परुवणदुमोइण्या । त जहा--'हिब उत्तरसेडोए' एव भणिवे एगसमयपबदसेसय जहण्णेण एगद्विविविसेसिम होदूण ठम्भद्द, बोतु वि द्विविविसेसेसु होदूण ठम्भद्द, तिसु वि द्विविविसेसेसु होदूण ठम्भद्द, तिसु वि द्विविविसेसेसु होदूण ठम्भद्द। एवमेसा होदूण ठम्भद्द। एवमेसा समयुत्तरक्रमेण द्विविविसेसाण परिचन्नो द्विविविसेस वाम । एवमेसाभव्यवद्वसेसयाच विद्विव द्विवे उत्तरसेडो जगुगतस्वा। एव चेव जाणासमयपबद्वसेसयाण जाणाभववद्वसेसयाण च द्विविज्तर-सेडोए जाणेगभववद्वसेसयाण च द्विविज्तर-सेडोए जाणेगभववद्वसेसयाण च द्विविज्तर-सेडोए जाणेगभववद्वसमयपबद्वसेसयाणि होति ति चुन होद्द।

५४५७ एव चेव णाणासमयपबद्धभवबद्धसेत्याण पि द्विविउत्तरसेढोए असखेज्जेषु द्विविविद्यायेषु अवद्वाणकस्मो अण्यतस्थो। णविर णाणाभवस्त्रययद्धसेत्याणि जहण्णो वि असखेज्जेषु द्विविद्यायेषु अवद्वाणकस्मो अण्यतस्थो होव्यण तदो द्विविज्यतस्थेहोए एतृण उक्कस्सेण वि

६४६ अब इसी अयेको स्पष्ट करनके लिए गायाके उत्तरार्थका निर्देश हुआ है— (प्नुत्तरमगादी' अर्थात् एकले छेकर एक एन अधिकके क्रमसे जो स्थितियोको बद्ध होतो है जमका नाम स्थिति उत्तरल है। उसे असम्यानासम्यात स्थितियिवयोको सम्बद्ध जानमी चाहिए यह उनन क्ष्यका तात्य है। इसीएए अब पसे एक स्थितियिवयेको एक समयप्रबद्धाय होकर पुन एक एक समयकी वृद्धिके क्रमसे जाकर उत्कृष्टस असम्यात स्थितियिवयोगो एक समयप्रबद्ध योवका अस्थान प्राप्त होता है। इसी प्रनार एक भवबद्धायका भी एकसे क्रेकर एक-एक अधिवके क्रमसे असम्यात स्थितियवेशामे अवस्थान सम्भव है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार यह इसका भावाय है।

५४५७ तथा इसी प्रकार नाना समयप्रबद्धशंव और नाना अवबद्धशंवोका भी स्थिति उत्तरओं कि द्वारा असंस्थात स्थितिविशयोगे अवस्थानका क्रम बानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नाना अवबद्धशंव और नाना समयप्रबद्धशंव अवस्थिते भी असंस्थात स्थितिविश्वावीं भे असंकेच्चेतु द्विविषयपेतु चिट्ठति ति वत्तव्य । एदस्स विसेतणिण्ययमुवरिनगाहासुत्तर्मास्तपूण कस्सामो । तदो एगतमयपबद्धतेसयमेगमबबद्धसेसय च पहाण कादूण एगादिएगुत्तरक्रमेण ठिविउत्तरसेढी एवेण गाहामुत्तेण णिहिट्टव्या ।

§ ४५८ सपहि एवस्सेवस्यस्स फुडीकरणद्रमुवरिम विहासागथमाह-

**\* विहासा** ।

§ ४५९ स्गम।

**# त जहा |** 

§ ४६० स्वम t

# समयपवदसेसयमेककिम द्विदिविसेसे दोस का तीस का एगादिएगुचरस्वक-स्तेण विदियद्विदीए सन्वास द्विदोस पटमद्विदीए च समयाहियउदयाविरुप मोत्तृण सेसास सन्वास ठिदीन णाणासमयपवदसेसाण णाणेगमवदसेसयाण च ।

बिने द्रदेवके देखे अनुसार होकर जागे न्यिति उत्तरश्रीण के द्वारा जाते हुए उत्हण्टसे भी असम्बात स्थिति विशेषोमे अवस्थित रहते हैं ऐसा कथन करना चाहिए। इसलिए एक भवददशेष और एक समयश्रद्धशेषकी प्रधान करके एकसे लेकर एक एक उत्तरके कमसे इस गाथासूत्र द्वारा स्थिति उत्तरश्रीणका निर्देश किया गया है ऐसा जानना चहिए।

विशेषाथं—उदयकांक्रमे तदनन्तर समयका एक भवसवस्थी जो कन्युज शेष रहता है बहु एक भजबद्धशेष कहलाता है और इसी प्रकार उदयकांक्रमें तदनन्तर समयका एक समयकद्ध सम्ब थी जो व मेपूज शयर दहात है वह एक समयजद्धशेष कहलाता है। ये दोनो जयम येए एक स्थितिसम्ब थी शेष हो सकते हैं और अधिकत्ते अधिक अस्थात स्थितिसम्ब थी भी शेष हो सकते हैं। किन्तु एकते अधिक भवोभे बद्ध जो कमण्ड शेष रहता है और इसी प्रकार एकते आधिक समयोम बद्ध जो कमण्ड उदयकांकर्क तदन तर स्थितिम शेष रहता है वह नियमसे असस्थात स्थितिश्रोषणवस्याभी होता है यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

§ ४५८ अब इसी अधको स्पष्ट करनेके लिए आगेके विभाषा ग्रन्थको कहते है—

🕸 अब इस भाष्यगाथाकी विभावा करते हैं।

९ ४६९ यह सूत्र सुगम है।

**१**३ वह जैसे ।

§ ४६० यह सूत्र सुगम है।

क्ष एक समयप्रवदांव एक स्थितिविजेषेमे पाया जाता है अथवा वो स्थितिविजेषोमे पाया जाता है, अथवा सीन स्थितिविजेषोमे पाया जाता है। इस प्रकार एकसे एकसर एक एक उत्तरक्रमसे उत्कृष्ट से हितोय स्थितिसम्बन्धी सब स्थितियोमे पाया जाता है। तथा प्रथम स्थितिसम्बन्धी एक समय अधिक एक प्राविक्तों छोडकर केष सब स्थितियोमे पाया जाता है। इसी प्रकार नामा समयप्रवद्यक्षेषोकों तथा एक भववद्यक्षेष बीर नामा समयप्रवद्यक्षेषोकों तथा एक भववद्यक्षेष बीर नामा समयप्रवद्यक्षेषोकों प्रथण करनी चाहिए।

५ ४६२ णवार उदयद्विवीयो जा अणतरिविवियद्विवी तिस्से समयपब्रह्मसस्त सभयो ब्रिट्स, से काल उदयभावेण णियमवो परिणयमाणाए तिस्से समयपब्रह्मसस्स सभवे विरोहाणुव छभावो। पुत्ते पुण एरिसो विसेसणिह्तो ण कवो, वक्साणयो सेव तारिसविसेसपिडियत्ती होवि

शंका—वह कैसे ?

समाधान—एक समयप्रबद्धशेष शेष समस्त स्थितियोका परिहार करके कदाचित् एक हो स्थितियोवमे उपरुष्ण हाता है, दो स्थितावयोवोमे मी उपरुष्ण होता है। इसी प्रकार तोन, बार आदिक स्मेस एकको स्थाद करके एक एककी बद्धि द्वारा बातर उत्कृत्यदे दिनाय स्थिति सम्ब ची वयपुषस्यप्रमाण सर्व स्थितयोमे विविध्तत समयप्रबद्धश्य उपरुक्ष होता है। केवल द्वितीय स्थितिसम्ब ची हो सभी स्थितियोमे नहीं उपरुष्ण होता है, किन्तु किसी एक सज्यबनकी प्रयम स्थितिसम्ब ची एक समय बाधक एक आविल प्रमाण स्थितियोको छोडकर शेष सब स्थितियोमे विविधास समयप्रबद्धश्य अवस्थित रहता है।

शंका—यहाँपर एक समय अधिक एक आविलिप्रमाण स्थितियोका निर्देश करनेका क्या कारण है?

समाधान—ऐसा प्रश्न करनेपर उत्तरस्वरूप कहते है—उदयस्थितिये तो समयप्रबद्धशेषकी प्राप्ति सम्भव है नही, क्योंक यह अनन्तर समयभे उदय द्वारा निरूप्यमानस्वरूप है, अत उसका कसी समय निरूप्यमानस्वरूप है, अत उसका कसी समय निरूप्यमानस्वरूप वर्तमान उदय स्थितिये समय होनेये विरोध आता है। उदयाविकके बाहर प्रथम स्थितिये भी उसका अवस्थित रहना सम्भव नही है, क्योंकि उस स्थितिये रहनेवाला प्रदेशपुक अन तर समयमे नियम दे उदयाविकये प्रवेश करनेवाला है, अत उस अवस्थामें उसका अवश्य के होने हो। इसी प्रकार उदयाविक भीतर श्रय स्थितियोंमें भी उसके असम्भव होनेका नियम जाना चाहिए।

५ ४६२ हतनी विशवता है कि उदयस्थिति अनन्तर स्थित जो द्वितीय स्थिति है उसमे समयबद्धशेष सम्भव है, स्थोिक अनन्तर समयमे उदयस्थते नियमसे परिणमन करनेवाली उसमें समयबद्धशेष मम्भव है। सम्भव है हस्म कोई बराभ नहीं उपकृष्य होता। परन्तु सुबमे इस प्रकारके

 $<sup>\</sup>S$  ४६१ देशामघेक्र्स्यसे एक समयप्रबद्धशयको अधिकृत कर यह विभाषासूत्र अवतीणै हुना है।

लि बोकड्डियूण उदये जिल्लेबिन्जमाणस्तेष प्रदेसम्पस्त संसनावेण सुते विविश्वयसादी या । एवमेमभव्यद्वसेसयं पि पण्डं कार्ण एली सक्वो वि सुत्तरची जोजेयम्त्री । जाणासमयपद्व संस्थाण अववद्वसंस्थाण च पावेक्कं जिठकण कार्ण्ण एसी जस्यो समयाविरोहेणाणुगंतस्त्री । एव विविश्यासमाहाए अत्यविद्वासा सम्सा ।

# एतो तदियाए मासगाहाए सम्रुक्तित्तना ।

§ ४६३ सुगम ।

(१४९) एकम्मि द्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होति सामण्या।

आवलिगासखेज्जदिमागी वृद्धि तारिसी समयो ॥२०२॥

\$४६४ पढम विविध मासगाहाहि मूकगाहाए पुश्वपण्डद्वेषु विहासिवेषु पुणो किमट्टमेसा तविध-भासगाहा समोद्यणा (त पुण्डिवे बुण्डबे—द्विविदाससेडीए अवसेवससमयबद्धसेसाण विद्वमा-णांण असकेज्येतु द्विविविसेसेषु विद्वित त्तिविधमासगाहाए एकविव । तेतु च द्विविवेसेसे पाणेय-समयवबद्धसेसाण णामामबद्धसेसाण च कि जिरसरसक्वेगेबाब्द्वाणांणवमा आहो सातर सक्वेगोल ण एसी विसेसो तथ्य काणाविवो । तदो तस्व तेसमबद्वाणक्कमजाणावण्ड भवसमय-पद्धसेसाणमाधारणावापुवसायण्यासामण्यद्विशेण सक्वविसेसजाणावण्ड च एसा तविध भासगाडा सामोद्याणा ।

विशेषका निर्देश नहीं किया गया है, व्याख्यानसे ही उस प्रकारके विशेषका ज्ञान होता है। व्यवसा व्यवस्थण करके उदयमें निर्लेप्यमान प्रदेशपुत्र ही शेषक्षके सुत्रमें विवक्षित है। इसी प्रकार एक भवक्दारोपकों मी विवक्षित करके यह सब सुत्रका वर्ष योजित करना चाहिए। तथा नाना समयप्रवद्यशेष कींच मजबद्योषोंनेसे प्रत्येकको विवक्षित करके वायमके व्यविश्वास क्षेत्र संस्कृत यह सब वर्ष कहना चाहिए। इस प्रकार दूसरी माध्याणाकों अथिवाया समाप्त हुई।

क्ष वह तोसरी भाष्यगायाकी समुत्कीतंना है।

६ ४६३ यह सूत्र स्गम है।

(४९) जिस किसी एक स्थितिथिशेषमें जो सबबद्धशेष और समयश्रद्धशेष सामान्य नहीं होते हैं वे अलामान्य कहलाते हैं। वे जसामान्य स्थितिबिशेष परस्पर सकल होकर बीधकसे अधिक आविक्रके असस्यातवें भागप्रमाण होते हैं। और वे ववपूषस्य कालमे आविज्ञे असस्यातवें भागप्रमाण काल तक गिरस्तर पार्य जाते हैं। १२०२॥

§ ४६४ शंका—प्रथम और दूसरी माष्यगाथाओ द्वारा मुल गाथाके पुर्वाधंके भाषित कर

देनेपर पून यह तीसरी माध्यगाया किस लिए अवतीण हुई है ?

समामान—ऐसी पुष्का होनेपर जावार्य कहते हैं कि स्थित उत्तरखेंणिमें भववद्वशेष और समयप्रवद्वशेष जावार्य करते हुए कार्यव्यात स्थितिकांशोमें गाये वाते हैं यह दूवरी आध्यावा हारा कहा गया है। किन्तु उत्तर आध्यावा हारा कहा गया है। किन्तु उत्तर स्थितिकांशोमें नाना और एक समयप्रवद्वश्योका तथा नाना और एक भववद्वश्योका निरन्तरक्षे छुनेका नियम है इस प्रकार हम विशेषका उत्तर हुनेका नियम है इस प्रकार हम विशेषका उत्तर हमा गया है, हमिलए उस क्षपकके उनके अस्थानके क्रमका ज्ञान करानेके किये भवबद्वश्योका जावारमूत और अनावारमूत सामान्य क्षोर समझान्य स्थितियोके स्वरूप विशेषका ज्ञान करानेके किए यह तीसरी आध्याया अवतीण हुई है।

५ ४६५ त जहा—'एक्कन्ट्रि द्विबिसेसे॰' एव भणिवे जिन्ह अण्णदरिविबिसेसे समयपबद्धसेसपाणि ण सभवित सा दिवो बसामण्यसिण्या णावका ति गाहापुक्बद्धे पुत्तस्व सबयो। तेण भवबद्धसेसपाणि समयपबद्धसेसपाणि च जिस्से द्विवीए णिम्मुक्योण सति सा द्विवी बसामण्यास्थ्याप् ववहारेयका ति एसी एत्स पुत्तस्यसगढ़ी। एवेणेच जिन्हि द्विविसेसे अस्वसमय पद्धसेसपाणि जिल्ला हिवो सामण्यस्थ्याप् ववहारेयख्वा ति एसी वि अत्यो सुचिवो दह्वव्यो, बोण्डमेवासिमण्योण्यास्वयस्वतावो भवसमयपबद्धनेसपाणमाहारमावेण सम्पण्यायो द्विवीओ सामण्यद्वितीओ। तेसिमणायारभुवाओ द्विवीओ बसामण्याको ति एसी एवस्स भावत्यो।

५ ४६६ एवमेवेण गाहापुष्यद्वेण सामण्णासामण्णाद्वियोण सरूवपरूवण कावूण सपिष्ठ् असामण्णाद्वियोजो जिरतरपुर्करमण एसिसमेसोजो होति ति जाणावणद्व गाहापच्छद्वमाह— अविरुद्धासस्वेष्ठजवित्रागो' आवस्तियाए असस्वेष्ठजवित्रागमेता 'तिन्दि' ब्रव्बानिह तिह्व बास पुत्रसमेस व द्विविद्यसे 'तारिसा समया' असमयपवाद्यसिद्धा असामण्णाद्वियोण जिरतरस्ववेण लव्यासिद्धाम्म जिर्द्धा अस्ति अस

सभवाणुवलभावो ति भणिद होदि।

९ ४६७ एसो उक्कस्सवक्खेण असामण्णाद्विरोण पमाणाण्हेसो मुत्ते कत्रो । तदो जहण्णेण एगा चेव असामण्णाद्विरो एवस्स खबगस्स छः भद्व । एव वो तिर्ण्णिआविकमेण गतुण उक्कस्सेण

५) ४६६ इस प्रकार इस गाथाका पूर्वाच द्वारा सामा य और असामा य स्थितियोक स्वरूपका कराने कवा असामा य स्थितिया मिर तर त उल्क्रुक्त्य हेतनी होतो है इस बातझ ज्ञान कराने के लिए कता माध्यमायाके उत्तरार्थका कथन करते हैं— आवित्यासखेजबादागांगे। आवित्रके असंस्थातवें मायप्रमाय (तारिसा समया भवबद्ध और समयप्रबद्ध रेहित आसामा य स्थितिवियोच उस खपकके वयपुष्यस्य कां क पुन पुन निर तरक्ससे पाये जाते है स्थाकि उनसे अधिक असामा य स्थितिया वापकप्रमाण (तारिसा समया प्रवास वापकप्रमाण क्षामा य स्थितिया वापकप्रमाण निर तरक्ससे पाये जाते है स्थाकि उनसे अधिक असामा य स्थितिया वापकप्रमाण निर तरक्ससे उपलब्ध होना सम्भव नही है यह उवन कथनका तास्थ्य है।

विशेषार्थ—यहाँ असामान्य स्थितियाँ एक बारमे लगातार अधिकसे अधिक आविलको बर्सस्थातन भाग प्रमाण होकर मो अन्तरके साथके वर्षपृथक्त कालके मोतर आविलको असस्यातवें माग बार प्राप्त हो जाती हैं यह इस कथनका तास्प्य है। शेष कथन स्पष्ट हो है।

§ ४६७ यह उल्क्रप्टिश्वक अवलम्बन द्वारा असामान्य स्वितियोके प्रमाणका निर्देश सुत्रमें किया है। इसलिए जवन्यसे एक हो असामान्य स्विति इस क्षपकके उपरुख होती है। इसी प्रकार बाबिलयाए वसकेऽजिबभागमेत्तीको वसामध्यद्विको कम्पेति ति वेत्तव्य । संपिह एवस्से वस्यस्य फुढोकरणदूलुवरिम विहासागयमाडवेद—

- # विहासा ।
- § ४६८ सूगम ।
- # सामण्यासण्या ताव ।
- अः एक्किन्हि ठिदिविसेसे जिन्ह् समयवबद्धसेतयमित्य सा द्विदी सामण्णा चि णादञ्वा ।

५५० जिन्ह एक्किन्ह णिरुद्धिद्विषित्ते समयपबद्धतेसयमेगपरमाणुमावि काबूण आवुक्कस्तेणायता परमाणु ति बीसइ सा ठिवी सामकणहिविसण कहिव ति बुत्त होइ । कुवो पुण एवस्स द्विविवत्तस्त सामक्यासणा जावा ति वे? ण, समयबद्धातेसरप्ताणुणीमयर परमाणुण व साहारणमावेणाविहवस्स तिस्ते तक्वयएसाविरोहावो । अवबद्धतेसय पि अस्तिपूण सामक्याद्विविकार एव वेच जोजेयक्या, मुत्तस्तेवस्स वैसामावसमावेणाविहवस्तावो ।

# जिम्म णरिथ सा दिदी असामण्णा ति णादव्या ।

दो, तीन आदिके क्रमसे जाकर उत्कृष्टमें आविलके असक्यातवें भागप्रमाण असामान्य स्थितियाँ इस स्रपकके उपस्था होता हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। अब इसी अथकी स्पष्ट करने के लिए आगे विभागाग्र पकी आरम्भ करते हैं—

🕸 अब उक्त सूत्र गाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ४६८ यह सूत्र सुगम है।

🕸 सवप्रथम सामान्य सज्ञाका स्वरूप कहते हैं।

§ ४६९ श्योकि सामा य सज्ञाके अविज्ञात रहनेपर असामान्य सज्ञाका ज्ञान नहीं होता ऐसा समझकर पहले हो सामान्य सज्ञाको प्ररूपणा करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ॐ जिस एक स्थितिविशेषमे समयप्रबद्धशेष पाया जाता है वह स्थित सामा य सङ्गाबाली है ऐसा जानना चाहिए।

§ ४७० विक विविध्त एक स्थितिविशेषमे एक परमाणुसे लेकर उत्कृष्टसे बनन्त परमाणु तक समयप्रवद्गोष दिसाई देता है वह स्थिति सामा य स्थिति सजाको प्राप्त होतो है यह उत्तत कथनका तारायों है।

शका-इस स्थितिविशेषकी सामा य सज्ञा किस कारणसे हो गयो है ?

समाधान – नही क्योकि सम्बन्धबद्धशेषके परमाणु तथा दूसरे परमाणु साधारणरूपसे उस स्थितिमे अवस्थित रहते हैं, इसलिए उसकी सामान्य सन्ना है इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । भवबद्धशेषका भी आलस्बन लेकर सामान्य स्थिति संज्ञाकी इसी प्रकार पोजना करनी

मवबद्धायका मा आध्यम्बन छकर सामान्य स्थात समाका इसा प्र चाह्रिए. क्योकि यह सत्र देशामधकरूपसे अवस्थित है।

अ जिसमें सामा य स्थित नहीं पायी बाती बह स्थित असामान्य सज्ञावाली होती है ऐसा ज्ञानना चाहिए। ५४०१ सामण्यायो जण्या जसामण्या ति गहणायो जिल्ह द्विविसिसे समयपबद्धसेसर्य मण्डबद्धसेसय वा गरिय सा द्वितो जसामण्या ति णिण्डेत्रका, अत्र समयपबद्धसेसराणमण्याहार सायणायद्वित तिस्ते तथ्वयप्तिविद्वीए णाइयतायो । एव गाहापुण्डबद्धमिससूच सामण्या सामण्या सामण्या प्रसामणाविद्यो व्यवसम्बद्धमिस वृत्र सामण्या सामण्या त्यामण्याद्वीयो जहण्युकस्ते ग जिल्ला स्वत्य कामण्या त्यामण्याद्वीयो जहण्युकस्ते ग जिल्ला स्वत्य स्वत्य

\* एवससामण्णाओ द्विदीओ एक्का वा दो वा उक्कस्सेण अणुबद्धाओ आविल्याए असखेज्जिदिमागमेत्तीओ।

५ ५०२ एव भणिये जणतरणिद्विष्ट्रसक्याओ ससामञ्जष्टितीओ एक्फा वा बो वा होति । एवमेनुत्तरबुर्गेए गतुण उक्करसेणावांकवाए असकेंडबांबभागमेत्तीओ अण्णोण्णापृत्तबंबाओ कार्मात, ज तक्तो अहिवाओ ति भणिय होड । विदिवभारगाहाए अत्ये भण्णमाणे एक्फिन्टि द्विवित्रसेत सेतय भवाद । एव क्यूनरफर्मण गतुल उक्करसेण शक्षेत्र (द्विवित्रसेत सेतय भवाद । रोह विद्विवित्रसेत सेतय अवित । रोह कि समाहरणउद्यावकिणवस्त्रबेत सेतय होवि ति भणिव । तस्य एणद्विवित्रसेत सेतय होवि ति भणिव । तस्य एणद्विवित्रसेत सेतय होवि ति भणिव । तस्य एणद्विवित्रसेत सेतय होवि ति भणिव सेतारगिद्वीओ समयवबद्धसेत्रस्वणाविद्य ते व साम्याच स्वताय प्रदिश्चिण आविष्ठियाए अस्वेष्टर्गाव

५ ५०१ सामा यये अय असामा य कहलाती है ऐसा ग्रहण करनेसे जिस स्थितिविधेयमें समयजब्रह्मीय और भवबर्शय नहीं होते हैं वह स्वितंत्र क्सामान्य कहनतों है ऐसा तिक्वय करावा चारा व्यवस्था के समयजब्रह्मीय अवस्थित उसकी तिक्वय करावा चारा व्यवस्था के समयज्ञ क्षा के उसके संज्ञान सिंह यायज्ञान है। इस प्रकार उसते उसकी पूर्वाचिक आलान्यन लेकर सामान्य और असामा य सजाओं की प्रकणा करके अब उसन गाया के उत्तरार्थका आलान्यन लेकर समामान्य स्थान अपने अपने उत्कृष्टस्य इतनी होतो हैं इस अर्थाविधेयका क्यन करते हुए आगे के पुत्रको कहते हैं—

क्ष इस प्रकार असामा य स्थितियाँ एक अथवा बोसे लेकर उत्कृष्टसे परस्पर सलान होकर आविलिक असल्यातवें भागप्रमाण होती हैं।

§ ४७२ वस्त सुत्रमे इस प्रकार कहनेपर अन तर पूत्र निरिष्ट स्वरूपवाली अक्षामान्य स्थितियो एक अपवा दो होती हैं। इत प्रकार जागे एक एककी वृद्धिक्पत्रे आकर उत्कृष्टके परस्पर सलन आविलें अस्वेद्यात्रे आपाप्त प्रवृद्धित होती हैं, उनसे अधिक नहीं होती हैं यह उस्त क्षमका तात्प्य है। इस प्रकार दूसरी माध्याचाके अर्थक कहनेपर एक स्थितिविशेषमें योव प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षमले आवेद अक्षक कहनेपर एक स्थितिविशेषमें योव प्राप्त होता है। इस प्रकार आये एक एकके कमले आकर उत्कृष्टले एक समय अधिक उदयाविलेस रहित सब स्थितिविश्वामें शोव होता है यह उस्त क्षमका ताल्पये है।

शका — इस सपकके एक स्थितिकशेषमे शेष होता है ऐसा कहते हुए आजार्यने, समय प्रवादसम्बाधी शवसे शुव कसामान्य स्थित जंजावालो शेष समस्त स्थितियाँ होती है, इस बात का ज्ञान कराया है, कारण असामा य स्थितियाँ आविकके असक्यतर्वे आग्रमण होती हैं इस प्रकार संकाल अवभारण करना घटित नहीं होता, क्योंकि यहाँपर उत्कृष्ट रूपसे वर्षपुषस्य प्रमाण असामान्य स्थितियाँ उपकृष्ण होती हैं? समुबलंभावो लि ? ण एस बोसो, एगसमयप्रबद्धतेसं पेक्सियूण तत्य तहा पहलिबलावो । एत्स पुण णाणासमयपदद्वपडिबद्धतेत्वाणि अस्तियूण उक्कस्तेणावलियाए असलेक्श्रविभागमेसीओ चैव असामणाद्विदीवो होति लि भणिब तम्हा ण एत्य को वि बोसाववारो लि सिद्धं ।

 $\S$  ४७३ सर्वाह एवरसेव असामण्णिट्टवीण अहण्णृक्कस्सपमाणिहेसस्स फुडोकरण्टु मुर्वारम प्रवस्ताह—

 एक्केक्केण असामण्णाओ योवाओ । दुगेण विसेसाहियाओ । तिगेण विसे-साहियाओ । आवल्यिए असखेळ्जदिमागे दुगुणाओ ।

५ ४७४ एवस्स सुत्तस्त क्रत्ये अण्णमाणे कणावस्त्तकणपयबीए वासवुष्टसाविष्ठाण्यद्वियो एवस कावृण पूणो एत्य जीत्यावा असामण्यद्वियो सांतर्गणरतिणावद्वियाओ अत्यि ताओ सामाण्यद्वियो अस्य ताओ योवाओं एव अस्ति असामण्याची योवाओं एव अर्थाय सामाण्याची ताओ योवाओं एव अर्थाय सामाण्यद्विया योवाओं एव अर्थाय सामाण्यद्विया एवकेकसम्बन्धेण जाओ द्वितीओ असामण्यद्वियो तासा सामाण्यद्वियो तासा सामाण्याची ताओ त्व अस्ति अर्थाय सामाण्य सामाण सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण सामाण्य सामाण सामाण्य सामाण्य सामाण्य सामाण सामाण

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक समयप्रबद्धशेषको देखकर बहांपर उस प्रकार कथन किया है। परन्तु यहांपर नाना समयप्रबद्धोंसे प्रतिबद्धां वोषोका आख्यान लेकर उत्कृष्टसे आवश्यिक असस्यातव भाषप्रमाण ही असामान्य स्थितियाँ होती हैं यह कहा है, इसिक्ट् यहांपर किसी प्रकारका दोष नहीं प्राप्त होता है यह विद्ध हुआ।

९ ४७३ अब इसी बसामान्य स्थितियोके जबन्य और उस्कृष्ट प्रमाणके निर्देशको स्पष्ट करनेके लिए जागेके प्रबन्धको कहते हैं—

ॐ एक एक स्वसे जसामान्य स्थितियाँ थोड़ी हैं। बो-बोक्यसे वे विशेष अधिक हैं। सोन तीनक्यसे वे विशेष अधिक हैं। इस प्रकार आविश्वके असक्यातवें भागपर यह क्रम दूना हो जाता है।

्रे ४७४ इस सुबके अथके कहनेपर किसी एक सज्बब्ज प्रकृतिको वयपूथक्त कालप्रमाण रिवित्तको रचना करके पुत्र इनमे जितनो असामान्य स्वितियाँ सान्तर और निरन्तररूपसे अब रिवित हैं उन सबको बृद्धि द्वारा पृषक्षुथक् करके स्वापित करें। पुत्र इतमें 'एक एकरूपसे आ असामान्य रिवित्यां सोडी हैं ऐता कहनेपर वयपूथक्तश्रमाण स्थितियों एक-एकरूपसे को असामान्य स्वित्यां स्थित हैं वे बोडी हैं वह उक्त क्यनका ताल्ययें है। 'दो-दोरूपसे वे विशेष असिक हैं ऐसा कहनेपर निरन्तर दो दो होकर को अवायान्य स्थितियों स्थित हैं उनकी शशकाएँ विशेष अधिक हैं यह उक्त क्यनका ताल्यय है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—बाविक कर्सस्थातवें मागने माजित करनेपर वो प्रमाण बाता है उतना यहाँ विरोध अधिकका प्रमाण है, क्योकि यहाँपर वह गुणहानि अध्वान (सम्बाई) आविस्कि कर्सस्थातवें मागप्रमाण है। द्विवानों असामण्यद्विवोनों तासि गहिबसकागानों विसेगाहियानों ति बुत्त होई। एस्य वि विसेस पमाण पृथ्व व वस्तव। एवमेगाविएगुसरकप्रीण द्विवानसामकप्रिविविवयणण गहिवसकागानों विसेसाहियानों होदण गक्छित नाव नाविज्याए न्नत्वेन्त्रविवयणस्य विवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य प्रविवयणस्य विवयणस्य प्रविवयणस्य विवयणस्य स्यापस्य स्यापस्य स्थापस्य स्यापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्यापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्य स्थापस्य स्यापस्य स्थापस्य स

## अविलियाए असंखेजजिदभागे जवमञ्झ ।

६ ४७५ आवीदोप्पद्रिष्ट आविष्ठियाए असलेडजिविभागेन्तगुणहाणिगःभे आविष्ठियाए असलेडजिवभागे गत्रे तदो आविष्ठियाए असलेडजिवभागेन्तगुणहाणिगःभे आविष्ठियाए असलेडजिवभागे गत्रे तदो आविष्ठियाए असलेडजिवभागे माने अविष्ठियाए असलेडजिवभागेन्तग्रेओ छेन्। जन्मजन्मिन आविष्ठिया उत्तरिक्षिण किम्मण विष्ठिया ग्रेण हिम्मण विष्ठिया गुण हाणीआ गत्र्ण पदमविष्यस्थलामाहि समाणाओ होत्र्ण पुणो हिम्मणाओ तत्तो असलेडज्जाओ गुण हाणीओ गत्र्ण पदमविष्यप्रसामामा वि आविष्ठियाण वालाओ हिम्मणाओ नेत्रण असलेडज्जाओ गुणहाणीओ गत्रण परिप्रविष्यपसामामामा वि आविष्ठियाण असलेडज्जाकी गत्रण परिप्रविष्यपसामामा वि आविष्ठियाण असलेडज्जावभागमानीओ वेव होटूण सन्दर्भवाओ दहुन्दाओ। एत्थापेसासेसविष्यत्परिसुदी

'तीन तीन करके असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं' ऐसा कहनेपर तीन तीन होकर को असामा य स्थितियाँ अवस्थित हैं उन्हों प्रहाण की गयों सालाकार विशेष अधिक हैं यह उन्दर क्षमका तात्य हैं। यहीपर मी विशेषका प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए। इस प्रकार एक्से लेकर आपे एक एकको वृद्धि द्वारा स्थित असामान्य स्थितियोके भेदोको ध्रहण को गयो सालाकार विशेष अधिक होकर तब तक जानों हैं जब जाकर आविलके असस्यात्व भागप्रमाण स्थान जाकर वहाँ स्थित भेदको प्राप्त खालाकार वहाँ स्थित भेदको प्राप्त खालाकार वहाँ स्थित भेदको प्राप्त खालाकार हुनी हो जानो हैं। इस प्रकार यह एक द्विगुण वृद्धि स्थाना तर है। इस प्रकार इस प्रजार इस प्रयुग्ध हिजा विशेषों सम्बद्ध आविलके असस्थातव माणप्रमाण विशेषों से सम्बद्ध आविलके असस्थातव माणप्रमाण द्विगुणवृद्धियों ले जानो चाहिए। अत उस स्थानपर समस्स भेदोके असस्थातव माणकर वालिलके असस्थातव माणकर वालिक स्थानकराति माणकर वालिक सम्बद्धात है सस्थानकराति है।

## आविलके असल्यातवें भागमे यवमध्य होता है।

६४ ५ बादिने लेकर बाविलके असस्यातवें भागप्रमाण गुणहानिके अन्तगत आविलके असंस्थातवे भागके जानेवर वहीं आविलके असंस्थातवें भागप्रमाण असामान्य दिय्तियोकी बाविलके असंस्थातवें भागप्रमाण असामान्य दिय्तियोकी बाविलके असंस्थातवें भागप्रमाण स्थापित शाला है वह उत्तर कर वहाँ यदनध्य हो । जाता है यह उसके असंस्थातवें है उसके अस्पे इसके अपने जिस कमते वे दिव्यतियों बढी है उसी कमते इसके आपे जिस कमते वे दिव्यतियों बढी है उसी कमते प्रमुख्य के अपन्त असस्थात गुणहानियों काकर प्रथम भेदते शालाकाओं के स्थान होकर फिर ची होयमान होने हुक असस्थात गुणहानियों काकर प्रथम भेदते शालाकाओं के असान होकर कि प्रमुख्यात गुणहानियों काहर बतिया भेदतम्बन्यों शालाकां के प्रमुख्याल हो होकर प्रसुख्य है अस्थात गुणहानियों आहर बतिया भेदतम्बन्या शालाकां प्रथम होकर वित्य भेदतम्बन्यों शालाकां प्रथम प्रथम होकर स्थान स्थान प्रथम वित्य स्थान हो होकर स्थान स्थान अस्थात स्थान स्थान हो होकर स्थान स्थान अस्थात स्थान हो होकर स्थान स्थान स्थान हो होकर स्थान स्थान स्थान स्थान हो होकर स्थान स्थान स्थान स्थान हो होकर स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हो हो कर समस्य स्थान स्थान स्थान स्थान हो हो हो स्थान स्थान स्थान हो हो हो स्थान स्थान स्थान स्थान हो हो हो हो स्थान स्थान स्थान स्थान हो हो हो है। इस स्थान स्य

१ का प्रतौद्रिशीओ इति पाठ।

### मुलाविरोहेण चितिय बलव्या ।

- ५ ४८६ अवदा 'एक्तेक्केण जसामण्याओ बोबाओ' एवं मणिवे एक्केक्केण सामण्येण अंतरियाणमसामण्यित्रीण विवयसस्थागओ बोबाओ लि भणिव हो है। बोतु वि पासेशु एमेग सामण्याद्विती होत्य पुणो मन्त्रे एक्का वा, वो वा, बहुआ वा सामण्याद्वितीओ होत्य जाओ स्वम्मेंति सासि सस्थागओ संपित्रिय गहिवाओ बोबाओ लि भावत्यो ।
- ५ ४०७ 'दुगेण विसेसाहिया' एव भणिवे बोहि बोहि सामण्णाहि जतिरवाजो जसामण्णद्विदोजो केत्त्विस्तेती वि होव्ण करुमगणाजो अस्पि, तासि सरुगाण संव्यव्य सर्विष्ठपूण
  गिह्वाजो विसेसाहियाजो त्ति वेतन्व्याजो । एन्य विसेतपनाणावार्काच्याए असखेश्वितमागपर्वि
  भागमिवि वेत्तव्य । 'तिगेण विसेसाहिया' एव भणिवे तीहि तीहि सामण्णाहि अनिरवाजो
  असामण्णद्वीबोजो सपिविय गहिववियप्यसरुगाजो विसेसाहियाजो ति भणिव होर्वि । एत्य वि
  विसेतपमाण पुथ्व व वत्तवव । एवमेवीए पक्वणाए आविष्या असखेडज्जविभागमेत्तद्वाण गंतूण
  बुगुणबञ्जो होइ । एविहाजो आविष्याए असखेडज्जविभागमेत्तद्वाणं
  गुगुणबञ्जो होइ । एविहाजो आविष्याए असखेडज्जविभागमेत्तद्वाणं
  गुगुणवृत्रणा ज्वसचेडज होदि । त्वो विसेतहोजकमेण आविष्याए असखेडजविभागमेत्तद्वाणं
  गुगुणवृत्रणाहाणो हीव । एव तृगुणहाणोजो होजूण गच्छात जाव विस्तिवयप्यो त्ति ।
  - § ४७८ सर्वाह एदेणव देसामास असूत्रेण सामण्णाद्विरोण पि जवमज्झपरूवणा सुविदा।
- थोडी जाननी चाहिए। यहाँपर पूरी अशव उपदेशान्तरकी शुद्धि सूत्रके अविरोधपूत्रक विदारकर कहनी चाहिए।
- ५ ४०६ अथवा 'एक एक कासे असामान्य स्थितियों थोड़ी हैं' ऐसा कहनेपर एक एक सामान्य स्थितिसे अ तरित असामान्य स्थितियों के मेदों को शालाकार योड़ी हैं यह उदत कथनका तात्य्य है। दोनो ही पाइन सागोंगे एक एक सामान्य स्थिति होकर पुन मध्यमे एक अथवा दो अथवा बहुत सामान्य स्थितियाँ होकर को प्राप्त होतो हैं उनकी खलाकाएँ मिलाकर प्रहुण करने पर वे थोड़ी होती है यह इसका भावार्य है।
- \$ ४८७ 'दुगेण विवेद्याहिया' ऐना कहनेवर दो दो सामान्य स्थितियोवे जन्नित स्था मान्य स्थितयो कितनी भी होकर प्राप्त होतो हैं, उनकी शलाशाए पूरी मिलाकर प्रदृण करनेवर विशेष स्थित होती हैं एस स्थितयों कितनी हैं ऐसा महण करनेवर विशेष स्थित होती हैं एस एक स्थान स्थान हैं कि स्थान स्थान के प्रतिभावक ऐसा पहण करना चाहिए। 'तिनेण विवेद्याहिया ऐसा कहनेवर तीन तीन सामा य स्थितियोचे स्थान स्थान

§ ४७८ अब इसी देशामणक सुत्रके द्वारा सामान्य स्थितियोंकी भी यवमध्य प्ररूपणा

तस्स पङ्चणिवराणि कस्सामो । त जहा—'एक्केक्केण सामण्णाओ योवाजो' एव भणिवे जहुवस्स मेसाबवरायओगणिद्वरीण मन्त्रो बोणु वि पासेचु बतामण्णाहुँदोर्शि जर्तारबाओ मन्त्रो एकंक्ष्याओ होवुणिच्छवसामण्णाहुँदोलो गिवरिय गहिराओ । आर्बाछियाए जसकेग्वविभागमेतीओ होवुण योवाओ सि गहेरुव्याओ । 'वृगेण विसेसाहियाओ' एव भणिवे वो हो सामण्णाहुँदोली होवुण 9णो केसियाहि मि जसामण्णाहुँदोहि बोणु वि पासेनु गिरुद्धाओ वासुप्रसन्तेम्दिहीसु सम्बन्ध्य गिवरिय गहिराओ विसेसाहियाओ भण्णात । केसियमेती विसेसी ? हेर्डिमवियपसलगाणमसके जन्नविभागमेत्रो । तस्स पविभागो जार्बाछ्याए जसकेग्वविभागो । एव 'तिगेण विसेसाहियाओं इच्चाविकसेण गतुण जार्बाछ्याए जसकेग्वविभागो दुगुणवर्ष्ट्वियाओं । एव दुगुणवर्ष्ट्वियाओं इगुण बाह्वियाओ जाव जनसन्त्र आयार्ष्टियाए जसकेग्वविभागो चुणवर्ष्ट्वियाओं । एव दुगुणवर्ष्ट्वियाओं । एव दुगुणवर्ष्ट्वियाओं इगुणक्षियाओं । एव वुगुणवर्ष्ट्वियाओं । इगुणहोणा आरा अत्रस्थाणम्वर्शि विसेसहाणोए भन्नेण वुगुणहोणाओं । एव वुगुणहोणा इगुणहोणा आरा अत्रव्याप्ट्याणम्वर्शिया इगुणहोणाओं । एव वुगुणहोणा इगुणहोणा

४.८. अयवा (एक्केक्केण असामण्येण अतरिवाजो सामण्याजो योवाजो एव भणिवे एक्केक्कअसामव्याद्विवीते वोषु वि पासेतु अतरिवाजो सामण्याद्विवीते मनझ केत्तियाओ वि होतूण क्लोति । तार्सि गहिस्तकामाओ वावावियाए अत्योक्जिसामानेसीत्रा होतूण योवाजो भवति । 'वृंगेण अतरिवाजो विसेसाहियाजा' एट्व वि पुळवं व चत्तका एव जाव आवावियाए

सूचित की श्या है। अत उसकी प्रक्यणा इस सभय करेंगे। वह जैसे—'एकककेंण सामण्याओं सोवाओं ऐसा कहतेंग्य आठ वयप्रमाण सप्तक्रप्रायोग्य स्वितियोके मध्यमे दानो हो गावशों असामान्य स्वितियोके हारा अत्राय साठ वयप्रमाण सप्तक्रप्रायोग्य स्वित्य सावाय स्वित्य आह हुई प्रहण को गयी हैं। वे आवित्य के सम्बत्यात्य भागप्रमाण होकर सबसे बोडी होती हैं ऐसा प्रहण करणा माहिए। 'दुनेण विसेसाहियाओं ऐसा कहनेयर दो दो सामान्य स्थितियां होकर पुन कितनी हो स्वामा य स्थितियां होकर पुन कितनी हो स्वामा य स्थितियां होकर पुन कितनी हो स्वामा य स्थितियां होता दोनो हो गश्चीमें निष्द होकर वर्षपृष्ठसस्याग स्थितियों से सवत्र प्राप्त हुई प्रहण की गयी विशेष स्थिक कही जाती हैं।

शंका- विशवका प्रमाण कितना है ?

समाधान— अधस्तन भेदसम्ब धो शलाकाओके असस्यातर्वे भागप्रमाण है। और उसका प्रतिभाग आवश्विके असस्यातर्वे भागप्रमाण है।

इसी प्रकार तीन तीन कपसे सामा य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं। इत्यादि क्रमसे आकर आविक अरुस्थातव भाषमे डिगुणवृद्धियाँ होता है। इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक द्विगुण वृद्धियाँ डिगुणवृद्धिया होती है। वह यवनध्य आविक असंस्थातव भागमे जानना चाहिए। उससे आगे आविक असस्यातव भागप्रमाण तक आगे विशय होनक्ष्म दिगुणवृत्तियाँ होती है। इस प्रकार अतिभ विवत्यके प्राप्त होने तक डिगुणवृत्तियाँ होता है।

५ ५०९ वयवा एक्केक्केण ब्रह्ममण्णेण व तिरदाओं सामण्णाओं योवाओं ऐसा कहनेपर एक एक अलामा य स्वितंत्रासे दोनो हो पास्व गांगों व निरत सामा य स्थितियाँ मध्यमें कितनी हो होकर प्राप्त होती हैं। उनकी प्रहुण का गांगे शलाकार्ष आविज्ञ ब्रह्मस्यतार्वे माग प्रमाण होकर सबसे योको होती हैं। 'दुनेण अतिराओं विसाहियाओ' व्ययित् दो से क्षामाम्य स्थितियों दोनो हो पास्वमागों में बन्तीनत होतर सामा य स्थितियों विशेष अधिक होती हैं। 'इस प्रकार यहाँपर भी पहलेके समान कथन करना चाहिए। इस प्रकार आविज्ञें कर सक्शतार्वें स्थान प्रमुल स्थान प्रमुल स्थान प्रहुण स्थान स्थान

असचेज्जविभागेणतरिवायो बृगुणाओ लि । तवी आविक्रियाए बसंचेज्जविभागे जवमञ्जा ।

५४८० जवनजस्सुवरि बाविजयाए बसवेडब्बिआगमेत्तद्वाणं गतुल बुगुलहाणी होषि । एव जेवस जाव चरिमवियप्पो ति । जवसक्तसुवरिमबद्धाणयमाणमाविज्याए असवेडब्बिआण मेलिमह गहेयव्य । कि कारण ? बसामणाद्वित्रीओ सच्चुक्कस्साओ वि णिरतरमाणिच्याए असंवेडब्बिअल क्रिक्सिमामेत्ती चेव होति ति भणिवत्तावो । एवमेव पक्किय संपिष्ठ क्रिक्ट समयपबद्धसेतयमस्यि सा द्विती साम्रणा ति एवेणेव संबयेण सामरणाद्वित्रीयाण समयपबद्धसेताणमेगाविष्णुत्तर द्विविवसीसेतु पश्चित्रज्ञाणनम्हण्याकमञ्जाणावण्ट्र विहासाग्यपुत्तरमाजवेद —

समयपबद्धस्य एक्केक्कस्य सेसगमेक्किस्से द्विदीए ते समयपबद्धा थोवा ।

५४८१ एवस्तत्यो—जस्त वा तस्त वा एक्कस्त समयपबद्धस्त सेसग सेतासेसगृद्धिः परिहारेणेक्किस्से चेव अण्णदरिद्विद्या पडिबद्धमत्वि तस्तेग सलागा चेत्तव्वा। पुणी अण्णस्त वि एक्कस्त समयपबद्धास सेसगमण्यदर्गम्म एमद्विविचेत्ते पडिबद्धभिष्य, तस्स विविधा सलागा चेत्तव्वा। एवमेगेगद्विवर्धाव्यवस्तसम्बिष्णो जेत्तिया समयपबद्धा लक्क्मित तीर्ति सब्बीतं पावेक्कमेक्केक्का सलागा चेत्तव्वा। एव गहिरसलागाओ सम्बद्धाना होति, उवरिमविधप्य परिवद्धसम्बद्धाना सम्बद्धाना होति, उवरिमविधप्य परिवद्धसमयपबद्धाना लोगो चेत्रव्यं व्यवस्त्रमायप्रवास्त्रमायाः ।

\* जे दोसु द्विदीसु ते समयपबद्धा विसेमाहिया ।

्र भागप्रमाण अन्तरित डिगुणवृद्धियाँ होती हैं। इसलिए वहाँ आवस्त्रिक असस्यातवे भागमे यवमध्य होता है।

\$४८० तत्प्रवात् यवमध्यके उत्तर आविकते असंस्थातवें भागप्रमाण स्थान जाकर दिगुणहानि होती है। इस प्रकार अति मा विकल्पके प्राप्त होने तक के जाना चाहिए। यही यवस्यप्रेक आगेक स्थानका प्रमाण आविकते असस्यातवें भागप्रमाण प्रहुण करना चाहिए, व्योक्ति समामाय (स्थातियां वससे उत्कृष्ट भी निर तर आविकते असस्यातवें आपप्रमाण होती हैं ऐसे कहा गया है। यहां इस प्रकारका कथन करके अब जिस स्थितियें समयवनद्वीय है वह सामान्य स्थिति है। इस प्रकार एक्से लेकर आगे एक एक अधिकके क्रमसे स्थितिवियोगोंने प्रतिबद्ध सामान्य स्थितिविययक समयवनद्वीयोगे अतिबद्ध सामान्य स्थितिवययक समयवनद्वीयोगे अवस्थानके समका ज्ञान करानेके लिए आगेके विमाधा स्थानों प्रस्तिविययक समयवनद्वीयोगे अस्तिव्य

🕸 एक एक समयप्रबद्धके शेव एक एक स्थितिमे होकर वे समयप्रबद्ध सबसे थोडे हैं।

§ ४८१ इसका वर्ध—विस किसी एक समयप्रवद्धका येष येष समस्त स्थितियोको छोड़ कर एक हो व्य तर स्थितियो प्रतिबद्ध है। उसकी एक स्थाका प्रहण करनी चाहिए। पुन व्यन्य मी एक समयप्रवद्धका येथ वन्यतर एक स्थितियो प्रतिबद्ध है। उसको दूसरी गलाका प्रहण करनी न्याहिए। इस प्रकार एक-एक स्थितियोषये प्रतिबद्ध येथस्वन्यी जितने समयप्रवद्ध प्राप्त होते हैं उन सबसें प्रत्येकको एक एक खलाका प्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार प्रहण की ग्रेसी खलाकाए स्वर्ध योड़ी होती हैं, क्योंकि उपरिम विकल्पोस प्रतिबद्ध समयप्रवद्धोको चलाकाएँ इनसे बहुत देखी जाती हैं।

🕸 क्षो समयप्रबद्ध प्रत्येक बो-बो स्थितियोमे प्रतिबद्ध हैं वे समयप्रबद्ध विजेष अधिक हैं।

५४८२ बोसु द्विबियसेसेस संसमावैण द्विवा जे समयपबद्धा तींस गहिबसलागाजो पुण्यिस्स सलामाहितो विनेसाहियाओ होति चि बुत होति । विवेसयमाणमेत्य हेट्टिमसमयपबद्धसलागाण माविल्याए अविज्ञाविमागपित्रभागियमिति चेतत्व्य, एत्यतर्णागतेगभागहारस्स गुणहाणि बद्धाण मेत्रस्त तप्याणालाढी ।

## अावलियाए असलेज्जदिमागे दुगुणा ।

- ५४८३ जे तिस द्विविवसेनेस् सेसभावेण द्विवा समयवबद्धा ते विसेसाहिया इञ्चावि कमेण आविष्ठमाए असखेश्वविकामितद्वाणपुर्वार मात्रण आविष्ठमाए असखेश्वविकामामेत्त द्विविक्षेसस् सेसभावेणाविद्वा जे समयवबद्धा तेसि गहिवसङ्गागओ पदमविवय्यसङ्गामितो दुग्रणमेतीआ होति ति चल होड ।
- ४८४ एतो उबरि पुणो वि विशेसाहिषवड्ढीए णेडक्व जाव पुन्वित्सवृत्रुणवाड्डिबद्धाणेण सरिसमद्राणपुर्वार ततुण विदया दुणुवड्डी समुप्पण्या ति। एवमेवेण कमेण आविष्याए सम्बोद्धान्यस्थानात्रे पुणवड्डीको तृत्तुणवड्डीए विश्वितयपे जवमञ्ज सपुप्पञ्जवि ति इमनप्पविसेस जाणावेसाणा सुन्धूत्तर अण्ड—
- ५४८२ दो स्थितिविशेषोमे शेषकास स्थित को समयप्रबद्ध हैं उनकी महण की गयी शालाकाएँ विशेष अधिक हैं यह उक कथनका तात्यर्थ है। यहाँ विशिषका प्रमाण अधस्तन समय प्रबद्धीकी शालाकाओका आविष्के वसंस्थातवें मागके प्रतिमागस्यक्य है ऐसा प्रहण करना चाहिए। जर्यात् जयस्तम समयप्रबद्धांकी शालाकाओं वाविक अधस्तात्व भागका भाग तैनपर जो कथ्य त्वादे उत्तरी शालाकाएँ यहाँ जयस्तम शालाकाओं है विशेष अधिक यहाँ यह उक्त कथनका भाव है, स्थोकि यहाँका विशेष आधिक स्थालिक स्थालिक

ॐ इत प्रकार क्रमसे जाते हुए जाविलके अनुस्थालवें आगप्रमाण स्थितिविशेषोमे शेख रूपसे जो समयप्रबद्ध प्रतिबद्ध हैं उनकी शलाकाएँ दूती हैं।

५४८२ तीन स्थितिथिशेषोमे शेषरूपके स्थित जो समयप्रबद्ध है वे विशेष अधिक हैं इत्यादि क्रमसे आविष्ठके अर्तस्थात्व मागप्रमाण स्थान ऊपर आकर आविष्ठके असस्यातर्वे माग प्रमाण स्थितिविशोमें शेषरूपसे स्थित जो समयप्रबद्ध हैं हनमेसे प्रत्येकको ग्रहण को गयो शका कार्ष प्रथम विकरणको खालाओंसे दूनी होती हैं यह एक कष्यका तात्ये हैं।

विशोबार्थ-एक एक स्वितिविशेषमे शेषकपरे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे सबसे थोड़े हैं। दो-दो स्वितिविशेषोमे शेषकपरे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे विशेष अधिक हैं। तीन तीन स्वितिविशेषोमे शेषकपरे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे विशेष अधिक हैं। इस प्रकार क्रमसे जाते हुए आविक्त क्रसंस्वातव माणप्रमाण स्वितिविशेषोमें शेषकपरे प्रतिबद्ध जो समयप्रबद्ध हैं वे प्रयासिक क्रसंस्वातव माणप्रमाण स्वितिविशेषोमें शेषकपरे प्रतिबद्ध जो समयप्रबद्ध हैं वे प्रयासिक स्वतिविद्या हैं। यह एक द्विगवर्षद्वस्वात है।

\$ ४८४ इससे आगे फिर भी जब जाकर पहलेके द्विगुणवृद्धिस्थानके सद्धा स्थान ऊपर जाकर दुसरी द्विगुणवृद्धि उत्पन्न होती है वहाँ तक विशेष अधिकके कमसे वृद्धिको ले जाना पाहिए। इस प्रकार इस आविलके कसंस्थातवें आगप्रमाण द्विगुणवृद्धियों हो जानेवर वहाँके द्विगुणवृद्धिक कान करेगे वृद्धिक उत्पन्न होता है इस अर्थविशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

# आवित्याए असलेक्जिदिमागे जनमञ्ज्ञ ।

६४८५ वादोवोप्पष्ट्राड वाषिक्याए बसकेज्बिमागनेसद्वाण तप्पात्रोग्गासकेज्बहुगुणविद्व ग्रवभं रत्ना तिस्विवयपपिडव्याण समयवद्वाणं ठिवस्सलागाओ जवसक्त्रसक्वेण बटुव्याओ सि अर्णव होड । आदोवोप्पट्ट क समबद्वीए लाव एहर ताव जागतुण एतो पर विसेसहीणसक्वेण जवस्मिवयप्पसलागाण गमणरसणादो जवसक्त्रसेव बादमिवि एसो एस्य भावस्थो। सपिह् एवस्सेव फुडीकरणट्टपुवरिस सुसमोद्दण—

# तदो हायमाणहाणाणि वासपुधत्तं ।

ॐ आवल्लिके असल्यातवें भागप्रमाण हिगुणवृद्धिस्थानोके अतिम भेदमे यवसध्य प्राप्त होता है।

§ ४८५ प्रारम्मसे लेकर तत्वायोग्य द्विगुण्युद्धिस्थान गर्म बावलिके असस्यातवें मागवमाण स्थान जाकर वहाँ सम्बाधी विकल्योसे प्रतिबद्ध समयप्रवद्धोकी स्थापित हुई शलाकाएँ यदमध्य स्वरूप होतो हैं ऐसा जानना चाहिए यह उक्त क्वनका तात्यय है, स्थाकि प्रारम्मसे लेकर क्रम वृद्धि द्वारा इतने दूर बाकर इससे बाव विशेष होनो हुए उपित में सेवाँकी शलाकाएँ प्राप्त होती हुई देखी जानेने यहाँ यसम्प्र हो जाता है यह इस सुत्रका मानार्ष है। अब इसी अर्थकी स्पष्ट करनेके लिए बागेका सुत्र बावा है—

🕸 उससे जागे हीयमान स्थान वर्षपृथक्तवप्रमाण हैं।

§ ४८६ इससे आगे जागे के भेदों में समयप्रवद्ध शलाकाएँ क्रमसे होयमान होकर तवतक
बाती हैं जब जाकर प्रयमध्ये उत्तर कार्यक्षयात गुणहानियम वर्षपृषस्त्रप्रमाण स्थान जाकर अत्तिम
विकर्षय उत्तरन हुआ है। वहाँ अत्तिम भेदमें वर्षपृषस्त्रप्रमाण स्थितियोगे शेषक्षसे अवस्थित
समयप्रवद्ध तस्त्र यो हो होक र प्रकृत यवमध्यप्रकृषणाका अन्त होता है यह यहाँ इस सुनके साथ
अर्थका सद्भावसुनक सम्बाध है।

क्षका-यहाँ यवमध्यसे उपरिम स्थान वर्षपृथस्त्वत्रमाण ही है यर् किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रकुनमें द्वितीय स्थितिका प्रमाण वर्षपृथक्त्वसे अधिक नही पाया जाता।

इस प्रकार भवबद्धशेषोंको यह यवमध्यप्रक्षणा मी पूरी तरहते इसी प्रकार जाननी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें बन्य कोई विशेषता नहीं है। यहाँपर सबंत्र भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष पबद्धस्य अवबद्धस्य वा वेविवसेसगा कम्मपवेसा से काले णिरवसेसमोकहृषाए उवयमागण्डीत ति पुविवस्त्यसमये चेव अपप्पणो पविवद्धउविदिग्दिविवसेस वट्टमाणा वेतस्वा। एवनेतिएण पवपेण तिविवससाहाए अत्विक्षसण्य सनाणि । सर्गाह जहावनश्यताए च उत्यासमाहाए विहासण कृणाणो उविदिमत्त्यवस्यादवेदः

# एतो चउत्थीए भासगाद्वाए समुक्तिताणा।

§ ४८७ सुगम ।

- (१५०) एरेण अतरेण दु अपन्छिमाए दु पन्छिमे समए । भवनमयसेमगाणि दु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥
- ५४८८ तविवमासगाहाए जहा उत्बाणस्वपक्वणा कवा तहा चेव एविस्से चडस्यभास गाहाए कावश्वा, विसेताभावावी । णविर तविवभासगाहा सामण्यद्विवीणस्वरभूदाको असामण्य द्वितीयो पहाणमावेण वरूवेद । एता वुण जसामण्यद्विवीह जतरिवाणं सामण्यद्विवीण पहाणभावेण पढवण कृणदि ति एती विसेती चाणियक्वो ।
- § ४८९ सर्वाह एबिस्से चडल्य-गासगाहाए अवयवस्थपरूवण कस्सामो । त जहा—'एरेण अतरेण बु' एरेणाणनरपरूवियेण आविज्याए अन्यवेडअविभागमेतुक्कस्सतरेण 'अविच्छवाए बु'
  युव्जुताविज्यासखडजविमामोत्तुककस्ततरस्स जा अविच्छवा चरिमा असामण्याद्विदी तिस्से

ऐसा कहनेपर एक एक समयत्रबढ़ के और एक एक भव बढ़ के वर्ष जाने के बाद जा धोव कमंत्रदेश रहे व अनन्तर समयमे पूरे के पूरे अपकृषण द्वारा उदयको प्राप्त हो जाते हैं, इमलिए उदयसे पहले के समयमे अपने अपने सम्ब भी उपरिम्म स्थितिविश्वोमें विद्यमान प्रहुण करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रबच्ध द्वारा तासरी भाष्यगायाको अर्थविभाषाको समास कर कर यागस्यर प्राप्त चौषी भाष्य गायाकी विभाषा करते हुए आगे के सुत्रवक्षको आरम्भ करते हैं—

🕸 इससे आगे चौथो भाष्यगाचाकी सपुरकीतना करते हैं।

९ ४८७ यह सूत्र सुगम है।

(१५०) इस अन तर कहे गये बार्वालके असस्यातचे आगप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरसे युक्त अन्तमे जो असामा य स्थिति प्राप्त होती है उससे अन तर उपरिम स्थितमे भवबद्धशेव और समय प्रवदेशेव नियमसे उस क्षपकके उत्तरपवकथ होते हैं ॥२०३॥

५ ४८८ तीसरी भाष्यगायाके जिस प्रकार उत्थानरूप अर्थ हो प्ररूपणा की है उसी प्रकार हम नौथी भाष्यगामाके अर्थकी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्ररूपणायें हसकी प्ररूपणायें कोई विशेषता नहीं है। इननी विशेषता हिंक तीसरी बाज्याया सामा व विश्वनियों अन्तरित असामा य स्थितियों अपनारूप हिंदियों के अस्तरित असामा य स्थितियों प्रथानरूप रे प्ररूपणा करती है। वस्तु बहु गांधा असामाय दिवियों के तरित सामा य स्थितियों के प्रधानरूप प्रकार करती है। वस्तु बहु गांधा असामाय स्थितियों के सामा य स्थितियों की प्रधानरूप प्रकार करती है वस्तु विशेष हम दोनों में आनमा चाहिए।

५ ४८९ जब हस चौषी साध्यनाथाको प्ररूपणा करेंगे। वह जैसे—'एवेण अंतरेण दु' इस अन तर कहे गये आविजिके खसस्यातवें सागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरसे 'अपिष्ठमाए दु' अर्थात् पूर्वोक्त आविजिके असस्यातवें सागप्रमाण अत्तरको जो 'अपिश्वम' अर्थात् अन्तिम असामान्य विष्ठमे समए तबजंतरोबरिबद्धिबीए 'शवसमयसेताणि समयवद्धसेत्याणि च जियमा' णिष्छये जेव 'तरिष्ठ' तरिष्ठ सवये 'तरिष्ठ' वा बद्धबरसमेत्रद्विस्ततकम्मवर्गतरे 'उत्तरपदाणि' एगावि एगुतरकमेन परिवर्ष्ट्रवाणि एगाविएगुत्तरद्विविसेसेतु वा स्रद्धावद्वाणाणि बहुश्वाणि त्ति सत्तत्वर्तवर्षो

५९० सपिह एवस्स समुवायत्वे भण्णाणे सामण्णिठवीणमंतरमसामण्णिद्वीजो अवि । ताजो च जहण्णेण एक्तो वा वो वा तिष्ण वा एवं गतुण जाबुकस्तीगाविज्ञाए असक्षेजवि भागमेतीजो णिरतरपुत्रकन्मित सि पुज्बमुले भणिव । पुणो तासिनसामण्णिद्वीणे वारिमहिवीबो जा उवरियाणेतरिद्वी तिष्म समयपबद्धसियाणि भवबद्धसियाणि च णियाया होति । होताणि वि एगाविएगुत्तरपिक्ट्वीए जाव उवकस्सेण पिछवेषमस्त असक्षेत्रविभागोलाणं समयपबद्धाणे अवबद्धाण च सेसवाणि तिम द्विविवसेसे होव्ण कम्मति । ताणि च ण केवलपेश्किम वेव द्विविवसेसे विद्वति, किंतु एगाविएगुत्तरपिव्ववेषु द्विविवसेसे विद्वति, किंतु एगाविएगुत्तरपिव्ववेषु द्विविवसेसे च्वति, किंतु एगाविएगुत्तरपिव्ववेषु द्विविवसेसे च्वति, किंतु एगाविएगुत्तरपिव्ववेषु द्विविवसेसे व्यव्हाणे भागस्त प्रकासिक विवासिक स्वास्त्रविप्ता ।

§ ४९१ संपित एवस्सेव फुडोकरणद्रम्बरिम विहासागयमाडवेड —

# विद्वासा ।

स्थिति है उसके पन्छिमे समए अनन्तर उत्तरिम स्थितिमे 'मबन्समयसेसाणि टु' मबबद्धवेष और समयप्रवद्धवेष 'जियमा तस्ट्रि' नियमसे उस अपकके या 'तस्ट्रि' बाठ वयप्रमाण स्थितिसरकर्मके मोतर 'उत्तरदाणि' एकसे लेकर जागे एक एक अधिकके क्रमते बढे हुए स्थान जानने चाहिए या एकसे लेकर आगे एक एक अधिकके क्रमसे बढे हुए स्थितिविधोषोमे उत्तरपद जानने चाहिए।

§ ४९० जब इपके समुक्त्यस्य बर्चके कहतेपर सामान्य स्थितियोके जनतरस्वरूप असामान्य स्थितियोके जनतरस्वरूप असामान्य स्थितियो होती हैं। और वे जब यसे एक अध्या दो अध्या तोन होती हैं। इस प्रकार एक एक बढ़ाते हुए वे उत्कृष्ट से जाविक अध्यात में सागप्रमाण जातररिहत एक एक होती हैं सह प्रकार एक पूर्व सूत्रमे कह आये हैं। पुन उन जनामान्य स्थितियो सम्बन्धी जिस्तम स्थिति उपिश को जनतर स्थिति है उसमें उसम्प्रमञ्ज्ञाचे नियमते होते हैं। होते हुए भी एकसे लेकर आये एक एककी बृद्धिसे युक्त वे उत्कृष्ट पत्थोपसके असंस्थातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धो और भवबद्धोके घेष उस स्थितिवशेषमें होकर प्राप्त होते हैं। और वे केदल एक ही स्थितिवशेषमें नहीं पाये जाते, किन्तु एकसे लेकर एक एक जविकके क्रमचे वड़े हुए उत्कृष्टसे वर्षपृक्षस्यप्रमाण स्थितिवशेषों निरस्तर रूपते असिस्त रहते हैं इस प्रकार यह यहाँ इस सुनक प्रपार्थन्वरूप वर्ष है।

विशेषार्थ—आशय यह है कि बसामान्य स्वितियों के बीच-बीचमें सामान्य स्वितियों होती हैं। कही एक असामान्य स्वितिके बनन्तर एकादि सामान्य स्वितियों होती हैं। कहीं दो असामान्य स्वितियों के अनन्तर एकादि सामान्य स्वितियों पायो जाती हैं। यहीं एकादि सामान्य स्वितियों के अन्तरस्वरूप स्वित बसामान्य स्वितियों एक्से क्रेकर आविके असक्यातवें भागप्रमाण तक हो सकती हैं और इसी प्रकार एकादि असामान्य स्वितियों के बाद सामान्य स्वितियों में। उतनी हो हो सकती हैं

5 ४९१ अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए बागेके विमापाधन्यको आरम्म करते हैं— अ अब इस भाष्यगायाको विभाषा करते हैं। ६४९२ सगम।

# समयपत्रद्वसेमय जिस्से द्विदीए णत्यि तदो विदियाए द्विदीए ण होज्ज, तदियाए ठिदीए ण होज्ज, तदो चउत्थीए ण होज्ज । एवम्रुक्कस्सेण आविख्याए

अमखेरजदिमागमेत्तीस द्विदीस ण होन्ज समयपबद्धसेसय ।

§ ४९३ णाढवेयव्यमित सूत्त, पुरुवसूत्तेणेव णिण्णोदत्यविसेसस्स पूणो परूवणाए फल विसेसाणवलभानी ति णासंक्रियल्ब, पुन्वतमेवत्यस्स विश्यसमण्संभालिय पुणी एत्ती उवरि सामकार्द्वीओ एदेण कमेण लब्भित त्ति जानावणद्र तत्पहवने कीरमाणे दोसाणुवलभावो। एवमेर सभालिय पूणो एत्तियमेत्तमंतरमूल्लिघ्य तता पर णियमा समयपबद्धसेसएण अवि रहिदाओ दिदीओ होति ति जाणावणद्रमिदमाह-

अविल्याण असखेनजीवभाग गतण णियमा समयपबद्धसेसएण अविरहिदाओ

द्विदीओ ।

§ ४९४ अतरचरिमद्विबनुस्लिघय तत्तो पर समयपबद्धतेसएग अविरहिवाओ द्विवीओ एगारि पुत्तरकरेण लब्भमाणाओ उक्कस्सेण वासप्वत्तमेत्तीओ होति ति एसी एत्य सत्तत्यसगही । सप्रि एवासि चेव एगाणेगसमयपबद्धसेसर्णाह अविरहिदाण ठिदीण योवबहुतगवेमणहभूतर सुत्तावयारो-

६ ४९२ यह सूत्र सूगम है।

क्ष जिस स्थितिमे समयप्रबद्धशेष नहीं है, उससे आगे दूसरी स्थितिमे वह न हावे, तीसरी स्यितिमे न होवे, उससे आगे शौथी स्थितिमे न होवें, इस प्रकार क्रमसे जाते हुए वह समयप्रबद्धशेष उरकृष्ट्रसे आविलके अत्रह्मातवें भागप्रमाण स्थितियोमे नही होवें यह सम्भव है।

§ ४९३ शका-यह सूत्र जारम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व सूत्रके द्वारा ही इस सुत्रके अर्थावशयका निणय किया जा चका है, अत इसकी पुन प्ररूपणा करनेमें फलविशेष नही

उपलब्ध होता ?

समाधान-ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, वयोकि पहले कहे गये बर्थकी विशेष सम्हाल करके पून इतसे अ में सामान्य स्थितियाँ इस क्रमसे पायी जाती है इस बातका ज्ञान करानेके लिए उसकी प्रकाणा करनेमें काई दाव नहीं पाया जाता।

इस प्रकार इस अर्थकी सम्हाल करके पून इतने मात्र अन्तरका उल्लंबन करके उससे आगे नियमसे समयप्रबद्धशेषमे युक्त स्वितियाँ होती है इस बातका ज्ञान करातेके लिए इस सन्नको कहते है---

🕸 किन्तु उरकृष्ट्से बावलिके जसल्यातवें भागप्रमाण स्थितिया जानेपर समयप्रबद्धशिक्ते

युक्त स्थितियां नियमसे होती हैं।

६ ४९४ अ तरकी अस्तिम स्थितियोंका उल्लंबन कर उससे आगे समयप्रवद्वशेषसे युक्त एक्से लेकर आगे एक एकके कामसे बढ़ कर प्राप्त होती हुई वे स्थितियाँ उत्कृष्टमे वषप्यवस्वप्रमाण तक होती हैं इस प्रकार यह यहाँपर सुत्रका समुच्चयक्ष अर्थ है। अब इन्ही एक और अनेक समयप्रवद्धीते युक्त स्थितियोके बहाबहुत्वका अनुस धान करनेके लिए आगेके सुभका अवतार करते हैं-

- # जाजो ताओ अविरहिदद्विदीओ ताओ एनसमयपबद्धसेसएण जिवरहिदाओ योबाओ । अणेगाणं समयपबद्धाण सेसएण अविरहिदाओ असलेज्जगुणाओ । पलिदीन-मस्स असंखेजजदिमागमेत्ताण समयपबद्धाण सेसएण अविरहिदाओ असंलेजा मागा ।
- ५ ४९२ एवस्स मुत्तस्स अत्यो वुण्यवे । तं जहा—'जाओ ताजी अविरह्विहदीजो' एव भणिवे जाओ व्यागतस्येव णिट्टाओं समयवबद्धसेस्एणांबरहित्राओं सामगाट्टिवों तो तिसमेसा योवबहुत्त्रपरिक्षा अहिनोरिव चित्र हुन होड़ । ताजा एगसमयव्यव हसेस्एण विवरहिदाओं योवाओं एव भणिवे वानपुष्तमेषिट्टिवों जाओ एगसमयव्यव हसेस्एण विवरहिदाओं योवाओं एव भणिवे वानपुष्तमेषिट्टिवों जाओ एगसमयव्यव हसेस्एणांविरहिदाओं हिजों आविष्ठियए अस्वैक्ष्यतिभागयमाणांवि होडून उदिरमिवण्य गित्र विवर्ष विवर्ष हिजों विवरहिदाओं होत्रों ते विवर्ष व्यागत स्वयं क्षया स्वयं स्वयं क्षया विवरहिदाहितों को हिन्दर्गात विवर्ष व्यागत स्वयं क्षया हिन्दर्गाति विवर्ष व्यागत स्वयं हिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष हिन्दर्गाति । स्वयं सिन्दर्गाति स्वयं विवर्ष स्वयं विवर्ष स्वयं विवर्ष हिन्दर्गाति । सिनासितः हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष हिन्दर्गाति । सिनासितः हिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष विवर्ष विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष सिन्दर्गाति विवर्ष सिन्दर्गाति सि

वांका - यहाँपर गुणकार क्या है ?

समाधान-यहाँपर बावलिके बसस्यातवे भागप्रमाण गुणकार है।

'पिल्डोबमस्य असलेकादिमागमेताणः असलेकामागा' ऐसा कडुनेपर पत्योपसके असल्यातवें भाषप्रमाण समयप्रद्धोके शेषोसे संयुक्त स्वितियों वयपुवस्त्यमात्र समस्य सामान्य स्थितियोके असंस्थात बहुबागप्रमाण होती हैं। परन्तु शेष समस्त असत्तन विकर्गोसे प्रतिबद्ध

ॐ जो समयप्रबद्धशेषसे सयुक्त स्थितियाँ कह बाये हैं वे एक समयप्रबद्धशेषसे सयुक्त स्थितियाँ सबसे थोडो है। उनसे अनेक समयप्रबद्धशेषसे सयुक्त स्थितियाँ असस्यातगुणी हैं। उनमे पत्योपमक असस्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धशेषसे सयुक्त स्थितियाँ असस्यात बहुभागप्रमाण हैं।

६ ४९५ अब इस सुनका अध कहते हैं। वह जैसे—'जाबो ताओ जियरहिद्दद्वितोओ' ऐसा कहतेपर जो जन नज पून हो समयजबद्धीयसे संयुक्त सामा य रिवित्यों कह जाये हैं उनके यह अपन्त स्वान है उनके यह अपन्त स्वान है । 'वे एक समयजबद्ध शेषसे स्वन हिन्द हैं जिए के समयजबद्ध शेषसे सप्त रिवित्यों के जो एक समयजबद्ध शेषसे सप्त रिवित्यों के जो एक समयजबद्ध शेषसे सप्त रिवित्यों के जो एक समयजबद्ध शेषसे सप्त हैं स्वित्यों हैं वे आविक्त असस्यात मात्रमाण होकर बागे के विकत्यसे प्रतिबद्ध रिवित्यों की अपेका रिजे हैं एक सम्यजबद्ध शेषसे स्वकृत स्वित्या असंस्थात एणो हैं ऐसा कहनेपर यो, तीन आदि रिवित्यों के उक्त कमसे सम्यात या असस्यात समयजबद्धी शेषसे हुए असस्यातगृणी हैं ऐसा इस सुनमें स्वित्यों के स्वकृत स्वित्या असंस्थात समयजबद्धी शेषसे हुए असस्यातगृणी हैं ऐसा इस सुनमें निर्वेष किया गया है। वहले की रिवित्यों से इनका असस्यातगृणायना असिद्ध नहीं ऐसा इस सुनमें निर्वेष किया गया है। वहले की रिवित्यों से इनका असस्यातगृणायना असिद्ध नहीं है, श्यों कि एक विकत्यों सम्बद्ध हनके असंस्थातगणायने की विद्यात सिक्ष स्वर्थ उपलब्ध हनके असंस्थातगणायने की विद्या सिक्ष स्वर्थ उपलब्ध होती है।

### द्विवीणमसक्तेज्जविभागमेलीको होति लि भणिवं होइ।

सर्वाह एस्य एगससयवष्य सेसार्व । एवं तिर्विण-बसारि-आंदिससयवद्वाण सेसार्व हिंदि । एवं तिर्विण-बसारि-आंदिससयवद्वाण सेसार्व । एवं तिर्विण-बसारि-आंदिससयवद्वाण सेसार्व । विराहि हिंदी ने निसंताहियां ने अर्थात । या ने तिर्विण-बसारि-आंदिससयवद्वाण सेसार्व । सिर्वा हिंदी ने प्राथम विद्या । सेसार्व हिंदी ने स्वर्व हिंदी हिंदी ने स्वर्व हिंदी हिंदी हिंदी

सामान्य स्थितयाँ आविलिक असस्यातवें भागप्रमाण होकर समस्त सामा य स्थितियोके असस्यातव भागप्रमाण होती हैं यह उक्त कथनका तात्यये है।

प्रश्ना—अब यही एक समयप्रबद्धांय संयुक्त स्थितियोसे दो समयप्रबद्धोंके योयोसे समुक्त स्थितियोसे वियोध अधिक होता है। इसी प्रकार तीन चार बादि समयप्रबद्धोंके योयोसे सयुक्त स्थितिया विश्वय अधिक होता है। इसी प्रकार तीन चार बादि समयप्रबद्धोंके योयोसे सयुक्त स्थितिया देनी होने तक के बाना चाहिए। इसी प्रकार करन भी बानकर के बाना चाहिए। इसी प्रकार करन भी बानकर के बाना चाहिए। यहाँ इस प्रकार (आगे मो) गमन सम्भव होनेपर उन स्थितियोको विकल्प करके अल्पबहुत्वके मेदका कथन न करके 'अग्याण समयप्रबद्धाण समुद्धा विश्वया दिवाओं हुदीओं असलेक्वाणाली सेव्हित अविश्वया सम्भव स्थाप स्थापित विश्वया सम्भव सामा स्थापित स्थापित

समाधान—ऐसी पृष्छा होनेपर आधार्य समाधान करते हुए कहते हैं—िस्पितयां थोड़ो हैं, क्योंकि वयपुण्यत्वते आंधक प्रमाणवाली उनका यहाँ प्राप्त होना असम्प्रव है। परन्तु समयप्रबद्धोंके समस्त भेद एकस लेकर आये एक-एकके कमसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए पत्यापमके असस्यातवें मानप्रमाण होते है, इसिलए वे स्वितियोंक गेरोडे असस्यात्वें मानप्रमाण होते है, इसिलए वे स्वितियोंक गेरोडे असस्यात्वें मुंग होते हैं, स्वारण आये एक अधिकके कमसे उनकी यहाँ प्रयासम्भव नहीं है, अत अभ्यवगाढक्षेत्र यहाँ ययासम्भव उपलभ्यमान उनका यह अस्पबहुत्व कहा गया जानना चाहिए।

वहाँ जिस प्रकार चौषी भाष्यगायामे निबद्ध सम्प्रबद्धशेषोक्षी यह पूरी प्रक्यणा विशेषक्षे कही उसी प्रकार मनबद्धशेषोकी भी पूरी प्रकृणा जानना चाहिए, क्योंकि उससे हसमें कोई विवोदता नहीं है। इस प्रकार मूल गायामें जाये हुए 'व' शब्दसे सूचित होनेदाले अर्वको तीसरो और चौषी माध्यगाया द्वारा विभाषा को। अथवा 'कंदि वा एमसमएण' इस प्रकार मुलगायाक्षे इस अनिमा विहासिबो । पुनो 'कवि वा एगसमएयेलि' एवस्स पश्चिमपदस्स अत्यो तिवय-खउत्यभासगाहाहि विहासिबो त्ति वश्कायेवस्यं । कवि वा सामण्यासामण्याद्विवो एगसमयेन एगसंबवेण पितरर-भावयुवयायाजो समुववस्यति ति पुण्डाहिसवय काहुण वश्काण केरिसाणे तिवय खउत्यभास गाहाणमत्वस्स परिप्कृडयेव तत्य पडिवडतस्तामा । एवनेतिएण पबयेण खवासवयेण खउल्ह आसगाहाणस्त्रविहासण काहुण संवीह पयवस्यपुण्डाहरू

एसा सन्वा चदुहि गाहाहिं खनगस्स परुवणा कदा ।

६ ४९६ गयस्यमेदमुबसहारवक्क।

# एदाओ चेव चत्तारि वि गाहाओ अमवसिद्धियवाओगो जेदन्वाओ।

५ ४९० पुथ्यमेदाओ चलारि भासगाहाजो भवसिद्धिवपाओगाविसए खवगसेढिसबयेण विहासिदाओ। पुणो एण्डिमदाओ चेव चलारि वि भासगाहाजो अदुमीए पूजा ।हाए अरवविहासवे पांडबद्धाओं अभवसिद्धिवपाओगाविसये विहासिवथ्याओ, अण्यहा तिष्ठस्य भवबद्धसेस्पाण समय पबद्धसेस्पाण च एांस्पयेनाणेविद्याले हिर्दि विस्ति स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद अपने स्वाप्यालेविद पांचावाची स्वाप्यालेविद स्वाप्यालेव

🕸 बार भाष्यगायाओ द्वारा अपककी यह सब प्ररूपणा की ।

६ ४९६ यह उपसहार करनेवाला ववन गतार्थ है।

 वारो भाष्यगावाएँ अभव्यसिद्धिक जीवोंके भी प्रायोग्य हैं, अत उनकी अपेक्षा इनकी विभावा करनी चाहिए।

६ ४९७ पूर्वमे ये चारो भाष्यगायाएँ भव्यतिद्विकत्रायोग्य जीवोंके विषयमे क्षपकलिक सम्बाक्ति विभावत को गयो। पुन इस समय बाठवी मुक्तायाके वर्षकी विभावा करने प्रतिबद्ध ये हो चारो माध्यगायाएँ जमक्यसिद्धिक जोवोंके विषयमें विभावा करने योग्य है, जन्यया उनके विषयमें इतने भवबद्धीयो और समयमबद्धीयोका इतने स्थितिविशेषोमें इस कमसे अवस्थान होता है यह जाननेका कोई उपाय नहीं पाया जाता यह उनक कथनका तार्यय है।

शंका-अभवसिद्धिक बोवोके योग्य विषय क्या है ?

समाधान—जहाँ मर्नासिद्धक और अमर्वासिद्धक जोशके योग्य स्थितिवस्य और अनुमागवस्य आविके योग्य परिणाम सद्ध होकर प्रवृत्त होते हैं, वह अमर्वासिद्धक जोवोंके योग्य विषय है यह कहा जाता है। भ्रण्यवे । तवो एवम्मि अभवतिद्वियपत्रोगा विसर्वभवसमयश्वद्वतेसयाण पक्वववृत्तिमान्नो अणतर्राण[द्वृद्वाको चर्नार भासगाहाको 9ुणो वि विद्वातिसम्बाको ति एसो एत्य सुनत्यसंगहो ।

## तत्थ पुच्च गमणिज्जा णिल्लेवणहाणाणग्रुवदेसपह्नवणा ।

६ ४°८ तत्य अभवितिद्वियपाओगणिवसये चहुण्हं सासगाहाणमत्यिणहासणावसरे पुण्य पदमसेव ताव तम्मणिज्या अणुगतस्या णिललेवणहुण्याणमुबदेसवस्वणा, तेषु अविण्णादेसु तिष्ण संपणस्वसमयपबद्धसेस्याण चहुित् भासगाहाहि विहासगोवायाभावावी त्त चुल होद तत्य कि णिललवणहुग्ध णाम ? एगसमये बद्धकम्मणरमाण्या सथावित्यमेत्तकाले ब'लिदे वश्च्छा उदय प्रवस्तभाणा केत्रित्य पि काल तांतर णिरतरसल्वेणुवयमाणतूण जिल्लिवणहुग्धामि स्थे बेब णिरसेत पुत्य कार्णण गच्छित तेसि णिरुद्धस्वसमयपबद्धपदेसाण तिष्णल्खवणहुग्धामि भण्यादे तत्य तिस्ति प्रवस्ति स्थावणात् विण्लल्खवणहुग्धामि भण्यादे तत्य विष्णा विण्लवस्य प्रवस्ति स्थावणात् विण्लवस्य समावाद्य स्थाव स्थाव किम्पवित्य वे होह, आहो अण्यविव्यव्यमिषि णिण्यय स्थाव उपल्यवस्य प्रवस्ति विष्णा प्रवस्ति विष्णा स्थाव स्याव स्थाव स्याव स्थाव स्याव स्थाव स्थाव

## # एत्थ दुविहो उवएमी।

इसिल ए अभवितिक जीवोके योग्य इस विषयमे सवबद्वलेष और समयप्रबद्धलेषकी प्रक्रपा करनेके लिए इन अन तर पूर्व कही गयो चार माध्यगावाओको यहाँ किर भी विभाषा करनी चाहिए यह यहाँपर इस सुत्रका समुच्चयक अय है।

क्ष इस विषयमे सवप्रयम निलॅपनस्थानोके उपवेशको प्ररूपणा जानने योग्य है।

४°८ 'तत्व' व्यर्गत् अमर्वसिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे चार भाष्यगायात्रोके अयकी विमाश करते समय पुश्च अयोत् सर्वययम निरुपनस्यालोके उपदेशको प्रकृषणा 'गम्पणज्या' अयोत् जानने याग्य है, नयोकि उनके अविज्ञात रहनेपर तिक्षिमतक भवबद्धारेण और समयुष्ठद्वारोणो की विभाषा करनेका अया कोई वाग्य नहीं गया जाता यह उक्त कथनका ता प्य है।

# शका—बहाँ निर्लेपनस्थान किसे कहते है ?

समाधान—एक समय द्वारा बन्ध को प्राप्त हुए कमपरमाणु बन्धाविककालके बीत जानेपर पश्चात उदयमे प्रवेश करते हुए कितने ही काल तक सा तर और निरन्तरक्यने उदयमे आकर जिस समय सभी उदयमे बाकर निक्ल जाते हैं उन विवक्षित भवबद्वरोयो बीर समयप्रबद्धशेयों का बहु निलंपनस्थान कहलाता है, क्योंकि वहाँपर उन कमपरमाणुबोका पूरी तरहसे निलंपन देखा जाता है।

इस प्रकारका निर्लेपनस्थान एक हामयत्रबद्धका या भनबद्धका क्या एक भेदरूप होता है या अनेक भेदरूप होता है इस बातका निर्णय करनेके लिए यह उपदेशकी प्ररूपणा यहाँ पर आरस्य को जाती है। परस्तु बह निर्लेपनस्थानके उपदेशकी प्ररूपणा यहाँ दो प्रकार की है इस बातका ज्ञान करानेके बिए इस सुन्न के कहते हैं—

अ प्रकृतमे वो प्रकारका उपवेश पाया जाता है।

५ ४९९ एवम्मि चिल्लेबनद्वावागं यस्त्रवाधहारणे बुचिहो पुरुवाहरियानपुष्रदसी यद्वज्यो ति भणिव होवि, पवाहज्यमानापवाहरुजमानभेदैन बोन्हपुष्रप्रामभेदेन समववसणायो ।

## एक्केण उवदेसेण कम्मिट्टियीए अमलेन्जा भागा णिन्लेवणहाणाणि ।

५ ५०१ अथवा तत्तो उवरिमसमयम्मि वि त प्रवेसग्ग णिस्सेस होडण गमणपाओग्य होवि, हेट्टिमञोक्डुणा परिणामाण तहाविहणित्स्वण्युणप्यत्तीए वि कारणभूवाण सभवोव सभावी । एव समयुत्तरकमेण णिरुद्धसमयपब्रह्मस् णिरुद्धअपुण्यत्तिण बङ्गतरपाकारणसम्ब वेवलाणि होःण गच्छति जाव कम्मट्टिविधरिससम्ब । ति । तवा कम्मट्टिगए असलै अभाग मेत्ताणि फिल्डबणुणाणि णिरुद्धसमयपब्रह्मस लद्धाणि होति । एवं सब्वेसि पि समयपब्रह्मण मप्पणो कम्मट्टिगए असलेडआ भागा णिरुद्धसम्बय्यव्ह्यस्य लद्धाणि होति ति वस्तव्य । एव चेव भववह्मण मप्पणो कम्मट्टिगए असलेडआ भागा णिरुवेषग्रह्मणाणि होति ति वस्तव्य । एव चेव भववह्मण

५ ४९९ इस निर्लेशनाथानीको प्रकरणाके अवधारण करनेमें पूर आधार्योका उपदेश दो प्रकारका जानना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्य है, क्योकि यहीपर प्रवाह्ममान और अप्रवाह्ममानके भेदसे दो प्रकारके उपदेश सम्भव दिलाई देते हैं।

<sup>🕸</sup> एक उपदेशके बनुसार कमस्थितिके असल्यात बहुभागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं।

<sup>ुँ</sup>००० पूर्वोक्त दोनो प्रकारके उपदेक्षोंने एक उपदेशके अनुसार तो एक समयप्रश्चके या अवद्यके कमस्यातिक अर्थक्यात अद्दुष्ट्रागप्रमाण निर्णयनस्यान होते हैं यह इस सूत्रका अर्थके साथ सस्य है। अब एक समयप्रबद्धके इतने निर्णयनस्यान केखे हो जाते हैं ऐसी पृष्टा होनेपर आयो उसका निर्णय करेंगे। वह जेले — जो समयप्रबद्ध विवक्तित कमस्यितिक प्रवस्त समय से वाको आरंत हुआ है उतका प्रदेश जुब बन्धसमयसे लेकर पत्योपमके असस्यातवें मागप्रमाण काल तक निर्वय समयप्रवद्धा स्वाप्य माग्य काल तक निर्वय समयप्रवद्धा स्वाप्य माग्य काल तक स्वर्ण समयप्रवद्धा होता है, यात्र अवस्त्रत कालके मीतर अपकर्षण होकर वेचमान उसके उस स्थानमें पूर्व तरह निर्णयनको आप्त होने सिरोध नहीं उपलब्ध होता। इसलिए यह एक विवक्षित समयप्रवद्धा निर्णयनस्थान है।

९ ५०१ अथवा रुससे अयले समयमे भी उत्तका प्रदेशपुत्र निक्शेष होकर गमनके योग्य होता है, क्योंकि इससे पहले उत प्रकारके निर्लेषक्ष्यानकी उत्तरिक कारणभूत अपक्ष्यणप्रायोग्य परिणाम सम्भय नहीं हैं। इस प्रकार एक एक समय अधिकके क्रमते विश्वित्त समयप्रवह्ने वाह्य सिर्लेश वास्त्रवाद कारणसार्थ निर्लेषक्ष्यान होकर क्योंस्थितिक अलियस समय तक आते हैं। इसलिए विश्वित समयप्रवह्नों निर्लेषक्ष्यान क्योंस्थितिक स्वस्थात बहुमाण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सभी समयप्रवह्नों के अपनी-जननी क्योंस्थितिक सर्वश्यात बहुमाणप्राण निर्लेषक्ष्या

पि जिल्लेबजुटुाजानसेसे पमाणानुगमी कायस्थी, एविन्स उवदेसे अवलविश्वमाणे पयारंतरा संभवादो । एसो च अपवाइञ्जमाणोषएसी चाम बहुएहि आइरिएहि अजभिनयत्तावो । सपहि पवाइञ्जतोवएसमिस्सूण जिल्लेबजुटुाजान पमाणविसेसाबहारणहुनुत्तरसुत्तमाह—

एक्केण उवएसेण पलिदोवमस्स असलेक्जदिमागो ।

§ ५०२ एक्केण उचएतेण पवाइञ्जमाणेण उचएतेण पिछवीवमस्त असलेज्जविभाग मेत्राणि णिल्लेबणहुण्णाणि होति ति सुत्त्रस्वतं । कुवी पुण एदस्य उचएतस्त पवाइञ्ज प्राणत्त्रस्वाम् । कुवी पुण एदस्य उचएतस्त पवाइञ्ज प्राणत्त्रस्वाम् । दे प्राणत्त्रस्वाम् । कुवी पुण एदस्य उचएतस्य पवाइञ्ज प्राणत्त्रस्वाम् । विद्यास्य प्राणत्त्रस्वाम् । विद्यास्य का ब्राण्यत्व । से व्यवस्य प्राण्यत्व वावः कम्मद्विवीए अस्त्रेज्ञा भागा गच्छित तावः जिल्लेखण्या वावः । व्यवः तत्त्वित्यस्य प्राप्य कावृण्य व्यवः वावः । विद्यास्य विद्यास्य प्राप्य कावृण्य सुद्धः णिल्लेबज्ज्ञावं । विद्यास्य प्राप्य कावृण्य । विद्यास्य विद्यास्य प्राप्य कावृण्य । विद्यास्य कावृण्याण्य । विद्यास्य कावृण्याण्य । विद्यास्य कावृण्याण्य काव्य । स्वविद्य जिल्लेबणहुण्याण्य काव्य । स्वविद्यास्य कावित्य । स्ववित्यस्य कावित्यस्य कावित्यस्य । स्ववित्यस्य कावित्यस्य कावित्यस्य । स्ववित्यस्य कावित्यस्य कावित्यस्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य विद्यास्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य विद्यास्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य विद्यास्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य विद्यास्य । स्ववित्यस्य विद्यास्य विद्यस्य । स्ववित्यस्य विद्यस्य विद्यस्य । स्ववित्यस्य विद्यस्य विद्यस्य । स्ववित्यस्य । स्ववित

अ जो प्रवाहज्जह उचएसो तेण उवहेसेण पिछहोवमस्स असखेज्जिदिभागो
 असखेज्ज्जिण वर्गमळाणि णिन्छेवणहाणाणि ।

होते हैं ऐमा बहुना चाहिए। इसी प्रकार भवबढ़ोक भी निल्पनस्थानीका यह प्रमाणानुगम करना चाहिए, स्पोकि इस उपदेशका अवलस्वन करनेपर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। यह अपवाह्य मान उपदेश है, क्योकि यह बहुन आचार्योकै द्वारा सम्भन नहीं है। अब प्रवाह्याना उपदेशका आश्रय लेकर निल्पनस्थानीके प्रमाणविद्यायका अवचारण करनेके लिए आग्रेका सुन्न कहते हैं—

एक उववेशके अनुसार परवोपमके असस्वातकों भागप्रमाण निर्लेषनस्थान होते हैं।
 ५०२ 'एक्केण उवएसेण' अर्थात् प्रवाह्ममान उवदेशके अनुसार परयोपमके असस्यातवें

भागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं यह इस सूत्रका अर्थके साथ सम्ब भ है। शंका —यह उपदेश प्रवाह्ममान है यह कैसे बाना जाता है ?

शका -यह उपदश प्रवाह्मभान ह यह कस बाना जाता है ? समाधान--- आगे चींगसूत्रके निर्देशसे जाना जाता है कि यह उपदेश प्रवाह्ममान है ।

इस सुनका भावार्थ — कमस्यितिक प्रथम समयमे जो समयग्रवह वसता है वह बाससयसे लेकर वमस्यितिक सस्यात बहुमाग जाने तक नियमसे अवस्थित रहकर पश्चात् पत्योपमके लस्स्यात कंकर वमस्यितिक स्वयं रहेकर वमस्यित अस्यात कंकर वमस्यितिक स्वयं रहेकर वस्यात पत्योपमके लस्स्यात सामग्रमाण कमस्यितिक स्वयं रहेने पत्य तस्य समयमे पूरा उदयको प्राप्त होकर पूरी तरहते सिंह पत्र कार निलंपनको प्राप्त हो जाता है। इस कारण वह इस प्रकार निलंपनस्थान हो जाता है। इस तस्य निलंपन स्वयं उससे अवले समयमे पूरी तरहते उदयको प्राप्त हो जाता है इसिंहण वह इसर्पानिक लस्स्यात हो जाता है। इस प्रकार एक एक समय अधिक के कमसे निलंपनस्थान कमस्यितिक अस्तिम समय तक प्राप्त होते जाते हैं। इस कारण प्रवास्थान उपयोक्त अनुसार पत्योपनके असल्यातव मायप्रमाण निलंपनस्थान प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ यहुण करना चाहिए। अब इसी अपकी स्वष्ट करनेके लिए आयोक सुनका निर्वेश करते हैं—

क्ष जो प्रवाहामान उपवेश है उस उपवेशके अनुसार पत्योपमके असक्यानवें भागप्रमाण निर्लेगनस्थान होते हैं। जिनका प्रमाण असंख्यात वगमुक्प्रमाण है।

- ५०२ वो पवाइकबड्ड उवएसो सक्वाइरिएक् बिस्तवादसक्वेण वक्वालिक्वादि तेण उवएसेण णिल्केणप्रहाणांण पिल्डोवमस्त बस्तेवक्वमायनेसाणि होति। होताणि वि ताणि सस्विक्वमायनेसाणि होति। होताणि वि ताणि सस्विक्वमाणि पिल्डोवस्य व्यवस्य मुक्तस्त्रिक्वक्वेति पिल्डोवस्य विच्या प्रविचेतिएव प्रविक्वायम् होर्गिह पिल्डोवसे बीविट्टिं भागकद्विमा तप्याणामायवस्त्राक्षे । एवमेलिएव प्रविक्राण प्रविक्वणहाणां अवस्ति विच्या प्रविक्वाय प्रमाणि विच्या कावृत्र तत्थ वो प्रवाइक्वमाणो उव्यक्ति स्वेव वेत्त्रण उवरित्त पर्वक्रमाविक्वमाणे प्रविक्वमाणि स्विक्वमाणि स्विक्वमाणि पिल्डेवणहाण्याणि विच्येत्रणहाणां प्रात्वेवण्यात्र व्यवस्ति पाल्डेवणहाणे प्रविक्वमाण समयव्यव्याणमाणि विच्येत्रण समयव्यव्याणमाणि स्विक्वमाण समयव्यव्याणमाणि स्विक्वमाण्यात्र विच्यायन्त्रण स्विक्वमाणि समयव्यव्याणमाणि स्विक्वमाण समयव्यव्याणमाणि स्विक्वमाण्यात्र विच्यायन्त्रण स्विक्वमाणि स्विक्वमाणि समयविक्वमाणि स्विक्वमाणि स्विक्वमाणि समयविक्वमाणि सम्बन्धित्र समयविक्वमाणि सम्बन्धित्र समयविक्वमाणि सम्बन्धित्र समयविक्वमाणि समयविक्वमाणि समयविक्वमाणि स्विक्वमाणि समयविक्वमाणि सम्बन्धिति सम्यविक्वमाणि सम्यविक्वमाणि समयविक्वमाणि समयविक्वमाणि समयविक्वमाणि समयविक्यमाणि समयविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि समयविक्यमाणि समयविक्यमाणि समयविक्यमाणि समयविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि समयविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि समयविक्यमाणि सम्यविक्यमाणि सम
- अदिदे काले एगजीवस्स जहण्णए जिल्लेवणद्वाणे जिल्लेविद्युव्वाण समय-पवदाणमेसो कालो थोवो ।
- § ५०४ एवस्स सुत्तास्तरणे बुण्यदे—खबीबकाल एगजीवस्स जहण्णणिल्लेबण्डुाणप्यृष्टि जाव उद्यक्तस्वर्णाल्लेबण्डुणं ति ताव एवेमु णिल्लेबण्डाणेसु पायेक्कमणताणंता णिल्लिबण्यारा गवा। तत्य जहण्णपिल्लेबण्डाणे पुणो पुणो ठाइबुण समयपबद्धे जिल्लेबेमाणस्त तस्स बो कालो बणतसमयाविष्ठ्यणपमाणो बबीबकालम्मतरे सम्बत्य जहासमबमुण्डिबणिङ्गण गहिवसक्यो सो सम्बत्धोजो त्ति वृत्त होति।

क्ष अतीत कालमे जयन्य निर्णयनस्थानमे स्थित एक जीवका निर्लेपितपूर्व समयप्रखडों सम्बन्धी यह काल सबसे थोड़ा है।

५०४ जब इस सुन्नका अर्घ कहते हैं—जतीत कालमें एक जोवक जयस्य निर्लयनस्थानके क्रेकर उत्तरह निर्लयनस्थान तकके इन निर्लयनस्थानोंके अध्येकके जनत्वान त निर्लयनस्थान उत्तरीत हुए हैं। उनमें जयाय निर्लयनस्थानमें पुन पुन स्थापित करके सम्यम्भवद्योका निर्लयन करनेवाले का जो जनत्व सम्यम्भाण काल जतीत कालके मौतर स्थातीत हुआ है, यथास्थ्य एकिंसित करके सहुण किया यथा वृद्ध काल सबसे बोडा है यह एक कथनका तात्यर्थ है।

विशेषार्थ—जन्नयसे सेकर उत्कृष्ट तक जितने मी निर्केषनस्थान है उनमेसे अवन्य निर्केषन-स्थानको मतीत कालमें एक जीवने जितनी बार क्या है तत्सम्बन्धी समयप्रबद्धीका जो समृदित् काल है वह सबसे योहा है यह इस सुनका मान है।

५०३ जो उपदेश प्रवाहित हो रहा है जर्यात् सब जानायों के द्वारा अविसंवादी इपये व्याख्यात हो रहा है कस उपदेशके अनुसार निर्णयन्यना परयोपमके अतस्यात माप्रमाण होते हैं। ऐसा होते हुए मी वे असस्यात परयोपमके अध्यम वर्गमूळप्रमाण हैं। ज्ञान कर्यच्छेट्योसे असंव्यातमुणे होत असंच्यातसे परयोपमके भाजित करनेपर जो माण कटन बावे वे तत्यमाण है। इस प्रकार इतने प्रवच्च द्वारा उपदेशभेदका अवस्थान क्रेकर निर्णयनस्यानोके प्रमाणका निर्णय करके उनमे जो प्रवाह्यमान उपदेश है उसे यहण कर आगेके प्रवच्चका आरम्भ करते हुए सवप्रयम जयन्य निर्णयनस्यानके लेकर उक्कष्ट निर्णयनस्यानोके प्राप्त होने तक इन निर्णयनस्यानोके विनका पहले निर्णयन क्रिकर क्रियाग्या है ऐसे निर्णयनस्यानोके एक ओवके सम्बन्धकों अति कालविषयक निर्णयनक्रमसम्बन्ध अवस्वत्वहत्त्वका प्रकरण करनेके लिए आगेके सम्बन्धकाल करते हैं हैं.

## # समयुत्तरे विसेसाहिओ ।

# # पिलदोवमस्स असलेज्जदिमागमेचे दुगुणो ।

### वंका-कितना अधिक है ?

समाधान—पत्थीपमके बसस्यातचे भागका भाग देनेपर जो एक भाग रूट्य आंद उतना अधिक है। अर्थात् असंस्थात पत्यीपमोके प्रयम वगमूलमाण यहींके एक गुणहानिस्याना तरको विराहित करके उसे अध्य पनिर्छेपनस्थानके नाष्टके समान सण्ड करके देवरूपसे देनेपर वहीं जो काल एक अंकके प्रति प्राप्त हो उतना दूसरे निर्छेपनस्थानसे मम्बन्ध रखनेवाला यह निर्छेगकाल विशेष अधिक है यह उनन क्यनका तालपा है।

क्ष इस विश्विस कमसे जाते हुए पत्योपमके बत्तव्यातवें भागप्रमाण निलंपनत्थानोंके जाने पर वहाँ वि तम निलंपनस्थानका प्राप्त हुआ काल बुना होता है।

अ उससे अन नर समयसम्बन्धी निलॅयनस्थानमे स्थित जीवका निलॅपिन पूच समयप्रबद्धो का समृदिस काल विशेष अधिक है।

५५०५ जबन्य निर्लेयनस्थानसे जनन्तर समयवनी दूसरे निर्लेयनस्थानमे रहकर निर्लेयिक-पूर्व समयप्रवद्वीका जतीत कालविषयक सवत्र सकलित हुआ यह काल पूर्वोक्त जवन्य स्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले निर्लेयनकालसे विशेष अधिक है।

जिल्लेबणकारोः समुप्पण्यो ति । एवं व व्यवसम्बद्धाननुष्यकारामः जिल्लेबणहाणसयलद्धाणस्य असखेजनिद्यागमेत चेव गतुण समुप्पण्यमिवि जावावणहमुत्तरसुत्तारंगी—

### \* ठाणाणमसखेजजिदमागे जवमञ्जा ।

# णाणादगुणहाणिद्राणतराणि पिह्नदोवमच्छेदणाणमसखेज्ज्ञदिभागो ।

५५०८ एवजुलहाणिहाणतरेण असलेक्ज्ञपिकविषयपदानयणमुक्पमाणेल सवक्रपिस्ले-बणहालदाणे ओविट्टव णाणागुणहाणिसकामालो आगम्छति । तासि अपमाणं पिव्हवेशमदान्तेल-णवाणवसलेक्जितिसामाने चेव होई । कुवो एवमवगम्मवे ? एवम्हावो चेव शुलावो । संविह एवं

होता है। और यह यदमध्यस्थान उत्पन्न होता हुना निर्लेयनस्थानसम्बन्धो स्वानोके स्वस्थात्वर्वे भागप्रमाण हो जाकर उत्पन्न हुना है इस बातका ज्ञान करानेके किए बागेके सुबका सारस्थ करते हैं—

### 🕸 इस विधिसे निर्रुपनस्थानोके असस्यातर्वे भागपर यवमध्य होता है।

६ ५०७ प्रारम्भते लेकर कमवृद्धिपुलक सवप्रथम यही तक बाकर पुन इसते बागे कमछे होनेवाली हानिको देखकर यहाँ यबस्य संबा रखनी चाहिए। इनलिए क्लिलंग्स्यानीके सस्यातव भागमे असंस्थात दिगुण्यद्धिर्यानीके युक्त मध्यप्रेम यवनक्य होकर पुन यवमध्य निर्लयन सस्यातव भागमे असंस्थात दिगुण्यद्धिर्यानीके वृद्ध मंत्रक कसता है च्या बाकर अस्तन स्थानके कालसे उपित निर्लय कार्या हुन तस्तक कसता है च्या बाकर अस्तन स्थानके असंस्थातगृणे स्थान बागे जाकर उत्कृष्ट निर्लयनस्थानमे बिनका पहले निर्लयन किया है च्या सम्याप्त द्धोका प्रकृत यवमध्य प्रस्थान बात्मक्य विकास निर्वय प्राप्त विकास है। इत प्रकार और स्व त्यानीमे प्रत्यक स्वति कालका ससस्यातवां भागप्रवाण हो निर्लयनका उपस्कल होता है ऐसा जानना चाहिए। यव यस्ति विवोधोकी प्रस्थावा वानकर करनी चाहिए। स्व यद्धीपर यसमध्यक्ष अस्तन और उपरिच नाना गुणहानिकालकाओं अम्मणविकोषका व्यवपारण करनेके लिए बागेका पुत्र कहते हैं—

🕸 नाना द्विगुणगुणहानिस्यानान्तर पस्योपमके बर्धक्छेदोंके वसंस्थातवें भागप्रमाण हैं।

५५०८ असंस्थात पत्योपमके प्रथम वर्गमुलोके प्रमाणस्वरूप एक गुणहानिस्वालान्सस्य समस्त निर्लेपनस्थानोके अध्वानके भाजित करनेपर नाना गुणहानिश्लाकाएँ आ जातो हैं। उनका प्रमाण पत्योपमके अर्थच्छदोके ससंस्थातवें मागप्रवाण ही होता है।

शका -- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? समाधान--- इसो सुत्रसे जाना जाता है। परिच्छिण्यपमाणाहि जाणागुमहानिसलायाहि जिल्लेबनद्वानस्यलद्वाने ओवट्टिरे एयगुणहानिद्वानं तरपमाणमागच्छवि सि घेतन्त्र ।

# णाणागुणहाणिहाणतराणि थोबाणि।

६५०९ सगम ।

# एयगुणहाणिहाणतरमसखेबजगुण ।

\$ ९१० को गुणगारो ? असखेन्ज्ञांच पिल्डोबमपढमवरगुलांजि, हेट्टिसरासिणा उबरिस रासिर्मम ओबट्टित सहाखितुणगारसमुध्यसितसणांवो । एसा सक्वा वि यस्त्रणा समयपबद्धणिरले वमहाणांजि आस्तर्य पिल्डेवणहां नित्र समयपबद्धणिरले वमहाणांजि अस्तिर्य पार्च के प्रवास्त्र का प्रवास का प्रवास

अब इस प्रकार जिनका प्रमाण अवगत कर लिया है ऐसी नाना गुणहानिश्छाकाओं के द्वारा निर्छेपनस्थानके सक्छ बण्डानके भाजित करनेपर एक गुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण प्राप्त होता है यह ग्रहण करना चाहिए।

🕸 नाना गुणहानिस्यानान्तर स्तोक हैं।

५ ५०९ यह सूत्र सुगम है।

🕸 उनसे एक गुणहानिस्वानान्तर वसस्यातगुणे हैं ।

§ ५१० शका-गुणकारका प्रमाण कितना है ?

समाधान-पत्योपमके वर्सस्यात प्रथम वगमुखप्रमाण गुणकारका प्रमाण है, क्योंकि व्यस्तन राशिष्ठे उपरिम राशिके माजित करनेपर उस प्रकारके गुगकारको उत्तित्त देखी जाती है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है।

इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा भवबद्ध और समयप्रबद्ध निर्लेपनस्थानोके स्वरूपका ज्ञान कराकर अब इन निर्लेप्यमानस्थानोमे निर्लेप्यमान भवबद्धरोगोकी और समयप्रबद्धरोगोंकी चार सेसयाण बहुहि भासगाहाहि विसेसियूण पञ्चणं कुणमाणो तत्व ताव पढमभासमाहाए अत्य बिहासणटुमुवरिस पवचमाह—

- एकस्टि द्विदिविसेसे एकस्स वा समयपबद्धस्य सेसय दोण्ड वा तिण्ड वा उकस्सेण परिदोवमस्स असखेन्जदियागमेत्राण समयपबद्धाण ।
- ५ ९११ 'कंबि वा एगसमयेणेंत्त' एव मुल्गाहाए वरिशाययमस्सिय्ग जनवसिद्धिय पात्रोम्मावसये रहमभासगहाए जस्यविद्यासणे कोरणमाणे भवसिद्धियशजोग्मावसयण्डवणाबो पार्त्य किंबि ज्ञानसमित एवेच जुलेण वाणोबस, उहरवस्य वि एमट्टिबिक्सेससु राह्योवसस्स असक्षेत्रविद्यामाणे समयवद्धदेसाणमुक्तस्यवस्त्रण संभव विक्रिसामावादो ।
  - # एव चेव भवबद्ध सेसाणि ।
- ५९२ वहा समयपबद्धसस्याणि एक्किन्तृ द्विविष्ठेसे उक्कस्सेण पिछिशेषमस्स असंखेळाबिभागमेताणि तहा चैव अवबद्धसेसाणि वि होति ति भणिव होष्ट् सिसं सुग्रम । एक्बेनियि वर्षे विहासिवे तदो पडमभासगाहाए अत्यावहासा अभवसिद्धियाओगगविसये समयवद्द ति जाणावणद्रपुक्तहारक्कताह—
  - # पढमाए गाहाए अत्थो समत्तो भवदि ।
- ५ ५१३ सुगम । णवरि एरयुद्से किबि वक्वणाविसेस पढमभासगाहायडिबद्धमस्य तमेस्य माध्यगायाजो द्वारा विशेषक्षसे प्रक्ष्यणा करते हुए यहाँ सर्वप्रयम प्रथम भाव्यगायाके अर्थकी विज्ञाना करनेके लिए आगेके प्रक्ष्यको कहते हैं—
- ॐ एक स्थितिविशेषमे एक समयप्रबद्धका शेष पाया जाता है, वो या तीन समयप्रबद्धोके शेष पाये जाते हैं। इस विधिसे उत्कृष्टसे पत्योपमके असक्यातर्वे भागप्रमाण समयप्रबद्धोके शेष पाये जाते हैं।
- ९ ५११ मूलगायाके 'कदि वा एगसमयेणेति' इस बन्तिम चरणका बालय लेकर अमध्य सिद्धिक बीवोके योग्य विवयमें प्रथम माध्यगायाका बर्च करनेपर मध्यसिद्धिक जीवोके योग्य विवयमें प्रथम माध्यगायाका बर्च करनेपर मध्यसिद्धिक जीवोके योग्य विवयमें प्रस्तापाले कुछ भी भेद नहीं है यह इस सुन द्वारा ज्ञान कराया गया है, क्योंकि दोनों प्रकारके ही जीवोके एक स्थितिविशेषमें पत्योंपमके असंक्यातवें मागप्रमाण समयप्रबद्धशेष उस्कृष्ट पक्षकी अयेका भी सम्मय होनेके प्रति कोई मेद नहीं पाया जाता।
  - क्ष इसी प्रकार भवबद्धशेंबोंकी भी प्ररूपणा करनी चाहिए।
- ५ ५१२ बिस प्रकार एक स्थितिविश्यमे समयत्रबद्धशेष उत्कृष्टसे प्रत्योपमके असस्यातर्वे आगप्रमाण पाये वाते हैं वह उस क्वनका ताल्यर्य है। खेब क्वम सुप्ता है। ह उसी प्रकार मबद्धशेष भी पाये बाते हैं यह उस क्वनका ताल्यर्य है। खेब क्वम सुप्ता है। हर प्रकार इतने अर्थको विमाणा करनेपर अथ्यपिद्धिक जीवके विषयमे प्रथम माध्यायाशी अर्थीयमाणा समाप्त होती है। इस प्रकार इस बातका झान करानेके लिए उपसंहारस्वरूप सुषको कहते हैं।
  - 🕸 प्रयम भाष्यगायाका अय समाप्त होता है।
  - § ५१३ यह सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि इस स्थानपर प्रथम भाष्यगायासे

पुन्वावरपरामरसकुसलीह चितियूण णवञ्चिमिव अत्वसमय्पण कुणमाणो पुरापुरारं भणइ--

# \* जवमञ्झ कायव्व विस्सरिद लिहिद्र ।

एगाहिबिबिसेतिम्स जबीबे काछ एक्कस्स जीवस्स एगेगसमयपवज्वसेत्यमिक्छपूण तेण सङ्केण जो शिल्लेविदा समयपबद्धा ते चीवा। तेसि पावेश्वर गहिब्सकागाओ जगताजो होडूल बीबाजो ति भागत होवि। पृणो दोष्णि सोष्णा समयपबद्धसेत्याणि एगर्डिविविसेस होडूण उद्ययं काडूण गदा जो समयчबद्धा ते विसेताहिया। एस्य विसेतपक्षित्रागो पिल्डोवमस्स असखेजनिह

सम्ब ध रखनवाला कि चित् प्ररूपणाविशेष है जसे यही पर पूर्वापर अथका परामश करने में कुद्य ख जीवोको विचारकर जान लेना चाहिए। इस प्रकार अर्थकी समाप्ति करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

🕸 यहाँपर यथमध्य करना चाहिए । उसे लिखनेका स्मरण नहीं रहा ।

\$ ५१० इस प्रकार कहनेवां छे आंचार्यका यह अभिप्राय है कि अपकेक योग्य प्रक्षणामें अप अभ्यादादिङ जीवों के यांग्य प्रक्षणामें प्रवत आपवादाविक अर्थको प्रकार करके पुन वहीं एक स्थिति विवयमें सम्बर्ण रक्तेनेवां हो नाग कार्य है। प्रकार करके पुन वहीं के किए एक प्रविक्ष के क्षेत्र के प्रकार के किए के अधिक के क्षेत्र के प्रवाद होनेवां हो मत्यवे अविशेषपूर्वक प्रमाय मी करान चाहिए। इतनी विशेषता है कि छ्यास्य होनेके वारण उसे लिखनेका हमे स्थाप नहीं रहा। इसलिए उसका यहाँपर आयानावार्यों के द्वारा विवाद करके कथन करना चाहिए।

घका--पूर्वापर जागमका परामर्श करनेमे कुवाल सूत्रकारका इनका विस्मरण होना कैसे सम्भव है ?

समापान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह यदमध्य अविस्मरणस्वरूप होकर मी मुवोष है, ऐसा समझकर मानो उसे मूल गये हो इत प्रकार क्राव्योको अवके समयण करनेमे नुशक आवायपर उक्त दोषका बतार नहीं होता अर्थात् उक्त दोष लागू नहीं होता, क्योंकि सुक्तारोके क्यन करनेकी रोखी विवित्त अर्थात् अनेक प्रकारको होतो हैं' ऐसा न्याय है। इसलिए उसका यहाँपर परम गुकते सम्प्रदायके बलका अवलम्बन लेकर बतलावेगे। बहु जैसे—

अतीत काछविषयक एक स्थितिविशेषमें एक जीवके एक एक समयप्रवद्धशेष होकर उस रूपसे जो समयप्रवद्ध निर्लेषित हुए हैं वे सबसे थोड़े हैं। उनमेंसे प्रत्येककी महण की गयी सलाकाएँ अन त होकर सबसे थोड़ी हैं यह कहा गया है। पुन एक स्थितिविशोधमें दो दो समय प्रवद्ध उदयको प्राप्त कर जो समयप्रवद्ध गत हो गये वे विशेष क्षिक हैं। यहाँपर विशेष कानेक नामे । एवं तिष्णि बत्तारिकाविक्रमेण गंतूच चुनो पिछ्वोबनस्त असक्रेजविभागमेत्तसमय प्रबद्धिसयाणि एक्किम द्विविविसे अध्वयुण उदय काबून जाणि गवाणि तेसि गहिसस्तामाको दुगुणाको । एव पिछ्वोबसस्त असक्षेत्रविक्षाममेत्त्रदुणुण्यक्कीओ गंतूच तदो अवस्यक होवि । तत्तो उदि स्वस्थ्य विसेसहोणकर्मण गहिल्ला आवि अधुक्तस्त्रपणिबोबमस्त असक्षेत्रविभागमेत् समयपबद्धसेससणार्गहि एपट्टिविविस्पाहि विसेसिंश समयपबद्धा चरिमविषयणा होवूण पञ्जव सिद्या ति ।

§ १.१५ जयवा एवमेस्य जयमञ्ज कायस्वामित अण्ये वश्साणाइरिया भणति । त कथ ? एगिट्टिबिसिसे सेसभावेणाङ्क्यूण जोकडूणाए उदयमार्गतुण णिल्लेवज्ञ ग्रां प्रवासयवद्धा योषा। जे वोमु ट्रिबिसिसेसेसु सेसभावेणाङ्क्यूण जोकडूणावसेणुव्य काव्य णिल्लेविद्या समयपबद्धा सेविस्साम्या । एव भरूपा पिल्लेविद्या समयपबद्धा सेविस्साम्या । एव भरूपा पिल्लेविद्या समयपबद्धा सेविस्साम्या । एव भरूपा पिल्लेविद्या समयपबद्धा सेविस्साम्या । एव भरूपा सिल्लेविद्या । स्वास्थ स्वास्थ स्वास्थ होदण पुणे विस्तेमहाणोए गण्डिति साथ वरिस्माम्या सिल्लेविद्याण जावमञ्जपक्षणावस्य प्राप्त सिल्ला । विस्तामाण समयपबद्धिस्याण जावमञ्जपक्षणावस्य प्राप्त सिल्ला । विस्तामाण जावमञ्जपक्षणावस्य प्राप्त सिल्ला । विस्तामाणावस्य प्राप्त प्राप्त सिल्लाए बहुमाणावीवकालिसायाए विस्तिमासगाहासुन जिबद्धत्त सिलायो । १ तस्हा पृष्टुत्तो वेद जवसञ्जपिसेसो एस्य सुन्तपुनिको त्ति वेत्यव्य ।

िलए प्रतिभाग स्वापम के असल्यात वें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तीन, चार आदिके कमसे आकर पुन पत्योपमके असल्यात वें भागप्रमाण जो समयप्रवद्योग एक स्थिति विशेषमे रहकर और उदयको प्राप्त होन र गत हो जाते हैं उनकी ग्रहण की गयो शलावा है। पुन इससे जागे सबल दिशाय देशक असल्यात वें भागप्रमाण दिशाय देशक होनके असल्यात वें भागप्रमाण दिशाय देशक होनके असल्यात वें भागप्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध के तत्र काते हैं जब आकर स्वतंत्र के एत्योपमके असल्यात वें भागप्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध शाला होने के स्वतंत्र के साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने के स्वतंत्र के साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने के स्वतंत्र के साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने स्वतंत्र के साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने स्वतंत्र के साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध होने साम्प्रमाण समयप्रवद्भाय सम्बन्ध सम्बन्ध

विश्वपार्थ—प्रथम भाष्यगाथामे एक स्थितिको बालस्यन बनाकर एक या एकसे अधिक समयप्रबद्धशेषाको अपेक्षा स्वनध्य प्रस्पणा को गयी है। किन्तु व्यास्थानायार्थ एक या एकसे अधिक स्थितिविशेषोको आलस्यन बना समयप्रबद्धशेषोको अपेक्षा ययनव्यप्रस्पणा इस आध्यानायाके  ५१६ सर्वाह जहावसरपत्ताए विविधमासगाहाए अत्यिवहासणमभविसिद्धियपाओग्यविस्त्रे कृणमाणो उवरिम विद्वासागयसाढवेइ—

# विदियाए भासगाहाए अत्थो जहावसरपत्तो ।

५१७ विहासियव्यो ति वक्कसेतो । सेस सुगम ।

# त जहा ।

६ ५१८ सगम ।

\* समयप्बद्धसेनयमेकिस्से द्विदीए होज्ज, दोसु तीसु वा । उक्स्सेण पिंढदोब-मस्स असलेज्जदिमागेस ।

५ ९१९. गवरवमेव सुत्त, भवसिद्धियपाओनगिवतयपक्वणाए विहासियत्तावो । जवरि अवसिद्धियपाओगगिवतये उकस्तेष वात्रपुरत्तेनतिष्ठी समयपब्रद्वेसत्य जाव । एरव पुण पित्रविवस्त जाव । एरव पुण पित्रविवस्त जाव । एरव पुण पित्रविवस्त अवस्व । त्राप्ते समयपब्रद्वसेतय अवस्व । त्राप्ते प्रस्ते । स्वत्यो प्रस्तत्वो विद्या विद्या । समयपब्रद्वसेतय च पहाणीकरिय पुत्तमेव पयह । गागासत्त्वयद्वसेताण पहाणते जहण्यवे । विद्या विद्या क्षित्रपुण्या विद्या । स्वत्य प्रस्ति प्रस्ति । स्वत्य प्रस्ति प्रस्ति । स्वत्य प्रस्ति प्रस्ति । विद्या विद्या । स्वत्य प्रस्ति प्रस्ति । विद्या विद्या विद्या । स्वत्य प्रस्ति । स्वत्य विद्या । स्वत्य प्रस्ति । स्वत्य विद्या । स्वत्य प्रस्ति । स्वत्य । स्वत्य प्रस्ति । स्वत्य ।

आधारसे सूचित करते हैं। जो प्रकृत माध्ययाद्याकी अपेक्षा घटित नही होती ऐसा यहाँ टोकाकार का अभिप्राय समझना चाहिए। शेष कथन टोकासे ही स्पष्ट है।

\$ ५१६ अब ययावसरप्राप्त दूसरी भाष्यगायाको वर्धविभाषा अभव्यसिद्धिकप्रायोग्य जीवोके विषयमे करते हुए आगेके विभाषायत्यको बारम्भ करते हैं—

अ अब वूसरी भाष्यगायाका अब अवसरप्राप्त है।

\$ ५१७ <sup>'</sup>उसको विभाषा करनी चाहिए' इतना शेष बाक्य युक्त कर लेना चाहिए। शेष कथन समम है।

क्ष वह जैसे।

§ ५१८ यह सूत्र स्गम है।

क्ष समयअवद्येष एक स्वितिमे हो सकता है, दो या तीन स्वितियोमे हो सकता है। इस प्रकार एक-एक अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट पत्रकी अपेक्षा पत्योपमके असंस्थातमें भागप्रमाण स्वितियों मे हो सकता है।

५९१९ यह सूच गतार्थ है, क्योंकि मत्विद्धिकप्रायोग्यविषयक प्रक्ष्यणिक समय इसकी विषयमे उत्कृष्टि वर्षे पृथ्यक्तप्रमाण स्वितियोग समयप्रवद्धीय प्राप्त होता है। पर तु यहाँपर वर्षात् व्यवयोग प्रव्यव्यव्याप प्राप्त होता है। पर तु यहाँपर वर्षात् व्यवयोग प्रयापमक संस्थातवे मागप्रमाण स्थितियोगे समयप्रवद्धीय उत्कृष्ट थक्की व्यवेशा प्राप्त होता है स्व प्रकार यह यहाँ सम्बन्धी विशेष पृत्रमें निर्देष्ट जानना चाहिए। किन्तु एक समयप्रवद्धवेषको प्रधान करने यह सुत्र प्रवृत्त हुता है, क्योंकि नाना समयप्रवद्धवेषको प्रधान करने यह सुत्र प्रवृत्त हुता है, क्योंकि नाना समयप्रवद्धवेषोको प्रधानतमं स्वप्तप्रमाण इन स्थिति विशेषोक निर्वेषनस्थानोकी व्यवेशा वस्पत्रहुता क्या करनेके हिए बागेका सुत्र कहते हैं—

- णिल्लेवणद्राणाणमसंखेडजदिमागे समयवबद्धसेसयाणि ।
- ९ ९२० गाणेगसमयपबद्धसेसएँह बिचरिहराजी सन्वाजी द्विरोजी संपिष्टिवाजी शिल्लेवण द्वाणाणसम्बेज्जविमामसेनेजिया वेब, ण तसो बिदिरसाजी ति एसी एस्व पुस्तव्यसतहो । सर्पीय एवेव संबेण एगावि एगुतरेसु द्विविक्सेसेसु लडाक्ट्राणाण काणासमयपबद्धसेसयाणमणतरपर परोजिणमाहि सीडएक्वण कुण्याणो सुन्तवस्वमुन्तर मण्ड-
  - समयपबद्धसेसयाणि एकम्डि द्विदिविसेसे जाणि ताणि थोवाणि ।
- ६ ५२१ पुण्युत्ताधित्लेबणट्टाणाणमसखेडब्रिकामामेलद्रिकिषसेसेमु णाणेगससयपब्रडसेतयीहें ब्रविरहितेमु तत्य एक्काम्म द्विविक्षेत्रेसे केलियाणि वि होषुण द्विगणि समयपब्रडसेसाणि अप्य तींस गहिरसकायाओ पिल्डोयमस्स असंखेडब्रिकामामोजो होषुण स्ववत्योचा ति बुत्त होड ।
  - \* दास द्रिदिविसेसेस विसेसाहियाणि ।
- ५ ५२२ बोसु ट्रिबिबसेसेसु जाणि सेसभावेण समबिट्टबाणि तेसि गहिबसलावाओ पुण्यिस्ल सलागाहितो विसेसाहियाओ भवति । केस्तियमेस्तो विसेसो ? हेट्टिमरासिस्स असक्षेत्रविभागमे तो । तार्मे को पिडमागो ? पलिबोबमस्स असक्षेत्रजीवमागो, एरव्यतणएगढुणुवाबिड्रग्रहणस्स तप्यमाणनावो ।
  - क्ष निर्लेपनस्थानोके असल्पातवें मागमे समयप्रबद्धशेष होते हैं ।
- ५५२० नाना समयप्रबद्धशेष और एक समयप्रबद्धशेष रहित सब स्थितियाँ मिलाकर निर्लेषनस्थानके असंख्यातवें मागप्रमाण ही होती हैं। उनसे अधिक नहीं होती यह इस सुनका समुच्यस्थ अर्थ है। अब इसी सम्बच्छे एक्से लेकर एक-एक अधिकष्टपेसे स्थित स्थितिविधेषों में जिन्होंने अबस्थान प्राप्त कर लिया है ऐसे नाना समयप्रबद्धशेषोंकी अननसरीयिनिधा और परमरीप निधाकी अर्थमा अर्थित स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक
  - 🕸 एक स्थितिविशेषमे जो समयत्रबढ़शेष पाये जाते हैं वे सबसे योडे हैं।
- ५२१ पूर्वोक निर्णेयनस्वानोक असंस्थातव मागप्रमाण स्थितिविद्योगोमे नाना समय प्रवद्यशेषो और एक समयबद्धीयसे यूनत स्थानोभेसे एक स्थितिविद्योगो अपन्यप्रवद्ध श्री अवतन भी समयप्रवद्ध श्री अवति अर्थे समयप्रवद्ध श्री अवति अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे स्थापित स्थापि
  - क्ष दो स्थितिविदेशोमे पाये जानेवाले समयप्रवद्वशेष विशेष अधिक हैं।

§ ५२२ दो स्वितिविशेषोमे जो समयशब्द शेषस्पसे अवस्थित है उनकी ग्रहण को गयी शहाकाएँ पहलेकी शलाकाओकी अपेसा विशेष अधिक होती हैं।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-बधस्तन राशिका असंख्यातवी भाग है।

र्शका-उसका प्रतिमाग क्या है?

समावान-उसका प्रतिभाग पत्योगमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि यहाँका द्विगुणवृद्धि अध्वान तत्प्रमाण है।

## तिल द्विदिविसेसेस विसेसाहियाणि ।

५५२ तिमु द्विविक्सेसेसु होदूण जांण समयवबद्धसेसमाण समबद्विवाणि ताणि पुष्णिस्लेहितो विसेसाहियाणि । विसेसपमाणमेरण वि पुष्णं व वलव्यं ।

#### # विल्डीवमस्स असस्वेन्जदिमागे जनमन्द्रां।

६ ५२४ एवमणंतराणतरावो जवद्विवेगेगवित्तेसवद्वीए पतृण पिरुवोवमस्स असकेरवि मागवेसद्दाणे परिवोवमस्स असकेरवि मागवेसद्दाणे परिवोवमस्स असकेरवि मागवेसद्दाणे परिवोवमस्स असकेरवि वि मागवेसद्दाणे परिवोवमस्स असकेरवि परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य अस्ति व परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य अस्ति व परिवावम्य सम्प्रकार्य व परिवावम्य सम्प्रकार्य परिवावम्य सम्प्रकार्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य परिवावम्य सम्प्रकार्य व परिवावम्य परिवावमस्य परि

#### # णाणतराणि घोवाणि ।

## 🕸 तीन स्थितिविशेषोमे पाये जानेवाले समयप्रबद्धशेष विशेष अधिक हैं।

९ ५२३ तोन स्थितिविशयोमे रहकर जो स्थितिविशय अवस्थित हैं वे पूर्वके स्थिति विश्वेयोकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं। यहाँपर विशेषका प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए।

श्र इस विधिसे आगे जाकर पत्योचमके जसक्यात्व आगमे समयप्रबद्धशेषोंका यवसध्य प्राप्त क्षेत्र है।

६ १२४ हम प्रकार जन तर तदमन्यरस्यसे स्थित एक-एक बिशेयको विद्व होनेयर स्थायमके कस्त्यात्वे आग्रमाण अध्यानो पत्योपमके कस्त्यात्वे आग्रमाण अध्यानो पत्योपमके कस्त्यात्वे आग्रमाण स्थानामे पत्योपमके कस्त्यात्वे आग्रमाण हिन्दियोको साधार करके वा समयप्रवद्धांचे जनस्यात्वे आग्रमाण दिन्वविद्धांचे उत्तर कार वहाँ आग्र दिग्यविद्धांचे स्थायमके कल्स्यात्वे आग्रमाण दिन्वविद्धांचानंत्वर जाकर वहाँ आग्र दिग्यविद्धांचे अस्त्रम मेने से स्थापन जाकर वहाँ आग्र दिग्यविद्धांचे शासमाण दिन्यतिविद्योगो स्थायमक्ष्यते अप्तर दिग्यविद्धांचे साप्यमाण स्थितिविद्योगो से विद्यान समयप्रवद्धांचेचोको स्थायकार कर्मकर्यात्वे आग्रमाण स्थितिविद्योगो से विद्यान समयप्रवद्धांचेचोको स्थायमक्ष्य सिक्साल स्थायक्ष्य स्थायन समयप्रवद्धांचेचोको स्थायन स्

🏶 नाना गुणहानिस्थानान्तर बल्प हैं।

- § ५२५ कृदो ? पछिवोबमद्धच्छेदणयाणमसंखेज्बदिमागपमाणसादो ।
- # एगतरमसखेज्जगुण ।
- ५ ५२६ कुबो? ब्रसंसेन्जपिकशेकमपढमबम्पयुरुपमाणतावो। एव समयपबद्धतेसवाणि अस्सिपूण विदियभासगाहाए बत्यपरुवण कावृण संपित् भवबद्धसेववेषु वि एसा चेव परुवणा जिरवसेसमणुगतब्बा ति जाणावेमाणो इदमाह—
  - **# एव भवबद्धसेसयाणि ।**
- ६ ५२० वहा समयपबद्धसेसयाणि द्विवीजो जाबार कावृण अग्निवाणि एवं वेव अववद्धसेसयाणि वि जंबव्जाणि, प्रवच्छवणाए उत्तयस्य णाणसेण विचा पर्वृत्त्वदंसभारो ति भणिव होवि । एत्य जवसम्बाणस्य जावज्ञान्त्रवाणस्य विद्यासारमाहासुस्त स्ववेण विहासियो । एत्य जुण अअवसिद्धियपाजोग्यव्छवाण् विविवससारमाहाविह्नसायावारे वेच विहासिया । एव विहासेमाणस्य सुत्तयारस्य को जहित्याको ति वे ? युव्ववे —एतो जत्यविसंसो वोसु वि याहामुत्तेसु सुत्तकंठमणुबद्धो । किंतु वत्यसम्बचेण विहासिक्षते, तदो तत्य वा एत्य वा विहासिक्ष वे तो णाल्य ति एवेणाहित्याण्य विविवसमारमाहासक्षेणेवेश्य प्रवस्त्वविहासा आवसा । त्वा ण पुरवास्त्रविद्याहित्यासमाहाण् अव्यविहासा समयपद्ध ति जाणावणद्वयस्य । एवमेतियो जत्ये विहासिक्ष तो विविवसारमाहाण् अव्यविहासा समयपद्ध ति जाणावणद्वयस्य ।
  - ६ ५२५ क्योंकि वे पत्योपमके अर्थच्छेदोके असस्यासर्वे आगप्रमाण हैं।
  - उनसे एक गुणहानिस्थानान्तर असस्थातगुणा है।
- § ५२६ क्योंकि वह असस्यात पत्योपमों के प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। इस प्रकार समयप्रबद्ध शेवोका आश्रय लेकर दूसरी भाष्यगायाके अर्यकी प्ररूपणा करके अब मवबद्धशेवोंमें भी यही प्ररूपणा पूरी वाननी चाहिए इस बातका ज्ञान कराते हुए इस सुनको कहते हैं—
  - अ इसी प्रकार भवबद्धशेंबोको प्ररूपणा करनी चाहिए ।
- § ५२७ जिस प्रकार स्थितियोको जाबार करके समयशबद्धशेषोको प्रक्ष्यणा की इसी प्रकार मबबद्धयेषोको भी प्रक्षणा करनो चाहिए, क्योंकि दोनो जगह मेट किये दिना प्रकृत प्रक्षणाको प्रवृत्ति देखी जाती है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यहाँपर यवमध्यप्रकृता शायक प्रायोग्य प्रक्षणाको करनेपर तोसरो माध्यागावामुक्तके तम्बन्धति विभावित के। परन्तु यहाँपर अमसिविद्धक बोवोके योग्य प्रक्षणामे दूसरी माध्यागावाको विभावाके समय हो कर आये हैं।
  - शका-इस प्रकार विभाषा करनेवाले सत्रकारका नया अभिप्राय है ?
- समावान—जागे उसका समाधान करते हैं—यह वर्षविशेष दोनो ही गाणामूत्रोने स्पष्टक्पसे नहीं कहा गया है। किन्तु अपेक सम्बन्धे विभाषित किया जाता है, दलिए उस भाष्यताथामें या इस भाष्यताथामें विभाषा करनेमें दोष नहीं है, दलिए दूसरी आष्यताथाने सम्बन्धे यहाँपर प्रकृत वर्षकी विभाषा आरम्म की गया है, दलिए पूर्वार विरोधक्य दोष सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकृत वर्षकी विभाषा आरम्म की गया है, दलिए पूर्वार विशाषा समास होती है इसका ज्ञार इतने वर्षके विभाषित करनेपर दूसरी माष्यवाथाके वर्षकी विभाषा समास होती है इसका ज्ञान करानेके लिए उपसंहारवास्त्रको कहते हैं—

- # विदियाए गाहाए अत्थो समत्तो भवदि ।
- # तिद्याए गाहाए अत्थो ।
- ५२८ विदियभासगाहाविहासणाणतरमेत्तो तदियाए मासगाहाए अथ्यो विहासिज्जदे ति युल होइ।
- असामण्णाओ द्विदीओ एको वा दो वा तिण्णि वा एवमणुबद्धाओ उकस्सेण पिछिदोवमस्स असुखेज्जदिमागो ।
- ५ ५२९ जिम्ह द्विविश्वससे समयपबद्धसेसय वा भवबद्धसेसय वा णत्य सा द्विशे ससामणा ति अणाव । जरण युण तबुअय समबद्ध सा सामणाद्विशे णाम । तरण क्षतामणणद्विशेण पमाणावहारणद्वमस तिवयभासगाद्वार विहासा समोद्वण्णा । त जहा जहण्णेण उम्पयो सामण्यद्विशेष विद्यार प्रस्ते । जरण जण्य उम्पयो सामण्यद्विशेष्ठि (णश्वा एवका वेष सामणणद्विशे हो दूष कम्भद्व । एव हो तिण्याविक्यो जण्योण्णाण् प्रयाक्षो होति, जनविसद्विययाओग्गविसये तहाविहत्तमवस्स परिप्कुडमुवलमावो । जहा खवग पाओगायव्यवणाए जसासणाद्विणेषप्रपादकुत्रमणतरपरपरोवणिवाद्वि अणिव 'एवकेवरेण असा मण्याओ बोआओ' इच्चाविक्येण तहा एव्य विज्ञानमण्यद्विस्तामामाह जयसक्ष्याम्य सम्वान्ध्य स्वान्य विद्यार प्रस्ते । प्रविश्वस्य प्रकार तिस्त्र प्रस्ते क्षता स्वान्य प्रविश्वस्य स्वान्य स्
  - 🕸 दूसरी भाष्यगायाका अर्थ समाप्त होता है।
  - क्ष बंब तीसरी भाष्यगायाके अथकी विभावा करते हैं।
- ९५२८ दूसरी भाष्यगायाकी विभाषाके अनन्तर आगे तीसरी भाष्यगायाका अथ विभाषित किया जाता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है।
- अ असामाध्य स्वितियाँ एक, वो अववा तीन होती हैं। इस प्रकार क्रमले एक एक अधिक होकर उत्कृष्टसे पत्योपमके असल्यातवें भागप्रमाण होती हैं।
- ६ ५२९ जिस स्थितिकिषेषमे समयमबद्धशेष अथवा मवसद्धशेष नही होता वह स्थिति ससामान्य कहो जाती है। किं तु जिस स्थितिविषेषमे सामान्य और असामान्य दोनो स्थितियों सम्मान्य कहो जाती है। किं तु जिस स्थितिविषेषमे सामान्य और असामान्य दोनो स्थितियों कर्माका अवयाग्य सम्प्रक हैं वह नामान्य स्थित कहलाती है। उनमें से असामान्य स्थितियों के प्रमाणका अवयाग्य करने के बिष्य वह तीवरों भाष्यमायाकी विभाषा अवतीर्थ हुई है। वह जैसे—जब यसे दोनों ओरसे सामा य स्थितियों के क्रमसे निरस्तर जाकर उत्कृत्ये एत्यापके असंख्यातवे आग्रमाण असामान्य स्थितिया एक दुवरेसे सम्बद्ध होकर प्राप्त होती हैं। क्यों कि अमबिद्धिक जोबों के योग्य विषयमें उस प्रकारक होना समज है यह स्थाहक अन्त तरोपनिष्मा कीर परस्परोगितमा की अप्रयाप प्रकर्णा करते समय जवाचा य स्थितियां सब्देश से बों होतो हैं। इत्यादि कमसे पूत्रमें कह आये हैं उसी प्रकार प्रयोगितमा की स्थापन हिए, अप्याद तिद्धपण निर्माण स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन अस्थापन स्थापन स्थापन

गतूण हुगुणबङ्गी बावा । तस्य अवमध्वावो हेटिमोवरिसदाणपमाणमाविष्ट्याए असंक्षेत्रजीदभागो, एस्य पुण पर्किबेषमस्स असक्षेत्रजीदभागो । एवं णाणागुणहाणिसकागाण वि पमाणविषये भेदो बसस्यो । तदो तदियभासगाहाए अत्यविहासा समप्यवि ति जाणावेमाणो उवसहारवक्कमुत्तर भणद्र—

- \* एव तदियाए गाहाए अत्थी समत्ती।
- # एत्तो चउत्थीए गाहाए अत्थो ।
- ५ ५२० असामण्यद्विवीहि अंतरिवाणं सामण्यद्विवीणिमयत्ताबहारणट्ट खब्त्यीए भास
  गाहाए अत्यो एण्हिमहिकीरिव त्ति युत्त होवि ।
  - # सामण्णहिदीओ एकतिरदाओ थोवाओ ।
- ५५१ एव भणिये वोषु वि पासेषु एगेगबसामण्यद्वियो हो इण पुणो तासि सब्झे असि याओ सामण्यद्वियोओ अध्छवाओ तासि सम्बाहि पि एगा सलागा वेत्तस्या। पुणो वि एव बेब वोषु वि पासेषु एगेगा बेव बतानण्यद्वियो हो वृण पुणो तासि मक्से अस्तियाओ सामण्यद्वियोओ तासि सक्से अस्तियाओ सामण्यद्वियोओ तासि सक्से अस्तियाओ सामण्यद्वियोओ तासि सक्से अस्तियाओ से एक प्रकेषो भेलायिये पिळशेवास्य असकेअवियायोजी सलागाओ होति। एवाओ बोबाओ, उबरिमांवयप्यपिडबद्ध सलागाणियेत्तो बहुत्तसणायो ।

- 🕸 इस प्रकार तीसरी भाष्यगायाका अथ समाप्त हुआ।
- 🕸 आगे चौथी भाष्यगाथाके अथकी विभाषा करते हैं।
- § ५३० असामा य स्थितियोसे जन्तिरत सामान्य स्थितियोके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए चौथी भाष्यगायाका जय इस समय अधिकृत है यह उक्त कथनका तास्पर्य है।
  - 🕸 एक एक असामान्य स्थितिमे अन्तरित सामान्य स्थितियाँ सबसे थोड़ी हैं।
- ५५२१ ऐसा कहनेपर दोनों ही पास्त्रों भे एक एक अक्षामान्य स्थित होकर पुत उनके मध्यमें जितनों सामान्य स्थितियाँ अवस्थित है उन बक्त एक शक्तका प्रहुण करने पाहिए। फिर भी इसी अकार दोनों हो एवडामें एक एक स्थामा य स्थित होकर पुत उनके मध्यमें विज्ञती सामान्य स्थिति होती हैं उन सबकी दूसरी सजाका ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार सर्वेष प्रप्ता हुई सालाकाओं को प्रहुण कर एक साथ मिलानेपर वे सब पत्योपनके असस्यातवें भागप्रमाण होती हैं। ये सबसे घोड़ों होती हैं, वे सोक उपरिक्त में स्थाप स्थ

है। परन्तु सपकन्नेणिमे आविल्के असस्यातव भागप्रमाण स्थान जाकर दिगुणवृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि बहौपर यवमध्यते अधस्तन और उपरिम स्थानोका प्रमाण आविल्के असस्यातव भागरूप होता है। परन्तु यहीपर वह पन्योपमके असस्यातव भागप्रमाण होता है। इसी प्रकार नाना गुणहानि शलकाओका भी प्रमाणविषयक भेदका कथन करना चाहिए। तत्यदचात् तीसरी आध्यायाको अर्थविभाषा समाप्त होतो है इसका ज्ञान कराते हुए आगे उपसहारसूत्रको कहते हैं—

## # दुअतरिदा विसेसाहिया।

५५२ एव भणिवे बोहि बोहि बहामण्यद्विबोहि अतरिवाओ जाओ सामण्यद्विवीलो तास सव्यवस्थ गहिवसलागाओ पिछवेबासस असवेडण्डाविमामेनोओ हो वृण पुळ्यिल्सकागाहितो विसेसादियाओ नि चेत्रस्थ । विसेतपमाणमेल्य पिछवेबमस्स असवेडण्डाविमागेण खडिवेयलाई, एस्वतवपुणकाणिजद्वालस्स तप्यमाणसावो।

## एव गतुण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागे जवमज्झे ।

५५३ मोनूण पुणी एक वो तिण्य बतारिवाबिवतामण्यद्विशिह वोषु वि पासेषु कतिराण मान्ने समुबक्यमण ग्रेसक जाव परिवाबिक मान्यत्विक प्रति । एवरेवेच कमिण विद्यक जाव परिवाबिक सम्बन्धिक विश्वाबिक स्वाविक परिवाबिक स्वाविक परिवाबिक परिवाबिक

५ ५२२ ऐसा कहनेपर दो दो असामान्य स्थितियोसे ब तरित को सामान्य स्थितियाँ पायो जाती हैं, उनकी सवन प्रहण को गयी शकाकार्ए पत्योपमके असक्यातवें मागप्रमाण होकर पूर्वको सकासाओसे विशेष अधिक होती हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। यहाँपर विशेषका प्रमाण प्रयोपमके असंस्थातवें मागसे माजित एक मागप्रमाण है क्योकि यहाँ सन्वाची गुणहानिअध्वान तरप्रमाण है।

## 🕸 इस प्रकार क्रमसे जाकर पत्योपमके वसंख्यातवें भागके वन्तमे यवयध्य होता है।

६ ५३३ को छोडकर पुन एक, वो, तीन बीर चार बादि अपामान्य स्थितियोछे तो हो पावत भागोमे अ तरित होकर मध्यमें समुख्यमान सामान्य दिलितियोको छाछकाओं को प्रहुत कर तक के जाना चाहिए जब जाकर रप्योपमके सरक्यातवें भागप्रमाण ज्वासाम्य स्थितियोको छाजाकाँ है पूर्व हो हो जानेपर तवन तर होनों हो पावत आती है। इस प्रकार इस कमसे असस्यात द्विगुणवृद्धियोके आनेपर तवन तर होनों हो पावत मागोमे पत्थोपमके असंयातवें भागप्रमाण जवासाम्य स्थितियोको अन्तरित सामान्य स्थिति एक सागोमे पत्थोपमके असंयातवें भागप्रमाण जवासम् है प्रहुत स्थाप प्रत्ये प्रमुख प्रहुत होने प्रवृत्ति पत्थापमके अस्यातवें साथप्रमाण हो नाना गुणद्वानियलाकाएँ होती हैं। यहाँ नाना गुणद्वानियलाकाएँ होती हैं। यहाँ नाना गुणद्वानियलाकाएँ होती हैं। उनवें एक गुणह्वानियलाकार बस्त हैं। उनवें एक गुणह्वानियलाकार अस्यातवें अकार इस अर्थियोवं हो हो। उनवें एक गुणह्वानियलाकार बस्त होते हैं। उनवें एक गुणह्वानियलाकार बस स्थापतवें प्रमुख कहते हैं—

<sup>🕸</sup> दो दो असामा य स्थितियोसे अन्तरित सामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक होती हैं।

१ ता•-क प्रत्यो मोलण इति पाठ ।

- # णाणागुणहाणिसलागाणि थोवाणि ।
- ५५२४ जवनजस्था हेट्टिमोबरिमणाणागुणहाणिसलागाओ सॉपिंडवाओ योवाओ सि मणिव होइ।
  - # एकतरमसखेन्जगुण ।
- 9 ५२५ एवगुणहाणिट्राणतरमसंखेञ्जपुणमिव बुल होह । कुबो एक्स्स तत्तो असंखेञ्ज पुग्तसवयम्भवे ? एक्स्मूबो चेव मुत्तावो । ण्व मुत्तुत्त्वरणहा होह, व्यविक्षेत्रावो । एवं च मुत्त वेसामास्य तेण एपाविएपुत्तरकोण बिङ्गाचे साम्ब्रणहिती हित्त व्यवस्थानस्याम्ब्रणहितीण व्यवस्थानस्वयणा एत्यापुग्तस्या । ण्व तविवयाहाए एरिसी पक्ष्मण पिष्ठ वद्या ति वासंक्रणिज्ञ, तस्य एगाविएपुत्तरका । ण्व सविवयाहाए एरिसी पक्ष्मण ज्ववस्य पक्ष्मणए पहाणमावेण पिष्ठ व्यवस्थानस्य । प्राच्यास्य प्रवाद प्याद प्रवाद प्य प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद
  - **\* एदमक्खवगस्स णादव्य** ।
  - § ५३६ एदमणतरपरूविद पश्चिवोब्मस्स असल्ज्ञादिशागमेल सामण्णहिदौणमुक्क
  - 🕸 नाना गुणहानिशकाकाएँ थोडी हैं।
- ९ ५२४ यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानिश्रलाकाएँ मिलकर थोडी हैं यह उक्त कथनका तालय है।
  - 🕸 एक गुणहानिस्थानका अन्तर असरयातगुणा है।
  - § ५३५ एक गुणहानिस्थानका अन्तर असस्थातगुणा है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। शंका — यह नाना गुणहानिशलाकाओं से असस्थातगुणा है यह किस प्रमाणसे आना जाता है! समाधान — इसी सुत्रसे बाना जाता है।

उसमें भी यह सूत्र देशामवक है इस कारण एकसे लेकर एक एकके क्रमसे बढ़ी हुई सामान्य स्थितियों की र असामान्य स्थितियों के ब्लानित आगमके अबिरोधपूर्वक स्थमध्यप्रस्था यहाँपर आगमों महिए। इस प्रकारकी प्रस्थान तोसरी गायांसे सम्बद्ध है ऐसी आर्थाका नहीं करनी माहिए। इसो प्रकारकी प्रकार के अस्पित के कार्य का होगों लो असामान्य स्थितयों की सालाकासन्य भी यसमध्यप्रस्थाको प्रधानक्यसे प्रतिबद्धता देशों जाती है। पुन एक एकक्ससे को सामा य स्थितियों त्राप्त होती हैं उनकी शक्तकाएँ बोबी हैं। दो-दोक्पसे प्राप्त होनेवाली सामान्य स्थितियों त्रित्र असिक हैं। तीन-सीनक्पसे प्रस्त होनेवाली सामान्य स्थितियों विशेष अधिक हैं। दीन-सीनक्पसे प्रस्त होनेवाली सामान्य स्थितियों विशेष अधिक हैं। इसे विशेष स्थापन के अस्थापतें आगप्रमाण प्रप्त होनेवाली शक्तकाएँ हुनी हैं। स्थापनक्ष सक्शात्व आध्यात स्थापना स्थापन स्थापन होती हैं। इस प्रकार यह भी यवमध्य प्रकारणा इसी सूत्रमें गर्मित है, अस उसका आश्यान करना चाहिए।

- # यह प्ररूपणा अक्षपकके जाननी चाहिए ।
- ९५३६ यह अनन्तरपूर्व कहा गया पस्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण सामान्य स्थितियोंका

स्ततरभक्तवगस्स अभविविद्वयपाओगविवाये बहुमाणस्य णादव्यमिवि वृत्त होइ। वायगस्य पुण वोद्यमुक्तस्ततर सभवइ, उक्कस्सैण वि तत्याविष्ट्याए असल्लेज्जविभागमेत्तीण चेव असामण्य द्विदीणमतरभावेण सामण्यद्विदीसु वि पद्यस्तिदसणादो ति इत्यस्वविसंसमृत्तरसुत्तेण णिहिसइ—

- स्वनगस्स आविष्ठयाए असखेजजिदमागो अतर ।
- § ५३७ गतायमेतत्सूत्रम ।
- \* इमस्स पुण सामण्णाण द्विदीणमतर पिलदोवमस्स असखेजजिदमागो ।
- ५५८ गयत्वमेद पि सुन्त, पुश्चुन्तस्वैश्यस्य पुणा वि उवसहारमृहेण परुवणावो । एव मिल्लाण पद्येण सम्बय्ध्यस्य सामाण्यास्य विकासमाण करावमास्याहाए अरविवहासण काष्ट्रण सर्पाह् अवबद्धसित्याणि व अस्तिमूण सामण्यासामण्यद्विशेणमेव चेव पववपक्वणा अणुगतव्या लि जाणावण्य प्रस्तरस्य अण्य —
  - अहा समयपबद्धसेमयाणि तहा भवबद्धसेसाणि कादव्वाणि ।
  - ५५३९ सुगम । सर्पाष्ट्र खबनवाजोःगपक्ष्यणाए भण्णमाणाए खडस्थगाहासुने एगावि एगुत्तरक्रमेण असखेण्याओ असामण्णद्वियोजो उन्ह्यियूण तवी अतरचरिमद्वियोवी उविरमाणतर द्विविष्यृहित एगाविण्गुतरबिष्ट्विस असखेण्येतु द्विविससेसमु समयपबढसेसयाणि भवबद्धसेसयाणि

उत्कृष्ट अतर अमध्यमिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे विद्यमान अक्षपकके जानना चाहिए यह उक्त कथनका तार्त्य है। पर नुष्ठापकके यह उत्कृष्ट अन्तर सम्भय नहीं है, क्यों कि उत्कृष्ट अ तर हावे तो भी वहां आविश्कि अर्तवधातनें भागप्रमाण ही असामा य स्थितियोके ज नररूपते उसकी सामा य स्थितियोमे ही प्रवत्ति देखी जातो है इस प्रकार इस अर्थावरोष हा आगेने सूत्र द्वारा दिस्सलाते है-

- 🕸 क्षपकके यह उत्कृष्ट अतर आविलिके असल्यातव भागप्रमाण होता है।
- ९ ५३७ यह सूत्र गतार्थ है।
- परन्तु अक्षपकके सामा य स्थितियोका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असस्यातवें भागप्रमाण होता है।
- ६ ५२८ यह सूत्र भी गतार्थ है, क्यों कि हस द्वारा पुत्रों इस खयको ही पुतरिष उपसीहार करते हुए प्रकल्पण को गयो है। इस प्रकार इनने प्रव थ द्वारा समय स्वद्येषोका आसम्बन लेकर पीयो भाष्यगाथाको अथिनाथा करके अब भवबद्यायोका भी गान्त्र करके सामान्य और असामान्य स्थितियोको इसी प्रकार प्रकृतप्रकल्पण जाननी चाहिए इस प्रकार इस बातका झान करानेके लिए आगे मुन्नको कहते हैं—
- ॐ जिस प्रकार समयप्रबद्धशेषोको सामाय बौर असामा । स्वितियोके आलम्बनसे प्रकपणा की है उसी प्रकार भवबद्धशिषोको भी वह प्रकपणा करनी चाहिए।
- § ५३९ यह सूत्र सुगम है। जब क्षपकप्रायोग्य प्ररूपण के क्यरमे चौथी आध्यपाया सुत्रमें एकसे लेकर एक एक अधिकके कमसे असर्थात असामा य स्थितियो को उल्लंबन कर तत्परचात् अन्तरसम्बन्धो अतिम स्थितिसे उपरिम अन तर स्थितिसे लेकर एकसे लेकर एक-एकके कमसे बढि करनेपर असर्थात स्थितिदिशोषोमे समयप्रबद्धशेष और भवबद्धशेष होते हैं इस प्रकार इस

ब होति सि एवंबिहो अत्यो विहासियो, ग्राहासुने तहाबिहत्यस्य परिप्कृडमेव पिडाबद्वस्तर्सणावो । अण्य ब पुब्बुत्तमतरपुरुलिया एगादिपपुन्तरक्षेत्रण अद्धमाणोषु सामग्गद्वितीसु आश्रो तालो एगसम्प्रपद्वद्वास्तरण् अविरिह्वाओ योवाओ, अग्येगण समयपबद्धाण सेसएण अविरिह्याओ अग्येवाओ, अग्येगण समयपबद्धाण सेसएण अविरिह्याओ अस्वेक्जणुगाओ इच्चादि पक्ष्यण सुन्तपूर्वाद तेण तस्य वक्ष्याण्या। एपिंह पुण अभ्वदिद्धिय पान्नोभागक्ष्यणाए तहाधिह सुन्ताणद्वत्यपक्ष्यणपुन्तिस्त्या एगस्य परिहारो चुक्ये — स्वत्यायोगमाणक्ष्यणाए तहाधिह सुन्ताणद्वारो सम्बन्धाए तो स्वर्ण विहारियो से वेच एत्य विहारीयदेश विहारियो चुक्ये — स्वत्यायोगमाणक्ष्यणा पाहासन्ताणवद्धा सुन्नोहा ति तपुन्तिस्त्यो एत्य पदिस्तियो त्याप्ता स्वर्णाया पाहासन्ताणवद्धा सुन्नोहा ति तपुन्तिस्त्य माण्येत्य विहारियो सुन्तान्य स्वर्णाया स्वर्णा

प्रकारके अर्थं हो विभाषा की, क्योंकि गायासूत्रमे उस प्रकारके अर्थं का स्पष्टक्यमे सम्बन्ध देखा जाता है।

शना—दूसरो बात यह है कि पूर्वोक्त अंतरको उल्लंधन करके एकसे लकर एक एकके स्विक्त के स्वान प्रान्त होनेवाली सामान्य स्थितियामें जो एक समययबद्धायोग सहित स्थितियाँ हैं व सबसे बोड़ो है। बनेक समययबद्धायोधे सहित स्थितियाँ उनेक कसरयातगुणी हैं इत्यादि प्रस्पात पुत्र सूर्वात है, इसलिए उसको वहाँ प्रस्पात की। परन्तु इस समय अन-श्रासिद्ध का बोबोके प्रायाय प्रस्पणामें उन प्रकारको सुनिवद्ध अर्थकी प्रस्पात के अर्थन अर्था प्रमार्थ सुर्णापुत्रमें प्रस्पात के स्वान स्वान के प्राप्त स्वान स्

समाधान—अब यहाँ इस दोष हा परिहार करते है—प्यक्तप्रयोग्य प्रकाशणि अस स्वक्त विभाग को है उसी अवको यहा विवाय करनी चाहिए, उसी का को है उसी अवको यहा विवाय करनी चाहिए, उसी का को है उसी अवको यहा विवाय करनी चाहिए, उसी का को है असी अवको हिन सुप्तम है इस अवको के सुप्तम कर सुन्नके माथा अवको विभाग करने के लिए प्रयत्न करनेपर प्रव हो बढता है, उसके विवाय प्राय कोई फल मही उपलब्ध होता। इसिए स्वक्तके समय कि अप अप विभाग को है उसकी समय के अविश्व अवको विभाग को है उसकी अवको के समय के अविश्व के समय की विभाग को है उसकी समय के अविश्व के समय की विभाग को है उसकी समय के अविश्व के समय की विभाग को है उसकी समय के अविश्व के समय के अवको विभाग को है उसकी समय के अवको विभाग के हैं अवको अवको विभाग के समय क

सभवित ति । एवमेवीए सब्बमगणाए सवित्यरभणुमग्गिवाए तवी चउत्यीए भासपाहाए अत्य चिहासा समप्पति । तरो च अटुमीए मूछगाहाए अत्यविहासा अभविसिद्धियपाओग्गविसये समप्पवि त्ति जाणावणट्रप्रवाहारवकस्माह—

- # एव चउत्थीए गाहाए अत्थी समची भवदि।
- \* अद्रमीए मुलगाहाए विहासा समत्ता भवदि ।
- # इमा अण्णा अभवसिद्धियपाओग्गे पह्रवणा ।

५५० चर्डाह भासगाहाहि अट्टमभूलगाहाए अत्ये भवाभवसिद्धियपात्रोग्गविसये सवित्यर विद्यास्ति सम्बन्धे पुनो किमट्टमेसा अल्ला परुकणा कश्मवसिद्धियपात्रोग्गविसये आठविकजवे ? ण, पुख्युत्तत्पसेव पृत्रियाभावेण तत्येव स्तमुचित्वसेसस्तरप्रसण्ट्रमेदिस्से परुकणाए अवयारस्त्रभू वमावाते। त कथ ? अभवसिद्धयपात्रोगो जिल्लेकणट्ठाणाण पमाण पित्रोविसस्त असकेजविमाण मेतं शोदि ति भणिव । सर्पष्ट जत्येव समयपबद्धाण अहुण्णजिल्लेकणट्ठाण कि तत्येव भश्मवद्धाण अहुण्णजिल्लेकणट्ठाण कि तत्येव भश्मवद्धाण अहुण्णजिल्लेकणट्ठाण होइ आहो ण होइ ति थ एसो विसेसी तत्य जाणावितो, एवमण्णो विविस्ती तत्थ परुक्तिको अत्यं, तदो तत्यस्वणट्टमेसी उविरामी चृण्णिसृत्तवयो समोइण्गो ति लेत्यव ।

इस प्रकार इस विधिसे इस पूरी मामणाके विस्तारके साथ अनुस खान करनेपर इसके बाद चौधी आध्यागाथाकी अर्थावभाषा समाप्त होती है। और तदनन्तर अपयक्षिद्धिक जोशोके प्रायोग्य विषयमे आठवी मूलगाथाकी अर्थावभाषा समाप्त होती है इस बातका झान करानेके छिए उप सहार वाज्यको कहते हैं—

🕸 इस प्रकार चौथी भाष्यगाथाका अथ समाप्त हुआ ।

अोर इसके साथ बाठवीं मूलगायाकी विभावा समाप्त होती है।

🕸 अब अभवसिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे यह अप प्ररूपणा की जाती है।

\$ ५४० शंका—चार माध्यगायात्रो द्वारा बाटनी मूलगायाके बर्थकी भवसिद्धिक और स्रमतिद्धिक जीनोके योग्य निषयमे विस्तारके साथ विभाषाके समाप्त होनेपर पुन अभवसिद्धिक जीनोके निषयमे यह अप्य प्ररूपणा किस लिए बारम्भ करते है ?

समाधान—नही क्योंकि पूर्वोक्त अथका ही चूलिकारूपसे वही सूत्रमे सूचित हुए विद्योध अन्तरके दिखलानेके खिए इस प्ररूपणाका अवतार स्वीकार किया जाता है।

शका-वह कैसे ?

समाधान—अभवधिद्धिक योग्य निर्लेपनस्थानोका प्रमाण पत्योपमके असस्थातवे माग प्रमाण होता है यह कहा गया है। अब जहांपर समयप्रवद्धोका जयन्य निर्लेपनस्थान होता है वहींपर क्या भववद्धोका जब य निर्लेपनस्थान होता है या नहीं होता है इस प्रकार इस विशेषका वहीं कान नहीं कराया गया है। इसी प्रकार अन्य भी विशय वहींगर कहा गया है, इसब्दिए उसकी प्रक्षणा करनेके लिए यहाँ उपरिम चूर्णमूत्रप्रवाच अवतीणं हुआ है ऐसा यहाँ म्रहण करना चाहिए। # तं जहा ।

५ ५४१ सुगममेर्वं पयदपरूवणायवधावधारावेक्स पुरुष्ठावक्र ।

 अवबद्धाण णिल्लेवणहाण जहण्यां समयपबद्धस्त णिल्लेवणहाणाण जहण्यादो असखेजाओ हिंदीओ अन्ध्रस्तरिदण ।

<sup>🕸</sup> वह जैसे।

<sup>§</sup> ५४१ प्रकृत प्ररूपणासम्बाधी प्रबन्धके अवतारकी अपेक्षा करनेवाला यह पृच्छावाक्य सुगम है।

अभवबद्धोका जघन्य निर्लेपनस्थान समयप्रबद्धके जघन्य निर्लेपनस्थानोके असंख्यात स्थितियाँ आणे जाकर प्राप्त होता है।

<sup>§</sup> ५४२ अब इसका अयं कहते हैं — जिस स्थितिविधियमे समयप्रबद्धोका अवाय निर्लेपन-स्थान उत्यन्त हुआ है उसी स्थितिविधियमे अवबद्धोका अवाय निर्लेपन-स्थान उत्यन्त हुआ है उसी स्थितिविधियमे अवबद्धोका अवाय निर्लेपन-स्थान त्या हिता। किन्तु उससे अपर कांस्थान स्थितियाँ आगे आकर वह होता है ऐसा जानाग चाहिए। वह जैसे— कान्तन्त हुतं प्रमाण आयुवाले अवसे उत्यन्त होकर बच्च करनेवले तिर्थेच या मनुष्यके खबतक वह आयु समास होती है तबतक उस अवसे बोधे गये समयप्रबद्ध अन्तमहृत्यप्रमाण हो जाते हैं। इसिलए स्थरप्रमाण समयप्रबद्धोके समूहको एकत्र करके प्रहण करनेवर उसका नाम एक भववद कहलाता है। पुत्र चल सबसे प्रथम समयप्रविद्धारण करनेवर उपका नाम एक प्रवेदिष्यक्र कर्मिस्वितिक अध्यात मागोंके समयके अविरोधपूर्वक उत्तच्यान सनेवर, पुत्र जिस समय निर्वेद होकर निर्वाण होता है उस समय समयप्रबद्धका खब्च य निर्वेदस्थान होता है। और उसी समयप्रसद्धको निर्वेद होनेवर शब्द एक समय कम्प्रसद्ध आप समयप्रवद्ध वस समय प्रमयसद्धके निर्वेद होनेवर शब्द प्रस्त समयप्रवद्धका व्यव्या निर्वेदनस्थान होता है। कोर उसी समयप्रसद्धके निर्वेद होनेवर शब्द होता है। उस्ता होता है। उस समय समयप्रवद्धके निर्वेद होनेवर शब्द होता है। उस समयप्रवद्धका विध्या निर्वेदनस्थान होता। इस प्रमय समयप्रवद्धका वस्त्र मार्थ तिर्वेदनस्थान होता। इस प्रमयप्रवद्धके निर्वेदन होनेवर शब्द होता है उस समय कम्यवद्धका वस्त्र निर्वेदनस्थान होता। इस प्रमयप्रवद्धके निर्वेदन होनेक हो अध्यन निर्वेदनस्थान होता। इस प्रमय समयप्रवद्धके निर्वेदन होनेक हो अध्यन्त निर्वेदनस्थान होता। इस प्रमय सम्यवद्धके निर्वेदन हो प्राप्त होता। इस प्रमय समयप्रवद्धके निर्वेदन हो प्राप्त होता। इस प्रमय समयप्रवद्धके निर्वेदन हो प्रमय होता। इस प्रमय समयप्त हो प्रमय होता।

णिल्लेवणहाण होदि ति पदिवयजेवव्य । अम्हि चेव समए भवबद्धम्स पद्यमसयपयद्धो णिल्लेचियो 
तम्हि चेव समए सेसमयपद्धाण व्यत्तेमहुनाणमक्तमेण णिल्लव्या किष्ण जायरे ? ण. तैर्सि 
जहुण्णाणिल्लवणहाणस्म समयुसरकं नेणावहिदस्स वक्तमवृत्तिवरोहावो । एसो अस्यो एगिहिषि 
विसेत्ते असलेवज्ञाणि समयपवद्धसेवाणि वरिव ति एवेण सह किष्ण विकल्वि ति भणिवे ण 
विकल्वि । तक्ष ? णिष्द्रासमयपबद्धस्स जहुण्णीण्लव्यवाहुण्यसूबिहिविसिसे अण्णेगसमय 
पबद्धस्स कम्मिह्वीए समस्पाए तमग समयपबद्धसेसय भववि । पुणो ताम्म चेव हिविसिसे अण्णेग 
समयपबद्धकम्मिहिव्विरिक्समये सजादे तत्व तस्स णिल्लव्यवसम्बद्धण तमग समयपबद्धसेसय 
प्रवल्यवयाजीगमित्य । एव नत्य जावा जहण्णिल्लेव्यहाणावी समयुस्तरहिविस्तरी 
तक्काल पाल्ल्वयणाजीगमित्य । एव नत्य जावा जहण्णिल्लेव्यहाणावी समयुस्तरहिविस्तरी 
कम्मिह्वितमयपबद्धसेसय तान्ह चेव हिविसिसे अत्य ति वत्तव्य । तेण एक्लम्म ठिविवसेसे 
असचित्रजाण समयपबद्धाण सेसाणानिक्तावेष्ट्रण णय विकल्का । लेल्लेवणहाणाची समयुत्तरहिवस्तरी 
समयपबद्धसेसाण तत्य सेवियभावण समयावावस्तरीय । यह विकल्का । लेल्लेवणहाणाची समयुत्तरहिवसेसे 
समयपबद्धसेसाण तत्य सेवियभावण समयावावस्तरीय । यह विकल्का । तेण एक्लम्म । ठिविवसेसे 
समयपबद्धसेसाण तत्य सेवियभावण समयावावस्त्राण । विव विकल्का । तोण लिल्लेवणहाणाची समयवद्धसेसाण विव 
समयपबद्धसेसाण तत्य सेवियभावण समयविक्रावाण सम्मयवद्धसेसाण । विव णित्ता अस्विज्ञाल समयवद्धाण । तथा विवास । वह विवास । विवा

समयप्रबद्धके जघ य निर्लेष स्थान्से ऊरर अतमूहूत प्रमाण स्थितिया बास्तवमे आगे आकर भवबद्धका जघ य निर्लेशनस्थान होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए।

शहा—जिन ही समय भवबद्धका प्रथम समयश्रवद्ध निर्लेषित हुआ उसी समय अन्तमुहूर्त प्रमाण शेष समयश्रवद्धीकी अकससे निर्लेषना क्या नहीं हो जाती ?

समाघान—नही, क्योकि उनका जघ य निर्लेपनस्थान एक एक समय अधिकके कमसे अवस्थित है अत उसकी अकमसे वित्त (प्राप्ति ) होनेमें विरोध आता है।

राका—यह कथ एक स्थितिविशेषक असस्यात समयप्रबद्धशेष पाये जाते है इस प्रकार इसके साथ विशेषको बयो नही प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी शका करनेपर वहते हैं कि विरोधको नही प्राप्त होता है। शका—सो कैसे ?

साधान—विविक्षत एक मनयववदक अघ य निर्लेयनस्थानभून स्थितिविशेषमे अय एक समयवद्धको कामस्थातक समाम हानवर वह एक समयवद्धको कामस्थातक समाम हानवर वह एक समयवद्धको हो। दुन उसी स्थिति विश्वाय अय एक समयवद्धको स्थान है। दुन उसी स्थिति विश्वाय अय एक समयवद्धका होता है। दुन उसी स्थिति विश्वाय अयोग्य होनन वह एक अय समयवद्धका चयन्य स्थाय विश्वाय कामस्य होग्य होन वह एक अय समयवद्धका चयन्य समय प्राप्त होन है। दुन उसी स्थिति विश्वाय कामस्य प्राप्त होन है। दुन उसी स्थिति विश्वाय कामस्य निर्लेयनक योग्य होना है। स्व प्रकार आगे तव्यक बाना चाहिए जब जाकर उसी न्यितिविशेषमें अयस्य निर्लेयनक वास्त प्राप्त है। स्थाय क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र होने स्थाय विश्वाय होने स्थाय है। स्थाय स्थाय होने स्थाय है। स्थाय स्थाय होने स्थाय है। स्थाय स्थाय होने स्थाय है। स्थाय स

त्तिः विच्छयो कायक्वो, उर्वारमप्पाबहुअनुसाहिष्पायेण शिल्लेवणटुाणाधमसंबेल्जविभागमेंसाणं वेव भवसमयपबद्धसेस्याणमेगसमयेण शिल्लेवशौवलंभावो ति ।

५ ५४३ सपहि एत्ताप्पट्विड भवबद्धाणं समयाविरोहेण णिल्लेविज्ञमाणाणं पुण्युक्तकालज्ञव मज्ज्ञमवीयकालविसयमेगजीविवसेसिव णेवव्यमिडि यदृष्पायणद्वमत्तरस्तारभो—

## **\* तदो जनमन्द्रा कायन्त्र ।**

५ ५४४ तदो अणतरणिहिंदुनादो भवज्ञद्वविद्वज्ञहणणिल्लेवणहाणादो जाडिवय भवज्ञद्वाण जिल्लेवणहाणादो जाडिवय भवज्ञद्वाण जिल्लेविज्ञसाणाण कालज्ञज्ञसम्भ मणुगतन्व । समयवज्ञ्वाण पुण एत्तो हेलु जेतोमुहृत मिसिर्यूण द्विजनहण्णाण्लेलेवणहाणप्यदेश प्रवादक्षमात्रो । एत्य ज्ञवमञ्चामित्रं चुले पृण्युत्तकालज्ञवन-सस्त्व परामरतो, णाण्णसित्ति कपसेवं परिष्टिज्जव ? य, ज्ञण्यस्त जन्मकस्त्रस्त एदिम्म वितये संभवाणुकलभावो । संगृह जहा वोण्हसेवेस जनमञ्जाणं निषण्युदेश पारभो किमये मन्त्रस्त्व स्वत्येक्षस्त विभाव संभवाणुकलभावो । संगृह जहा वोण्हसेवेस जनमञ्जाणं निषण्युदेश पारभो किमये मन्त्रस्वदेसस्त वि भेदो अस्ति जाहो णाल्य त्ति पुण्डाए णाण्णायकरणहु मन्तरस्तावादारो —

 अन्दि चेव समयप्रद्विणन्छेवणद्वाणाण जवमञ्झ तम्हि चेव भवबद्विणन्छे-वणद्वाणाण जवमञ्झ ।

हैं ऐसा निश्चय करना पाहिए, क्योंकि बर्पारम चूर्णिसूत्रके अभिन्नायानुसार निर्लेषनस्यानोके असच्यातवें भागप्रमाण हो भवबद्धशेषों और समयत्रबद्धशेषोका एक समय द्वारा निर्लेषन प्राप्त होता है।

५५४३ अब इससे आगे समयके अविरोधपूर्वक निर्लेष्यमान भवनद्वोका एक जीवसम्बन्धी अतीत कालविषयक पूर्वोक्त काल यवमध्यको ले जाना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सन्नका आरम्भ करते हैं—

% तत्पश्चात् यवमध्यकी प्ररूपणा करनो चाहिए ।

६ ५४४ 'तथो' अर्थात् सनन्तर पूर्व निर्देश्ट किये गये भवबद्धसम्बन्धी खधन्य निर्लेयन स्थानसे आरम्भ करके निर्लेयमान भवबद्धीका काल यवसम्य जानना चाहिए। समयवबद्धोका तो इससे नीचे (पूर्व) अन्तमृहत सरककर स्थित जयन्य निर्लेयनस्थानसे लेकर प्रकृत यथसम्बक्ती प्रकृषणा आरम्भ करनी चाहिए यह स्त सुनका समुच्यस्थ सर्व है।

शंका—इस सूत्रमें यवमध्य ऐसा कहनेपर पूर्वोक्त काळ यवमध्यका ही परामश किया गया है, अप्यका नही इस प्रकार यह बात कैसे बानी बाती है ?

समाधान- नही, स्योकि अन्य यवमध्य इस विषयमें सम्भव नही है।

अब जिस प्रकार इन दोनो ययमध्योका निम्न भिन्न स्थानपर प्रारम्भ होता है उस प्रकार बोचके प्रवेदामें भी क्या मेद है या नहीं है ऐसी पृच्छा होनेपर नि श क करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

जिस प्रदेशमें समयत्रबद्धोके निर्लेपनस्थानोका यवमध्य होता है उसी प्रदेशमें भवबद्धके निर्लेपनस्थानोका यवमध्य होता है । ५५४५ कुवो पुण बोल्हमेबेसि भिण्णुहेतेसु पारद्वाणमेक्किम चेव उद्देसे मक्सतंभवो ? ण, एवस्हावो चेव मुताबो तहाविहसमवागमाबो । तबो समयपबद्धिण्टलेव गृहाणाण अवस्थासस पढसमेव पारभो होडूण पुणो ततो अतोष्ठहत्तमेतिर्णिल्लेवणुडाणाणि गृतुण तत्व मवबद्वाण जहुण्ण जिल्लेवणुडाणारि पार्चे पार्चे होडूण पुणो बोण्ह पि अवस्थालपुर्वास पारभो राहुण पुणो बोण्ह पि अवस्थालपुर्वास पारभो राहुण पार्चे मत्त्राणाचे असलेव असलेव मेक्सिय चेव द्विविसेसे मज्ञप्रवेसो होडूण पुणो उविर समाणहाणाणि हेट्टिमद्वाणायो असलेव अपणेलोताण गृत्य बोण्ह पि उक्तस्सणिल्लेवणुडाणविसए जुणवसेव परितमत्तो होवि ति एसो एत्य सुत्तर सागहो ।

अहवा एत्य जवमञ्ज्ञानिवि वृत्ते कालजवमञ्ज्ञ पुश्वमेव पश्विवनिवि तं मोत्तृण जहश्यिलल्वेयपद्माण्यपृत्ति वायुक्तस्माणल्वेयपद्माला एवेतु द्वाणेषु जिल्लिदिवपुत्र्वाण अहश्यत्वाण स्वायव्या । स्वयव्या । स्वायव्या । स्व

शंका—इन दोनोका यदमध्य मिन्न भिन्न प्रदेशोमे प्रारम्म होता है, तो भी इनका एक हौ प्रदेशमे मध्य कैसे सम्भव है ?

समाधान-नही, क्योंकि इसो सूत्रसे उनके उस प्रकारके सम्भव होनेका ज्ञान होता है।

\$ ५४५ इस कारण समयप्रबढ़ोके निर्लेपनस्थानोका यवमध्य पहुछे हो प्रारम्भ होकर पुन उत्ति से व नमूह्तप्रमाण निर्लेपनस्थान जाकर ब्हॉपर मबबढ़ोके अधन्य निर्लेपनस्थानका प्रारम्भ होकर पुन समयके बिदोधपूर्वक दोनोके हो जाते हुए यबमध्योके ऊपर एक ही स्थितिविधये मध्यका प्रदेश होकर पुन अधन्तन स्थानते उत्तर असंख्यातगृथे समान स्थान जाकर दोनोके ही उत्कृष्ट निर्लेजनस्थानविषयक एक साथ समाप्ति होती है इस प्रकार यह यहाँपर इस सूत्रका समुच्यवस्य अथ है।

कथना यहाँपर यनमध्य ऐसा कहनेपर काल यनमध्य का कथन तो पहले हो कर आये हैं, इसिंछए उसे छोडकर अब य निर्लेगनस्थानसे लगर उन्हाट निर्लेगनस्थानके प्राप्त होने तक इन स्थानोमें खिनका पूनमें निर्लेगन कर आये हैं ऐसे समयबद्धों और मनवादीको बतीत कालदिवयक स्थानामें खिनका पूनमें निर्लेगन कर निर्लेगनस्थानमें पूर्वमें निर्लेगित किये गये समयजबद्ध अबका अवबद्ध सबसे थोड़े होते हैं। उनसे एक समय अधिक पूजमें निर्लेगित किये गये समयजबद्ध अबका अवबद्ध सबसे थोड़े होते हैं। उनसे एक समय अधिक पूजमें निर्लेगित किये गये से दोनो विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार एक एक अधिक के काससे आकर पत्यीपमके असंस्थातकों आमर्थ के वार्ते अधिक सिर्णेगनस्थानोंके असंस्थातकों आग्रायमाण करण आकर निर्लेगनस्थानोंके असंस्थातकों आग्रायमाण करण आकर निर्लेगनस्थानोंके असंस्थातकों आग्रायमाण करण आकर निर्लेगनस्थानोंके असंस्थातकों आग्रायमाण करण आकर निर्णेगनस्थानोंके असंस्थातकों आग्रायमाण करण आकर हिलेगनस्थानोंके असंस्थातकों आपता होते तक के खाना बाहिए। इसनी विशेषता है कि पूर्वमें निर्लेशित किये गये समयजबद्ध और अवबद्ध अननन्त सस्थाति ही ही ही है स्थीक अधिक अधिक के खाना बाहिए। इसनी विशेषता है कि पूर्वमें निर्लेशित किये गये समयजबद्ध और अवबद्ध अननन्त सस्थाति ही ही ही है स्थीक अधिक अधिक किया है कि पूर्वमें निर्लेशित हिये गये समयजबद्ध और अवबद्ध अननन्त सस्थाति ही ही ही ही होते हैं स्थीक अधिक क्षा स्थानिक अधिक किया है कि पूर्वमें निर्लेशित किये गये समयजबद्ध और अवबद्ध और अवबद्ध होते हिया ही ही ही है स्थीक अधिक क्षा स्थानका स्थान स्थानका स्थानिक स्थानका स्थानका

पाओग्गविसये चेव परूवणतरमाठवेमाणो सुत्तपर्ववमूत्तरं भणइ--

- अदीदे काले जे समयपबद्धा एक्केण पदेसगोण णिल्लेविदा ते थोवा ।
- ५ ५४६ वर्षावकाले वृश्वुत्तणिरलेबणहाणेसु जत्य वा तत्य वा णिरलेबिज्जमाणा समयपबद्धा एक्केक्केण परमाणुणा सेसमूर्वेण णिरलेबिबा बणता बत्यि ते सब्वे चेव एक्कवो मेलाबिबा योबा हाँति, उर्वारमिवयप्पविवदालमेत्तो बहुत्तवस्थाबो ।
  - # बेहि पदेसेहि विसेसाहिया ।
- ५५४७ अवीदे काले बोहि बोहि कम्मपरमाणृहि सेसमुबेहि से णिल्लेषिवा समयपबद्धा ते पुष्टिस्लीहितो विसेसाहिता विद्या वि चुत्त होइ । केत्तियमेसो विसेसी ? हेट्टिमबियप्सलगाणमणितम भागमेसो । तस्स को पडिमागो ? अभवसिद्धिएहितो ज्ञणतगुलो, तिद्धाणमण्यतमा, एत्थलण एयगुणबिङ्गद्धालम्स तप्यमाणसोवएसावो ।
  - एवमणतरोवणिधाए अणताणि द्वाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ५५४८ एव तीहि पदेसिंह चिल्लेबिबा विसेसाहिया चडुहि वदेसिंह जिल्लेबिबा विसेसा हिया इच्चादिकसेणाकताण हाणाणि विसेसाहियकसेण गत्था तहो जहल्णहाण विक्लप्रण दुगुण कालको मुख्यता करनेपर उनके इतने होनेसे कोई विरोध नही आता। अब अध्यसिद्धिक जीवोके

योग्य विषयमे ही दूसरी प्ररूपणाका जारस्म करते हुए आयोके सूत्रको कहते हैं— क्ष अतीत कालने जो समयप्रवह अन्तर्मे दोव रहे एक एक परमाणुको लेकर निर्लेणित

हुए हैं वे सबसे चोड़े हैं। हु ५५६ जतीत कारूमे पूर्वोक निर्लेषतस्यानोंमें जहाँ कहीं निर्लेष्यमान समयप्रबद्ध अन्तमें शेष रहे एक एक परमाणुको लेकर निर्लेषित हुए हैं एक साथ मिलाये हुए वे सब सबसे चोड़े होते. हैं क्योंकि जपरिम मेटीको प्राप्त समयप्रबद्ध इनसे अधिक देखे जाते हैं।

अ अतीत कालमे जो समयप्रबद्ध अन्तमें शेख रहे वो वो परमाणुओ को लेकर निर्लिपत हुए हैं वे विजेब अधिक होते हैं।

§ १४७ वतीत कालमे जन्तमें घोष रहे दो दो परमाणुत्रोको लेकर जो समयप्रबद्ध निलेंपित हुए हैं वे पूचके समयप्रबद्धोको अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं यह उक्त कथनका तात्यये है।

शका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अधस्तन भेदकी शलाकाओं के बनन्तर्वे भागप्रमाण है।

शंका- उसका प्रतिमाग क्या है ?

समाधान-अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण उसका प्रतिभाग है, क्योंकि यहाँके गुणहानिअञ्चानके तत्प्रमाण होनेका उपदेश पाया जाता है।

क्ष इस प्रकार एक एक परमाणुकी वृद्धिके कमसे अनन्तरोपनिषाको अपेक्षा अनन्त स्थान उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक हैं।

५५४८ इस प्रकार बन्तमें तीन-तीन परमाणुबोको लेकर निलेंपित हुए समयप्रबद्ध विशेष अधिक हैं। अ तमे चार-बार परमाणुबोंको लेकर निलेंपित हुए समयप्रबद्ध विशेष अधिक हैं हत्यादि क्रमसे अनन्त स्वान एकके बाद एक विशेष अधिक के क्रमसे जाते हुए तत्यस्वान् जवन्य स्थानको बङ्गिद्वाणतर तम्हि उद्देसे समुष्पञ्जवि ति भणिव होवि। पुणी वि तत्तो हेट्टिमद्वाणमेत्तपुविर गतुण विविध हुणुणविद्विद्वाणमेत्तपुविर गतुण विविध हुणुणविद्विद्वाणमेत्तपुविर विस्ववेष कर्मण असलेक्जेव हुणुणविद्विद्वाणेतु पिरुवोष्टिमस्त असलेक्जेव भागपाणानु गरेमु तिब्द्विद्वाणानुहीए चरिमविष्यप्ये अणतेष्ट्वि दिस्माणाहि अभवित्विद्व एहिंतो अणतेष्ठि विक्वाणतामापमेत्तिह णिल्लेविद्याण समयपबद्धाण सलागाओ अवीवकालविष्याओ अलाताओ प्रेत्तपुत्रपर्याणमाणो सृत्तपुत्तरं भण्ड—

### \* ठाणाण पलिदोवसस्स असखेज्जदिभागपिडिमागे जवमज्झ ।

देवते हुए उस स्थानमे द्विगुण वृद्धिस्थाना तर उन्यन्न तोता है यह उक कथनका तात् य है। फिर भी उससे अधस्तन स्थानोका जिनना प्रमाण है उतने स्थान कार जाकर तूमरा द्विगुणवृद्धप्रमाण स्थान उत्तर न होता है। इस प्रकार इस क्रमते पत्योपमके असस्यातचे आगप्रमाण असंत्यात द्विगुणवृद्धिस्थानोके आनेप्य वहीं होणवृद्धिस्थानके जिनस्थाते अनत्तगुणे और सिद्धोंके अन तवें भागप्रमाण अनन्त परमाणु बोको लेकर निर्केषित हुए समयप्रबद्धोंकी अतीत कालियपक अन त या सामाणी अपेत तहीं यवसध्यस्थान उत्पन होता है इस प्रकार इस अर्थीवरोषका कथन करते हुए आगेके सुन्नको कहते हैं—

## 🕸 स्थानोके असल्यातवें भागके प्रतिभागमे यवमध्य होता है।

५५४९ एक परमाणुसे लेकर उल्लुप्टसे अनात परमाणुश्रोके प्राप्त होने तक एकसे लेकर एक लिंकके क्रममे बढे हुए अन त स्थान यहीं होते हैं स्थािक एक समयप्रवृद्ध के उल्लुप्ट सोवप्रमाण होते हैं। यान यहां सम्मावस्यों उपत्रक होते हैं। पर-तु उल्लुप्ट शेव एक समयप्रवृद्ध के सम्मावस्य उपत्रक होते हैं। पर-तु उल्लुप्ट शेव एक समयप्रवृद्ध के सम्मावस्य ति समय के समयप्रवृद्ध के सम्मावस्य त्यान उत्पान होता है स्थॉिक तत्प्रायोग्य पत्याप्त्रम अस्यानोके अस्वस्यात्व आगमे प्रवृत्तमाणे समस्य स्थान उत्पान होता है स्थॉिक तत्प्रायोग्य पत्याप्त्रम त्यानोके अस्तिय अस्ति यसमस्य उत्पन्न होता है। क्ष प्रवृत्तम क्रम्य के अपत्र (आगे) विशेष हानिवंश अन्त स्थान आकर द्विण्यहानि होती है। इस प्रकार अस्तिय अस्तिय प्रवृत्तम क्रम्य अस्तिय अ

### णाणतरं थोव ।

५५० जबमञ्जाबो हेट्टिमोबरिनसयरुणाणागुजहाणिसरुगायो मिलिबूण योवात्रो ति बुत्तं होइ। तासि च पमाण पिलडोबमस्स बसरुज्जविभागो ति उवरि सुस्तवारो सयमेव अगिहिबि। तवो सिद्धनेवासि गाणंतरसरुगाणं योवसमिबि।

#### # एगतरमणतगुण ।

५५१ एवपुणहाणिहाणतरमर्जतगुणमिवि दुत्त होइ। पुण्युत्तणाणागुणहाणिसकावाहि स्वस्व हुप्पदाण्याणे ओविष्ट्रदे वणतस्वाविक्कणप्रसाणमेवपुणहाणिवद्याणपुण्यज्ञवि तस्त् तत्तो एव्यस्साणतगुणत्तमसविद्य सिद्धं। संयहि एत्य शाणागुणहाणसकावार्षं यमाणविसये विण्णयुष्यायणहु सुवित्समुक्तमाह—

### # अतराणि अंतरहिदाए पलिदोवमञ्छेदणाण पि अमखेनजदिमागो ।

६ ५५२ अतराणि जाणागुणहाणिणाणतराणि ति बुत्त होइ । अतरटुदाए एगेगगुणहाणि णाणतराणित्मत ठिवतस्तागाओं ति तीति बेब सरूवणिट्रेसी कवी बहुच्यो । पिरुवीदमञ्जेवणाण पि अससेजनिद्याणो एवेण मुत्तावयवेण तीति पमाणायिण्छेवो कवी बहुच्यो, पिरुवीदमञ्जेवछवण्य-सामाणायिण्ये के वहुच्यो, पिरुवीदमञ्जेवस्त सामाणायि । प्रति ताति पमाणाव्यक्रेवत्ते पायो । असे अस्ति प्रति पमाणाव्यक्रेवत्ते पायो । असे असेव असि प्रति प्रति प्रमाणाव्यक्रेवत्ते पायो । असेव असि प्रति प्रमाणाव्यक्रेवत्ते प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति प्रति । प्रति

५ ५५० नातान्तर अर्थात् यवसम्बद्धे अवस्तन और उपरिम स्थानोको समस्त नाना गुणहानिस्तालकाकाएँ मिलकर योजी होती है यह उक कपनका तास्याँ है। और वे पस्योपमके सास्यातवें भागप्रमाण है यह बात आगे मुनकार स्वयं हो कहेंगे, इसिकए इन नानान्तर शलाकाओका स्तीकपना सिद्ध हो जाता है।

क्ष उनसे एकान्तर अर्थात् एक गुणहानिस्थान अनन्तगुणा है।

५५१ एक गुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है यह उचत कथनका तास्य है। पूर्वोक नाना गुणहानिस्थाकाकांबीस समस्त स्थानीके आधामके भावित करनेपर अनन्त सद्यासे युक्त प्रभाषनाका एक गुणहानिस्थान उत्यन्त होता है, इसिलए यहाँपर नाना गुणहानि शकाकांबीके प्रभाषके विषयमें निर्णय उत्परन करनेके लिए आगिका सुत्र कहते हैं—

ॐ 'अन्तर' अर्थात् एक एक गुणहानिस्थानान्तरके निमित्त स्थापित शलाकाक्य 'अन्तराणि' अर्थात् नानागुगहानिस्थानान्तर पत्योपमसम्बन्धो अध्यक्केबोंके भी असल्यातवें भगग्रमाण है।

६ ५५२ 'अतराणि' पदछे नाना गुणहानिस्थानान्तर लिये गये हैं यह उक्त कथनका ताल्यमें हैं। 'अंतरिहुवाए' पदछे एक एक गुणहानिस्थानान्तरके निमित्त स्थापित को गयो शालाकाएँ को गयो हैं। इस प्रकार उक्त कथन डारा छन्हींने स्वत्यकान निर्देश किया गया जानना चाहिए। 'पिल्डोबसम्बद्धमाणां कर्सकेज्यहानां रे हम सुन्देश स्वत्य डारा उन्होंके प्रमाणका निर्णय किया गया जानना चाहिए, क्योंकि पत्थीपमके कर्षच्छेत्यकाकाओं के मी सर्वस्थातये आग डारा मुक्कक्ट स्वत्ये उन्हींके प्रमाण का निर्णय देखा जाता है। क्योंत उन्हींके प्रमाण का स्वयारण किया गया है क्योंत् उन्हींके प्रमाण निर्णय देखा जाता है।

अ यहाँ इन स्थानोंकी नाना गुणहानिज्ञकाकाएँ सबसे बोडी होती हैं।

हाणतरमणतगुणमिवि ण एत्य को वि वामोहो कायव्योत्ति पुण्युत्तमेवत्यमुबसहारमुहेण परुवेमाणो सत्तमृत्तर भण्ड—

# णाणतराणि थोवाणि । एकतरमणतगुण ।

५५२ गयत्यमेव मुत्त । एवं अवस्यादसेसयाण थि पयदजवमन्त्रपञ्चला जिरवयव-मणुगतस्या, विसेसामावादो । एवमेव पर्व्याय पुणो भवसिद्धियपात्रोग्गे अभवसिद्धियपात्रोग्गे विसये च साहारणभुद पञ्चणतरमाडवेमाणो सृत्यपव्यमुत्तर भणाइ—

 खनगरस वा अस्खनगरस वा समयपबद्धाण वा अनबद्धाण वा अणुसमय-णिन्छेनणकालो एमसमझ्यो बहुगो ।

६ ५५४ जणुबमयणिल्लेबणकालो णाम समयपबद्धाण वा भवपबद्धाण वा विरतरणिल्लेबण कालो। सो वुण जहणोज एमसमयमेत्तो होबि, बोनु वि फासेनु णिल्लेबणहिंबीण गुबयो होडूण मज्से एमसमय वेव भवसमय पबद्धणिल्जेबणहिंबीबबाभावेण परिणानमाणस्त तत्रुवकभावो। एव दुसमह्य तिसमद्वाविकमेण अणुसमयणिल्लेबणकालो जायात्ववो जावुक्तसंगाविकाए वसलेकादि आमामेत्तो अणुसमयणिल्लेबणकालो समुक्कद्वो ति, खबगतेद्वोए सताराव्यवाए वा एतो अहिन्यराणुसम्ब णिल्लेबणकालसाणुबलभावो। एवमेदे जणुसमयणिल्लेबणकालविषये महण्णकालय्तुवि जायुक्क स्सकालो ति समयुत्तरकमेण टबेबूण एस्य अणुसमयणिल्लेबणकालो एंगसमश्रो बहुओ ति वुस्ते

यत इस प्रकार ये पत्थोपमके अर्थच्छेदोके भी असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं, इसलिए इनमें एक गुणहानिस्थाना तर अन तगुणा है इस प्रकार इन विषयमे किसी प्रकारका भो व्यामोह नहीं करना चाहिए। अब पूर्वोच अर्थको हो उपसहार द्वारा प्ररूपणा करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

अ षाणतराणि' अर्थात् नाना गुणहानिस्थानातर सबसे थोडे हैं। तथा उनसे 'एकांतर' अर्थात् एक गुणहानिस्थाना तर अनिताणा है।

५५२ यह सूत्र गताय है। इस प्रकार मनबद्धीयोको मी प्रकृत यवमध्यप्रक्यणा समग्र क्यसे करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषना नहीं है। इस प्रकार इतना प्रक्यण करके पुन भवसिद्धिक चीवोके योग्य और समयसिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे सामनभूत दूसरी प्रकृत्याको आरम्भ करते हुए आगेके सुत्रप्रज्ञ यको कहते है—

 क्ष अपक के अयव। अक्षपक के समयप्रबद्धों का अथवा भवबढ़ों का एक समयसम्बन्धी अनुसमय निर्लपनकाल बहुत है।

५५४ समयप्रबदोका बचवा जवबदोना जो निरन्तर हानेवाला निलंदनकाल है वह जब यह एक समयप्रमाण होना है, क्योंकि होनो हो पादश्रमाणी निलंदनक्य दिवतिकोका करवा हाकर मध्यमे एक समयप्रमाण होना है, क्योंकि होनो हो पादश्रमाणी निलंदनक्य दिवतिकाले काल हो सन्वद्ध लोर समयप्रमाण करनेवालेका काल हा समयप्रमाण करनेवालेका काल हा सामयप्रमाण करनेवालेका काल पाया जाता है। इसी प्रकार दो तमयपाले और तीन समयप्रालेके काल प्रमाण समयप्रमाण समयप्रमाण करवालेका व्यवस्थातय आवश्रमाण प्रतिसमय निलंदनकाल व्यवस्थ होता है इस प्रकार सामयप्रमाण प्रतिसमय निलंदनकाल व्यवस्थ होता है इस प्रकार सामयप्रमाण प्रतिसमय निलंदनकाल काल व्यवस्थ होता । इस प्रकार काल करवाल को स्थारित करके व्यवस्थ कालसे स्थारित करके स्थारित स्थारित करके स्थारित करके स्थारित स्

जनस्वयास्स ताव जवीवे काले बोसु वि फासेसु जिल्लान्यस्ति प्रमुख्ता होतून पुणी तार्थि मन्त्रे एमा पिल्लेबर्णाट्टवी होतूण उदर्य छहिष । एवेब्ह्रिशिल्लेबर्णाट्टवीणपुरयकाल्स्स जवीवे काले सम्बन्ध गहिस्तकामानो जगतानो होट्टच उदर्शनिवप्ययोज्ञेडक्टसलाम्प्रीहिती जहुमीनो जादाजो। एव स्वायस्स वि बन्धन्य। गर्वार वाणानोवावेक्साए एस कालो चेत्रस्त्रो। एपजीवावेक्साए वि एस कालो जाविल्याए जससेजजविभागयेनो होट्टच सम्बन्ध्यो होति त्ति चेत्रस्त्र

## इसमइओ विसेसहीको ।

५ ५५५ 'लावगस्स वा अक्लवगस्स वा अणुसमयणिरुलेबणकालो' ति पुञ्चसुत्तावो अणुबहुदै । तेणेबमेल्य पुत्तस्वतवंश काथको न्याववान्त्ववारस्त वा अक्लवगस्स वा अक्लवगस्स वा अक्लवगस्स वा अक्लवगस्स वा अक्लवगस्य वा अप्रसमयणिरुलेबणकालो बुसमाइजो पुञ्चस्ताले पेक्लवणु विसेसहीणी होति ति । कि कारप्त ? वो होणिरुलेबण दुवीणमर्तादवास्वकेण स्त्रोणो अवीबहुरुलहो होह तेण पुविकरल कालावो एसो कालो विसेसहीणो जावो । एस्व विसेसहीणेयाण हेहिमरासिस्तासलेब्जहिमागो । तस्स विअभागो आविल्याए असलेबज्जिसम्यो । एस्व वि पुत्र व खराग्स अदीबजालिसये णाणाजीवप्याए एसो कालो वर्णाचे तिस्थे। एस्वीवप्याप्य आविल्याए असलेबज्जिमाग प्रमाणो ति वत्तव्य । उत्तरियपदेतु वि एसो अस्यो सक्वरच कोजिव्यवो ।

यहापर अनुसमयसम्ब भी निर्लेपनकाल 'एक समयसम्ब भी बहुत है' ऐना कहनेपर असपकर्त तो अतीत कालमे दानो ही पादवमाधीने अनिर्लेपनक्य रिवित्योंका उदय होकर पुन उनके मध्यमें एक निर्लेपन स्थित होकर उदयको प्राप्त हाति हैं। इर प्रकार निर्लेपन स्थातियों उदयकालकी स्थतित कालमें स्थान प्रदाण को गयी सलाकार्य अवनन्त होकर उपित मेदसे सम्बन्य रखनेवाली सालाकां सो वहन हो जाती हैं। इस प्रकार स्थवनक में कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह काल नाना वीवोको स्थेता प्रदेश कराम स्थाप स्थाप

क्ष दो समयवाला अनुसमय निलेंपनकाल विशेष हीन है।

५५५ क्षपक्के अथवा अक्षपक्के समयप्रवर्धका अथवा भववर्दाका 'अनुसमयबाक्ष्म निर्छेपनकाल' इचकी पिछले सुत्रते अनुवृत्ति होती है, इपिल्ए यहीपर उस पदके साम सूचके अर्थका सम्बन्ध कर लगा चाहिए—अपक्के अथवा अक्षपक्के अववर्दाका अथवा समयप्रवर्दाका अनुसमय निर्छेपनकाल तो समयवाला पूर्वोक कालको देखते हुए विशेष होन होता है।

शका--- इसका क्या कारण है ?

सभाषान—क्योंकि दो दो निर्लेषन स्थितियोका अन्तरितरूक्षे सयोग अतीव दुर्लम है। इसिक्टए दुवेके कालसे यह काल विशेष हीन हो जाता है।

यहाँपर विशेष होनका प्रमाण वयस्तन राशिका व्यवस्यातवाँ भाग है बीर उसका प्रतिवास झाविलके वसक्यातवें भागप्रमाण है। यहाँपर की पहलेके समाव ऋपक असीत कालमें माना बीवोंको मुख्यतासे यह काल बन त प्रहण करना चाहिए। तथा एक बीवकी मुक्यतासे आविलके कासंख्यातवें मागप्रमाण है ऐसा कहना चाहिए। बागेके पदोबे भी यह सवत्र योजित कर सेना चाहिए।

### # एव गत्न आविलयाए अससेन्जिदिमागे दुगुणहीणो ।

५५६ एव तिसमझ्य चतुसमझ्याबोण पि अणुसमयणिव्हेंवणकालाण विसेसहीणमावी लेवच्यो वाब बालिकाय अस्वेद्रम्मागेनेत्वाविकाय स्वास्तेत्र्याविकाय वास्तेव्याविकाय स्वास्तेव्याविकाय अस्वेद्रम्मागेनेत्या विकार प्रतिकाय प्रतिकाय स्वास्तेव्याविकाय प्रतिकाय स्वास्त्रिया उत्तरि पृत्योगं गुजहाणिक्षद्वाणमेत्ते । उत्तरि पुणी वि विसेसहोणकनेण जेवच्य बाव वाविकायाएं व्यस्तेव्याविकाय स्वास्त्रिया प्रतिकाय । सर्पष्टि प्रवासिकाय प्रतिकाय । सर्पष्टि प्रत्याविकाय विकार विकार स्वास्त्रिया । सर्पाचिकाय । सर्पाचिक

# # उक्तरसओ वि अणुसमयणिन्लेवणकालो आवलियाए असखेनजदिमागी ।

५५५७ खबगस्स वा बन्धवगस्स वा भव समयपबद्धणिल्लेबणद्वियोणमुद्यकालो णिरंतर-सल्वेबण लग्नपाणो उचकरसेण बाविष्ठ्याए असलेब्जियागमेतो वेव होवि ति चुत होइ। एरव सल्बर्स्य 'बणुतमयणिल्लेबणकालो' ति चुत्ते भव समयपबद्धतेसाण चेव चुत्राणमुद्यकालो ति ण चेतर्कत, तहाविह्तभवाणुकलभावो। किंतु तत्य केत्तियाण पि भव-समयपबद्धाण णिल्लेबण सभव पेविक्युण (सस्तीयपकालन्स वि अणुसमयणिल्लेबणकालत्सेस्य पक्षविद्या हुइन्छ। एव च सुत्त वेसामासय, तेण अणुसमयणिल्लेबणकाल वि चेत्रण पयवप्याबहुआणुगमो समया

क्ष इस प्रकार विशेष होनके क्रमसे जाकर अनुसमय निर्लेपनकाल आविलिके असंख्यातचें भागमे द्विष्ण होन होता है।

§ ५५६ इस प्रकार तीन समयवाले, चार समयवाले लादि भी अनुसमय निर्लंपन काळोका उत्तरोत्तर विशेष हीनपना तकतक ले बाना चाहिए जब बाकर आविकते असस्यातवें भागप्रमाण काविकते विशेष होने के काविकता हो । आगे फिर भी दिशेष होनके कमसे आविकते अस्यातव भागप्रमाण सबसे उत्कृष्ट अनुसमय निर्लंपनकालके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिए। यहीपर आविकते असंयातव भागप्रमाण गुण्डानियों होती हैं ऐसा महण करना चाहिए। अब पहाँ सम्य भी अन्तिम विकर्पते सम्बन्ध राज्य अद्याग अनुसमय निर्णंपनकाल अवकत्य अस्य और अस्पर होनों में अन्तिकते विकरण नामप्रमाण हो होता है उससे अबिक प्रमाणवाला नहीं। इस प्रकार इस अर्थावियोषको स्पष्ट करनेके लिए आगेक सुनका अवतार हुआ है—

### 🕸 उत्कृष्ट भी अनुसमय निर्लेपनकाल बावलिके बसंस्थातवें भागप्रमाण होता है।

§ ५५७ क्षपक अयदा अव्यवक मनवब और समयप्रबढ़ोकी निर्लेपन स्थितियोका तदय काल निरन्तरकपने प्राप्त होता हुना बरकुष्टसे बाविलक असस्यातव भागप्रमाण हो होता है यह इस कपनका तात्य है। यहांपर सवव "अनुसमय निर्लेपनकाल" ऐसा कहनेपर केवल मयबढ़ोंका और केवल समयप्रबढ़ोका तदयकाल ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए, वर्षोंक तस फ्राप्त देस समयक नहीं पाया थाता। किन्तु नहींपर किनते हो भवबढ़ों को समयप्रबढ़ोक निर्लेपनका सम्भव वेखकर मिश्र उदयकालका सो अनुसमय निर्लेपन कालपना यहांपर कहा गया है ऐसा बानना चाहिए। अत यह सुत्र देशामप्त है इस कारण अनुसमय निर्लेपनका सा ग्रहणकर समयक वालिए। अत यह सुत्र देशामप्त है इस कारण अनुसमय निर्लेपनकालको भी ग्रहणकर समयक वालिए।

विरोहेणाणुगताच्यो । संपष्टि एमाबिएगुत्तरकामेण परिवाहिबाहि वणिल्लेबणहिबीहि अतिरिवाणं जिल्लेबणहिबीणमुबयेण णिल्लेविवयुक्ताणं भव-समयपबद्धाणमधीवकालविसये बोवबहुत्तमस्त्रवण सबसेण परुवेमाणो उपरियं सुत्तपर्ववमाढवेड्—

 अक्खबगस्स एगसमझ्येण अतरेण णिम्लेविदा समयपबद्धा वा भवबद्धा बा थोवा ।

\$ ५५८ एदस्तरेयो वुण्यवे—अवस्ववगस्स अवीदे काले णाणाकम्महिविज्ञक्मंतरे वा एगकम्महिविज्ञक्मंतरे वा दोसु वि पासेसु एगेगजणित्लेक्चहिवि अतर होदून पुणो तासि सब्दे श्रीस्पायाओ भवसमयपबद्धाण णिल्लेक्चहिदोश्रो उदयमागदाओ अस्यि तासु लद्धतसयपबद्धाणं भवबद्धाणं च तरेथेव लल्लेविवसक्याण सव्यत्य उच्चिणजूण गाहिदसलागाओ जणताओ असस्वेत्जाओ च होदूण सव्यत्योवाओ भवति, उवरिमवियप्पविवद्धस्य समयपबद्धसलागाणमेत्तो जहाक्षम बहुन्वसंसमादो।

# # दुसमएण अंतरेण णिन्छेविदा विसेसाहिया ।

५५९ बोसु वि पासेसु वो द्वोजिललेखनिट्टवीजो होडूण पुणो तासि मज्जे केलियाजो वि भव समयण्डद्विणल्डेवनिट्टविजो उदय काडूण गवाजो जवीकालप्यणाए जणताजो जिल्हा किस्म । क्रम्मट्टिविचिववक्साए व असवेज्जाजो । पुणो तार्ष ए एक्टिविचवक्साए व एवट्टवाण व गहिद सलायाजो हेट्टिमविययप्रस्ताण भवाव्याण व गहिद सलायाजो हेट्टिमविययप्रसामाहितो विसेसाहियाजो होति सि सुसरस्ववण्यो। विसेसयसाणमेल्य सलायाजो हेट्टिमविययप्रसामाहितो विसेसाहियाजो होति सि सुसरस्ववण्यो। विसेसयसाणमेल्य सलायाजो हेट्टिमविययप्रसामाहितो विसेसयसाणमेल्य सलायाजो होति सि सुसरस्ववण्यो। विसेसयसाणमेल्य सलायाजो होति सि सुसरस्ववण्यो। विसेसयसाणमेल्य सलायाजो होति सि सुसरस्ववण्यो। विसेसयसाणमेल्य स्वाप्त स्वाप्त

अविरोधपूरक प्रकृत अल्पसहुत्वका अनुगम जानना चाहिए। अब एक वे लेकर एक एक अधिकके क्षमते परिवर्षित अनिर्लेशन स्थितियोक्षे बन्तरित निर्लेशन स्थितियोका उदयवे निर्लेशितपूत्र पत्रस्व और समयप्रवाके अतीत कालसम्ब भी अल्पसहुत्वको अलपकके सम्बन्धसे प्रकृपणा करते हुए सावेद समुद्रसम्बद्धा आरम्भ करते हैं—

🕸 अक्षपकके एक समयिक अन्तरसे निर्लेषित समयप्रबद्ध अथवा भवबद्ध सबसे बोडे हैं।

§ ५५८ अक्षपद के अतीत कालमें नाना दमस्थितियों के भीतर अथवा एक कमेस्थितिक भीतर दोनो ही पाश्यमागोमे एक एक अनिलॅशनस्य स्थितिका अन्तर होकर पुन उनके मध्यमें खितानी मदस्यों और समयश्रद्धों की निलंपति स्वस्था प्राप्त हुई है उनमें वही निलंपित स्वस्था प्राप्त हुए समयश्रद्धों की निलंपति स्वस्था प्राप्त हुए समयश्रद्धों की निलंपति स्वस्था महा हुए समयश्रद्धों की निलंपति स्वस्था सहण की गयी शलाकाएँ अनन्त आपेर अस्थात होकर सस्य भीते हैं। है के स्थाक उपरिक्त विकल्तोसम्बन्धी प्रवस्त बोर समय प्रदाको शलाकाएँ आगे आगे कमसे बहुत देखी वाती हैं।

## 🕸 दो समयिक जातरसे निर्लेपित समयप्रवद्ध और भवबद्ध विशेष अधिक होते हैं।

५५५९ दोनो ही पार्श्वभागोमें दो दो बनिर्लयनरूप स्थितियाँ होकर पुन उनके मध्यमें कितनी ही भवसिद और समयप्रवृद्धिय निर्लयन स्थितियाँ उदयको प्राप्त होकर बतीत कालकी मुख्यतामें बनन्त होती हैं। पुन उनमें जिनका निर्लयन होती हैं। पुन उनमें जिनका निर्लयन हो गया है ऐसे समयप्रवृद्धी और मब्युलकी गया शाकाका अध्यक्त मिल्लें कहा काल कि स्थान स्थान

हेट्टिमसलागाणमसखेरुजविभागो। तस्त को पडिणागो ? पल्डिबोबनस्त जसलेर्ज्जविभागो, एस्च सणुणक्राणिजद्वाणस्त सप्पमाणसोवएसाडो। एच तिससयेण जतरेण जिल्लेजिया विसेसाहिया, चतुसमद्रश्रीरुजेट्टिम् भेसद्वाणे दृश्यवद्वी होवि स्त जाणावणद्वपुस्तरसुसारमो –

# एव गतूण पलिदोवमस्स असखेजजदिमागे दुगुणा ।

५५६० पुण्युत्तभागहारमेलाद्धाणमुत्ररि गतुः तदित्यविवय्यसलागाओ पिलशेषमस्स स्रसल्यादिभागमेत्तर्णतरेण (धल्लेविज्जमाणाण भवसमयव्यद्धाणमदीवकाल्य्यणाए स्रणताको सम्मद्भिविवयवलाए च असल्यज्यपमाणाओ होत्रृण दुगुणविद्वाओ बहुव्याओ ति अत्त होद । एवसेच दुगुणविद्वयद्धाण ए चत्रसल्यज्ञपमाणाओ होत्रृण दुगुणविद्वयद्धाण पुण्याद्वयद्धाण प्रतिकृति । प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्य प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्य प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्य प्रतिकृत्याण प्रतिकृत्य प्रतिकृत्याण प्रतिकृत

# हाणाणमसल्बन्जिदिमागे जनमञ्झे ।

६ ५६१ एत्यतगसयलद्वाणाणि चित्रवोवमस्स असल्वेज्वदिभागनेत्ताणि एगाविएगुत्तर कमेण परिवाड्डवाणमणित्लेविबाद्विवसलागाण तत्तो अहिवयराणमणुवलभावो । एवविहस्स सयक्ष

शका -- उसका प्रतिभाग क्या है ?

समाधान—परवोपमका असस्यातनां भाग प्रतिभाग है, क्योंकि यहाँका गुणहानिअध्वान तरप्रमाण है ऐसा आगमका उपदेश है।

क्षी प्रकार तीन-तीन समयके अन्तरसे निलापत वे विशेष अधिक हैं, बार बार समयके अन्तरसे निलिपन वे विशेष अधिक हैं इत्यादि कमसे बाकर उसके बाद पत्योपकके असंस्थातवें आगायमाण स्थानों प्राप्त होनेवर हिंगुण वृद्धि होती है। इस प्रकार इसका ज्ञान करानेके लिए आगोफे तुनका आरम्य करते हैं—

क्ष इस प्रकार विशेष बिधकने क्रममे जाकर पत्योपमके असल्यातमें भागप्रमाण स्थान जानेपर वहाँ उनका प्रमाण बूना होता है।

५ ५६० पूर्वोक भागहारप्रमाण स्थान उत्पर कमहे आकर पत्थोपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण अन्तरसे निर्लेप्याना मवनद और समयजबद्वीकी बहु प्राप्त हुई स्थाकार्य खतीत कालकी मुख्यताक्षे अन्तर और कमस्यानिकी विश्वकों अस्वस्थात्यमाण होकर हुनो वृद्धिको प्राप्त हुई आनी चाहिए यह उक्त बनका तात्यर्य है। यह एक दूना वृद्धिकर स्थान है। इस प्रकार पत्थोपके असस्थातव भागप्रमाण स्थानोक व्यक्तीत होनेपर वही समस्त स्थानोक असंख्यातव भागप्रमाण स्थानोक व्यक्तीत होनेपर वही समस्त स्थानोक असंख्यातव भागप्त अकुत भेदकर चालकालोक आव्यक्ष यनकष्य उत्पन्त होता है इस प्रकार इस अर्थावयोषका ज्ञान कराते हुए आगेक सुनको कहते हैं—

 श्रम कितने द्विगुण वृद्धिक्प स्थान प्राप्त होते हैं उनके असल्यातवें भागमे यवसध्य होता है।

९५१ यहाँ समस्त स्वान पल्योपमके बसस्वातर्वे भाषप्रमाण है क्योंकि एकसे लेकर एक-एक अधिकके क्रमसे परिवधित वानिर्लेपित स्वितसम्बन्धी शलाकाएँ उनसे अधिक नहीं पाई 

### अक्स्सय पि णिल्लेवणतर पलिदोवमस्स असलेज्जदिमागो ।

५६२ कुवो ? एत्तो अवभिह्णाणमणिल्लेवणद्वियोण णिरतरस्वयेण सञ्चरवमणुवलभावो । एव पि सुत्त वेसामासय तेण जिल्लेवणद्विवील् मि एमाविरयुग्तरकमण अतरिवालमणिल्लेवणद्विवीणं भव समयपब्दसलागाहि ययवजयनक्षपक्षणाविसेतसभव जाणिय कायव्यो । जहा एसो अत्यो अवस्वयगस्त म गावो तहा वेव खागासा वि माग्यवणो । णविर तत्य उवकत्सय पि जिल्लेवणं तमावालियाएं असलेकविभागे । एवमेव समाविय संपेह एगसमएण जिल्लेविक्तमाणाणं सभवसमयपब्दाणं पमाणावात्रराज्ञविद्यां समाविय संपेह एगसमएण जिल्लेविक्तमाणाणं सभवसमयपब्दाणं पमाणावात्रराज्ञविद्यां समाविय संपेह एगसमएण जिल्लेविक्तमाणाणं सभवसमयप्रवद्याणं पमाणावात्रराज्ञव्यविद्यां समाविया संपेत्रव्याणं माणावात्रराज्ञविद्यां समाविया संपेत्रव्याणं माणावात्रराज्ञव्यविद्यां समाविया संपेत्रव्याणं समावित्यां प्रविद्याणं समावित्यां प्रविद्याणं समावित्यां प्रविद्याणं समावित्याणं समावित्या प्रविद्याणं समावित्या प्रविद्याणं समावित्यां स्वयास्य स्वयाणं स्वयास्य स्यास्य स्वयास्य स्वयास्य

जाती। अत इस प्रकारके समस्त स्थानोके अर्सच्यातये आगप्रमाण स्थानमें तत्प्रायोग्य पत्योपमके अस्यातये आगप्रमाण अन्तरसम्बन्धी वेरोखे अन्तरिस स्थितियोके उदयक्षे निर्लेश्त पूर्व भवबद्ध और समयप्रवद्धीको स्थान १ एवं भवेक समान अन्तरसम्बन्धी वेरोखे अत्यात है। अग्ये इसके रयसम्प्रक्ष्मी उत्यान इस जाने वाहिए। यह इस सुक्रका अथके साथ सम्बन्ध है। आग्ये इसके उपरिम्म स्थानके अस्वस्थात बहुभागप्रमाण स्थानोवे विशेषहानि द्वारा असस्यात गुणहानियाँ जाकर सबसे उत्कृष्ट निर्लेशको अन्तरसे निर्लेशित प्रवबद्ध और समयप्रवद्धीको अनन्त कोर असस्यात स्थानोको प्रहण करके अन्तरसे निर्लेशित प्रवबद्ध और समयप्रवद्धीको अनन्त कोर असस्यात स्थानोको प्रहण करके स्थानाहिए। यहाँपर नाना गुणहानि सक्षाका ए पत्योपमके असस्यातवें आगप्रमाण है तथा एक गुणहानि स्थानान्तर भी पत्योपमके असस्यातवें आगप्रमाण है तथा एक गुणहानि स्थानान्तर भी पत्योपमके करका अस्वात्य आगप्रमाण है। अब यहाँ अन्तिम विकल्पको स्थब्द स्थाने स्थानान्तर भी पत्योपमके करते हैं—

#### 🛪 उत्कृष्ट भी निर्लेपनरूप स्थितिका अन्तर पत्योपमके असस्यातवें भागप्रमाण हैं।

६५६२ वर्धोक इससे लिखक बाँनलेंपित स्थितियों निरस्तर सवत्र उपरच्य नहीं होती हैं। यह पुत्र भी देशायर्थक है, इसलिए निर्लंभनक्य मिस्तियों है एकते केकर एक-एक लिखकके क्रमसे कर्मारत लिलेंपनक्य स्थितियों की मनवड बीर समयश्रवड शालाकाओं के द्वारा प्रकृत यह मध्य प्रक्षणावियों समय वानकर करना नाहिए। यहाँ जिल क्कार यह वर्ष असपक्की अपेखा कहा है उसी प्रकार क्षमक्ष के वेशा के लिए ती हो है है हो प्रकार क्षमक्ष के वेशा बी बान देना काहिए। इतनी विशेषता है कि वहाँ पर क्षमक्ष भी निर्लंपन अन्तर आविलेख सक्कार के शामप्रमाण होता है। इस प्रकार इस कथनकी समाप्त करके बाद एक समयके द्वारा निर्लंपमान सम्भव समयश्च होने प्रमाणका अववारण करके िकए लागेके सुन्नप्रसम्पकी कही हैं—

- एक्केण समयेण णिल्डेविज्जति समयपबद्धा वा अवबद्धा वा एक्को वा,
   हो वा तिण्णि वा, उक्करसेण पिट्टोवमस्स असलैज्जिदिमागो ।
- ६ ५६२ एगाबिएगुक्तरपरिबङ्गीए गतुण उक्कस्तेण पछितोबमस्स अश्लेज्जविभागमेला चेव समयमद्धा अवदद्धा च एगसमएणीयस्टिज्ज्जिमाणा होति, गाबिरिता ति भणिव हरू। एसा च पक्ष्यणा स्नवगस्त अवस्तवगस्त च साहारणगुदा बहुम्बा, उभयस्य वि उक्कस्तेण पछिद्योक-सस्स असंख्यान्निमागमेताण अवसमयणबह्याचमेयसयीण जिल्लेखणसभव पडि विसेसाभावादी।
  - # एदेण वि जवमन्झं ।
- ६ ५६४ एवेण वि अणंतरमृत्तणिहिट्टेण अत्यन्तिसेसण परिन्छिण्णसक्त्वाणमेयभेगावि एमुत्तरक्रमण एगसमयेण णिरलेविञ्चलाणाणं अवसम्बयपद्धाण्यवीदकालमत्तियुण जवसम्बर पत्रवाणा साथला ति अणिव होइ। सपहि जइ वि एवस्स जवसम्बरस्य पत्रवच्या सुमाना तो वि अर्थव्या कार्यव्या ति अणिव होइ। सपहि जइ वि एवस्स जवसम्बरस्य पत्रवच्या सुमाना तो वि अर्थव्या कार्यव्या ति अणिव होइ। सपहि जा वि एवस्स विवास प्राप्त वि प्रत्या वि एवस्स विवास प्रत्या वि प्रत्य व
  - # एक्केक्केण णिल्लेविज्जति ते थोवा ।
- ५५६५ एव भणिवे बतीवे काले जे एगेनसमयपबद्धा भवबद्धा च होदूण जिल्लेविवा तैसिमदीवे काले सम्बन्ध उध्विणिदूण गहिवसलागाओ वर्णतसलाबिच्छल्णाओ होदूण उबरिम विययपपिडबद्धसलागाहितो योवाओ त्ति वृत्त होइ।
- अ जो समयबद्ध या भवबद्ध एक समय द्वारा मिर्लेपित किये जाते हैं वे एक होते हैं, अथवा वो होते हैं अथवा तीन होते हैं। इस प्रकार कमसे जाकर उत्कृष्ट पल्योपमके असल्यातर्वे भागप्रमाण होते हैं।
- ५ ५६३ एकसे लेकर एक-एक अधिक परिवर्षित कमसे जाकर एक समय द्वारा निर्लेच्याना समयबद्ध और मनबद्ध उत्कुष्टसे पत्योपमके असस्यातवें सायप्रमाण होते हैं, इनसे अधिक नहीं होते यह उक्त क्यानका तारपर्य है। किन्तु यह प्रकण्णा अपक और असपकरे समानक्यसे जाननी माहिए, स्पोक दोनो ही स्थानोपर पत्योपमके असंस्थातवें मागप्रमाण भवबद्ध और समयप्रबद्धों का निर्लेचन सम्मय होनेके प्रति विद्योखताका जमाव है।
  - क्ष इस अर्थविशेषके अनुसार भी यवमध्य होता है।
- ५५६४ 'एटेण वि' वर्षात् इस अनन्तर सुत्र निरिष्ट वर्षीवशेषके अनुसार भी एकसे लेकर एक एक बिचक कमसे परिच्छा सबकर निर्लेच्याना इन प्रवबद्ध और समयप्रबद्धोंकी अतीत कालके आश्यसे यवमध्य प्रक्षण करनी चाहिए यह एक क्वनका तात्य्य है। जब यद्यपि इस यबमध्य प्रक्षण प्रकृति होने भी मन्त्रवृद्धि जीताओं के अनुगृहके लिए उसका विवरण करते हुए पूणिसूत्रकार बागेके विभाषाप्रत्यका बारन्य करते हुँ—
  - 🕸 जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध एक एक करके निर्लेषित किये गये हैं वे सबसे बोडे हैं।
- 5 १६५ ऐसा कहनेपर अतीत कालमें वो एक एक समयप्रबद्ध और भवबद्ध निर्छिपत किने गये हैं उनकी बतीत कालमें सर्वत्र एकत्रित करके ग्रहण की गयी शलाकाएँ बनन्त सचयाक्य होकर आगेके भेदोसे सम्बन्ध रखनेदाली शलाकाओं की बपेक्षा बोड़ी होती हैं।

### # दोण्णि णिल्लेविन्जंति विसेसाहिया ।

५६६ वे बो-दो समयपबद्धा मकबद्धा वा एगसमएण णिल्लेविया लि अदीवकाले सम्बद्ध जहासमयपुण्चिवात्रुण गहिवा पुळ्यल्लेहितो विसेसाहिया लि वृत्त होइ । विसेसपमाण मेल्य पिल्लोवमस्स असल्लेकबिद मायपिडमानियं, एन्यतनगुणहाणिअद्याणस्त तथ्यमानत्तात्वो ।

# तिण्णि णिल्लेविज्जित विसेसाहिया ।

५५६७ जे तिष्णि तिष्ण णिल्लेबिबा भवबद्धा समयपबद्धा वा ते अवीवकालें सक्वत्य समुख्यितसक्वा अर्णतरहेट्टिमवियप्यसलागाहितो विसेसाहिया ति भणिव होइ।

# एव गंतूण पलिदोवमस्स असखेन्जदिमागे दुगुणा ।

५६८ एक्पन हिदेवेगविससपडिबद्वोर् गंतुल पित्रवासस्य असकेण्यविभागमेलद्वाले दुगुणवट्टी समुप्यव्यक्ति ति बुत्तं होइ। एव बुगुववट्टिबा बुगुणवट्टिबा जाव पित्रवेशसस्य असकेण्य सम्प्रपण ति ति वृत्तं होइ। एव बुगुववट्टिबा बुगुणवट्टिबा जाव पित्रवेशसस्य असमक्य सम्प्रपण ति ति वृत्ति सहिष्यक्रस्य पित्रवेशसम्य स्वत्रक्रस्य पित्रवेशसम्य स्वत्रक्रस्य पित्रवेशसम्य स्वत्रक्रस्य पित्रवेशसम्य स्वत्रक्षस्य प्रविभागम्य स्वत्रसम्य स्वत्रक्षस्य पित्रवेशसम्य स्वत्रक्षस्य प्रविभागमे स्वत्रसम्य स्वत्रक्षस्य प्रविभागमे स्वत्रसम्य स्वत्रक्षस्य स्वत्रकृति स्वत्रक्षस्य स्वत्रक्षस्य स्वत्रक्षस्य स्वत्रकृति स्वति स्वत्रकृति स्वति स्वति

को समयअबद्ध या भवनद्ध वो वो करके निर्लेपित किये गये हैं वे विदेश अधिक होते हैं। \$ ५६६ जो दो दो समयअबद्ध या भवनद्ध निर्लेपित किये गये हैं वे अतीरकालमे सर्वत्र यथासम्भव एकत्रित करके ग्रहण किये गये पहलेको अपेक्षा विदेश अधिक होते हैं यह उक्त कथन का तात्यर्थ है। यहाँपर विशेष भाग पत्योधमके असंख्यातवें आगके प्रतिभाग प्रमाण है, क्योंकि यहाँका गुणहानि अध्यान तत्प्रमाण है।

क्ष जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध तीन तीन करके निल्पित किये गये हैं वे विशेष अधिक होते हैं।

५५६७ जो भवबद्ध या समयपबद्ध तीन तोन निर्लेपित किये यथे हैं वे बतीत काल मे सर्वत्र एकत्रित किये गये बनन्तर अधस्तन मेदोको शलाकाबोसे विशेष अधिक होते हैं यह उक्त कवनका तालये हैं।

अ इस प्रकार एक एक अधिकके क्रमसे जाकर पत्योपमके असल्यातवें भागमे वे दूने हो गये हैं।

१ ता वा प्रत्यो -पविवत्तीए ।

हाणिसलामाओ अश्लेज्जपुणाओ ति एसो सम्बो वि अत्यविसेतो पुत्तणिलीणो वनसाचेयको । सर्वाह एत्यतवणाणागुणहाणिसलामाणमेयपुणहाणिहाणतरस्स च पमाणायहारणं कुणमाणो सत्तवतरं भणड—

#### # णाणतराणि भोवाणि ।

६ ५६९ एत्यतगणाणागुणहाणिसलागाओ पल्डियोवमस्स असल्बेन्जविनागमेत्तीओ होदूण योवाओ त्ति वृत्त होइ ।

### # एक्कतरछेदणाणि वि असखेन्जगुणाणि ।

६ ५७० एगगुगहाणिहाणतरस्त अद्रच्छेबणयसलागाओ वि पृथ्विरूलगागुगहाणि सलागाहितो असलेक्जगुणाओ, तेणेयगुणहाणिहाणतर णियमा असलेक्जगुण होबि ति एतो एवस्स मुत्तस्त भावत्यो। एव च एगुगहाणिहाणतर पिठावेबमयद्वमवरमुक्तसासलेज्जविभाग सेत्तीर्वति णिच्छेबन्द, एत्यतगस्तयस्त्रहणाण पिठावेबमयद्वमवर्गमुक्त विश्वद्वशासलेज्जविभाग सेत्तीर्वति णिच्छेबन्द, एत्यतगस्तयस्त्रहणाण पिठावेबमयद्वमवर्गमुक्त विश्वद्वशासलेजजगुण होत्तास्त्रक्त उदिस्तयाबहुजनुत्वस्त्रकेण परिणिच्छिबत्तावो। सर्वाह एत्य भणिवयवविसेसाण केसि विवाहमताबहारणहरूषदरिक पवषमाववेष्ट

#### # अप्पावहुअ ।

५५०१ अबीदपरूवणाविसयाण केसि पि पदाणमप्पाबहुअमिदाणि कस्सामो ति मणिव होइ।

वृद्धि वालाकाओसे उपरिम हिमुणवर्द्धि सलाकाएँ असस्यातगुणी होती हैं। इस प्रकार यह पूरा हो स्वयंविशेष सूत्रमे गिंशत है ऐसा व्यास्थान करना चाहिए। अब यहाँपर नाना गुणहानि सलाकाओके स्रोर एक गुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आवेका सूत्र कहते हैं—

🕸 यहाँ नाना तर अर्थात् नाना गुणहानिज्ञकाकाएँ थोडी हैं।

5 ९६९ यहाँकी नाना गुणहानिशलाकाएँ पत्योपमके बसस्यातवें भागप्रमाण होकर थोडी हैं यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

🕸 एका तरछेद अर्थात् एक गुणहानिस्थाना तरके अधच्छेद असस्यातगुणे हैं।

६ ५७० एक गुणहानिस्थानान्तरकी वर्षच्छेदशकाकाए भी पहलेकी नाना गुणहानिका सालाकालोकी अपेक्षा अस्त्यातगुणी है, इस कारण एक गुणहानिस्थाना तर निवमसे अस्त्यातगुणी है यह इस सुत्रका भावाज है। जोर यह एक गुणहानिस्थानान्तर पत्योगमके अस्थ्यातवें भाग प्रमाण हो होता है ऐसा निस्थय करना चाहिए, क्योंकि यहाँके समस्त स्थान पत्योगमके प्रमाण वा होता है ऐसा निस्थय करना चाहिए, क्योंकि यहाँके समस्त स्थान पत्योगमके प्रमाण वा मृतको देखते हुए असस्यातगुणे होन है यह उपरिम सुत्रके बलते निस्थत होता है। अब यहाँ पत्रके वे कितने ही एवं प्रदायनोवीके अस्यबद्धावका अवधारण करनेके लिए उपरिम प्रव चक्को आरम्भ करते हैं—

#### 🕸 अब किन्हीं पर्वोका बल्पबहुत्व कहते हैं।

५५०१ अब अतीत प्ररूपणाविषयक कितने ही पर्दोका अल्पबहुत्व इस समय कहेंगे यह एक्त कथनका तात्यय है।

## # स्वत्योवमणुसमयणि न्लेवणकंडयग्रुक्कस्सर्य ।

५५२ एत्याणुसमयजिल्लेयणकद्यामिषि भणिवे समय पि अवबद्धाण समयपबद्धाणं च णिल्लेयणकालो गहेयव्यो । तस्याणुक्कस्सिवयप्यादिसेहहृदुक्कस्तिविसेतणं कत, तेण सम्युक्कस्तयमणुसमयजिल्लेयणकंडयमायिलयाए असेखेळवि मागयमाण होव्या सम्बद्धयोगिमिति सुत्तत्यो ।

# # जे एगसमएण णिक्लेविज्जति मयवदा ते असखेज्जगुणा ।

५५०३ कुदो ? पिल्रोबमस्स असखेरज्ञीबभागपमाणसादो । णचेदमस्द्र, एक्किम्म ठिदिविसेसे पिल्रोबमस्स असखेरज्ञीबभागमेत्ता भवबद्धा होटण णिल्लेविरुज्ञित ति पुण्यमेव पक्षिवसादो ।

# समयपबद्धा एगसमयेण णिल्लेविज्जति असंखेजजगुणा ।

५५४ एवे वि पिलवीवमस्त लसकेज्जिदिभागमेता चेव होति, कितु एगिम्म भवबद्धे गिललेविज्ञनाणे लाकवेज्जा समयपबद्धा शिललेविज्ञनाला स्वयति, एगभवबद्धजनमरि कहण्यां वि लतोपुत्रतमेताण समयपबद्धाः मानेविज्ञा तदो तदो सिद्धमेवेर्ति तत्तो लसेवेज्ज गुणता गुणतारयनाणमेत्य अतोपुत्रतमेत्तामि चेत्तस्त्व ।

समयपबद्धसेसएण विरहिदाओ णिरतराओ द्विदीओ असखेज्जगुणाओ ।

# क्ष उत्कृष्ट अनुसमय निर्लेपनकाण्डक सबसे अल्प है।

५५२ यहाँपर जनुसमय निर्जेयनकाण्डक ऐसा कहनेपर उससे प्रतिसभयके भवबद्ध और समयप्रद्वीका निर्केयनकाल प्रहण करना चाहिए। उसके अनुस्कृष्ट भेदका निर्वेष करनेके लिए उक्तृष्ट विशेषण दिया है। इस कारण सबसे उक्तृष्ट अनुसमय निर्केयनकाण्डक आविलके असस्यातवे भागप्रमाण होकर सबसे अदर है यह इस सुषका अर्थ है।

### क्ष जो भवबद्ध एक समय द्वारा निर्लेषित किये जाते हैं वे बसंख्यातगुणे हैं।

५ ५७३ क्यों कि ये पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। बौर यह कपन असिद्ध नहीं हैं, क्यों कि एक स्थितिविधोषमें पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण भववद्ध होकर निर्लेषित किये आते हैं यह पूर्व ही कह आये हैं—

## 🕸 जो समयप्रवद्ध एक समय द्वारा निर्लेषित किये जाते हैं वे असंख्यातगुणे हैं।

५ ५७४ ये भी पत्योषमके बसंस्थातवें भागप्रमाण हो होते हैं, क्योंकि एक यवबद्धके पिलंद्यमान होने में बसस्थात समयप्रबंद निर्लंद्यमान प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक प्रवबद्धके पीतर खबन्यसे भी बन्तमुंहर्तप्रमाण समयप्रबंद उपन्यक होते हैं। इसिकए ये उनसे असस्यातगुणे हैं यह विद्व हुआ। महीपर गुणकारका प्रमाण बन्तमुंहर्त है ऐसा बहुण करना चाहिए।

क्ष समयप्रवद्ध शेषसे रहित निरन्तर स्थितियाँ असंस्थातपुणी हैं।

१ तास्रपत्रप्रती प्रायोऽत संस्थमिदि इति पाठ ।

५ ५७५ एदाओ पश्चिमनस्य असक्षेत्रज्ञविभागमेत्तीओ बेब णिरंतरमसामण्याओ द्वितीजी अभवसिद्धियपाओग्गे पश्चिमेव भणिवत्तावो । क्षित्रे प्रतिकृति पुरुष्टमेव भणिवत्तावो । क्षित्रे पुरिवस्त्रिहितो एदाओ असक्षेत्रज्ञावागो । क्ष्ममेव परिच्छित्रज्ञवे ? एदम्हावो चेव सुत्तावो ।

### **\* पालिदोवमवग्गमृलमसखेज्जगुण** ।

५ ५७६ कि कारणं ? असामण्यद्विबीण णिरतरधुबलस्थमाणाण पिलवीवमण्डमवग्यमूला संखेजजभागपमाणतादो । ण चेदमसिद्ध एव ? एवम्हादो चेव सुत्तादो तस्त तहाभावपरिणिच्छपादो ।

### श्रिमगुणहाणिद्वाणतरमसखेज्जगुण ।

५५७७ कुवो ? अस खेन्जपिल्डोबमपद्रमवस्मामूलयमाणत्तावो । णेवमसित्, कम्मद्भिष णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मद्विदीए आजिदाए परिष्कुडमेवासखेन्जपदमवस्मामूलमेत्ताणिसेग-गुणहाणिद्वाणपमाणुष्पत्तिवस्मावो ।

### मवदद्वाण णिल्हेबणह्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

६ ५७८ एदाणि वि असल्डेज्जयदमयम्प्रूलमेलाणि चेव । किंतु असल्डेज्जणिसेयगुणहाणि ग्रन्भणि तदो असल्डेज्जगुणाणि जादाणि ।

### # समयपबदाण णिल्लेवणद्राणाणि विसेसाहियाणि।

§ ५७५ ये पत्योपमके असस्यात्तर्वे बागप्रमाण हो होती हैं, स्योकि अभवसिदिक जीवोके योग्य निरत्तर असामा य स्थितियाँ पत्योपमके असस्यात्तर्वे भागप्रमाण होती हैं यह पहले ही कह आये हैं। किन्तु ये पुत्रकी अपेक्षा असस्यात्त्रपणी हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-यह इसी सुत्रसे जाना जाता है।

🕸 पत्योपमका प्रथम नगमूल असंस्थातगुणा है।

६ ५७६ शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—बयोकि निरन्तर रुपलन्ध होनेवाली खसामान्य स्थितियाँ पत्योपमके प्रथम बर्गमूलके असस्यातवें भागप्रमाण होतो हैं। और इस प्रकार यह कथन असिद्ध नही है, क्योकि इसी सुत्रसे उसके उस प्रकारके होनेका ज्ञान होता है।

# 🕸 निषेकगुणहानिस्यानान्तर असस्यातगुणा है।

§ ५७७ वयाकि यह असरयात पत्योपमके प्रथम वगमूलप्रमाण है और यह कवन असिब नहीं है, वयोकि कर्मीस्थितसम्ब चो नाना गुणहानिश्चलाकाओके द्वारा कर्मास्थितके प्राजित करनेपर स्पष्ट हो असस्यात प्रथम वगमूलप्रमाण निषेकगुणहानिस्यानीके प्रमाणकी उत्पत्ति देखी जाती है।

#### 🕸 भवबद्धोके निर्लेपनस्थान असंख्यातगुणे हैं।

५५७८ ये भी असस्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण ही हैं। किन्तु इनमे असंस्थात निषेक-गुणहानियाँ गाँभत हैं, इस कारण ये असस्यातगृण हो जाते हैं।

क्ष समयप्रबद्धोंके निर्लेपनस्थान विशेष अधिक हैं।

- ५ ५५२ केलियमेलेण ? अंतोमृहत्तमेलंग । कि कारण ? समयपबद्धाणं वाहण्णिल्ले वणहाणांको जविर अतोमृहत्तमेलोको द्वितीको बन्भुस्सिरियूण अवबद्धाणं वाहण्णिल्लेवणहाण समुप्यस्तिवसणादो ।
  - \* समयपबद्धस्त कम्मद्विदीए अतो अणुसमयअवेदगकालो असखेन्जगुणो।
- ५५८० कम्महिविबादिसमयप्यहृिष्ठ एगसमयपबद्धस्स पिल्डोबमासखेरजदिभागमेस्त । णरंतरवेदगकालपुल्लाधयूण पुषो उविर वत्य वा तत्य वा पिल्डोबमस्स असखेरजदिभागमेस्त । ज्वकस्तिण असंखेरजपिल्डोबसयडतस्य । णरतरसवेदगकालो उवकस्तिण असंखेरजपिल्डोबसयडतवयग्रावयमाणी कम्महिवीए व्यक्तरेत लग्नद्र, आकडड्ककृत्वावसेण । चरत्येतियमेसाण णिक्दसमयपबद्धपिड बद्धगोतुक्काण मुण्यस्यस्याचो । एसे च काले असंखेरज्वपिल्डोबमयद्ववयग्राक्षम्यस्य । एसे च काले असंखेरज्वपिल्डोबमयद्ववयग्राक्षम्यस्य । एसे च काले असंखेरज्वपिल्डोबमयद्ववयग्राक्षमस्य । हिष्टुणपासिवा असखेरजपुणो स्ति वेसल्यो ।
  - समयपबद्धस्स कम्मद्विदीए अतो अणुसमयबेदगकालो असखेनजगुणो ।
- ५५८१ एव अणिवे एगसमयिम्म बद्धो समयवब्द्धो ब्बाविकयाविकतपद्वसमयप्यप्तृति विकासम्यायम् । अस्ति विकासम्यायम् । अस्ति विकासम्यायम् । अस्ति विकासम्यायम् । अस्ति । एसो कालो अनुसमयवेदगकालो ित अच्छत्ते । एसो क्वाली अनुसमयवेदगकालो ित अच्छत्ते । एसो क्वाली अनुसमयवेदगकालो । त्या अच्चति । एसो क्वाली अनुसमयवेदगकालो । त्या अच्चति । एसो क्वाली अनुसमयवेदगकालो । त्या अच्चति । एसो क्वाली अच्चति । त्या अच्यति । त्या अच्चति । त्या अच्चति । त्या अच्चति । त्या अच्चति । त्य

६ ५७९ शंका-कितने अधिक हैं ?

समाधान-अन्तर्महर्तप्रमाण अधिक हैं।

शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान-क्योकि समयप्रबद्धोके जवन्य निर्रुपनस्थानसे ऊपर अन्तर्मृहतैप्रमाण स्थितियाँ सरककर मवबद्धोके जवन्य निर्रुपनस्थानोको उत्पत्ति देखी जाती है ।

- 🕸 कमस्यितिके भीतर समयप्रबद्धका अनुसमय अवेदककारू असंख्यातगुणा है।
- ६ ५८० कर्मस्वितिक प्रथम समयसे लेकर एक समयप्रबद्धके पत्थोपमके असंस्थातवें जाग प्रमाण निरस्तर वेदककालका उल्लंबन कर ऊतर यहाँ बचवा वहाँ पत्थोपमके असंस्थातवें जाग प्रमाण विवक्षित समयप्रबद्धका निरस्तर अवेदककाल उत्कृष्टके असस्यात पत्थोपमके प्रथम वर्गमुक-प्रमाण कर्मस्वितके औतर प्राप्त होता है, स्थोकि उत्कर्षण और अपकर्षणके वधासे निरस्तर स्परप्रमाण विवक्षित समयप्रबद्धते सम्बद्ध गोपुन्छाओंका शून्यपना देखा जाता है। और यह काल असस्यात पत्थोपमके प्रथम वर्गमुकप्रमाण होता है ऐसा यहाँ प्रदेश करना वाहिए।
  - 🕸 समयप्रबद्धका कमस्यितिके भीतर अनुसमय वेदककाल असस्यातगुणा है।
- ५५१ इस प्रकार कहुनेवर एक समयमें बढ़ समयप्रबढ़ बन्धाविकिके जनन्तर प्रथम समयसे केडर पत्योपमके असंख्यातवें मागक्य कालप्रमाण निरन्तर वेदककालके अनितम समय तक निरन्तर उदयको प्राप्त होता है। इस कालको जनुसमय वेदककाल कहुते हैं। बोर यह काल पिछले कालकी व्येखा असंख्यातगुणा है, बयोकि वोनों कालोंके सामान्यवे जनंख्यात पत्योपमके

गुणो, बोण्हमसंखेज्जपिलबोवमपढमवग्गमूलमेसाविसेसे वि परमागमोवएसबलेण तत्तो एवस्सा सञ्जेज्जगुणस्तिद्वीयो ।

- # सच्वो अवेदगकालो असंखेजजगुणो ।
- ५ ५८२ एगसमयपबद्धस्य णिरंतर वेदगावेदगकालेतु कम्बद्धिद्दीए अरुमंतरे पुण्कंचयार पश्चेतु व परियत्तमागत्तु तस्य वेदगकाल मोत्तृण अवेदगकालो चेद सीपिंडय गहिदे पयदकालो समुख्यकाद्व । एसो च प्रीव्यत्कालो वाणुसमयवेदगकालातो वसक्षेत्रज्ञगुणी । णाणाकडयसक्कण-सङ्बरसेवस्स एगळयसङ्ख्यादो तसो असक्षेत्रज्ञगुणनसिद्धीए विरोहानावातो ।
  - # सच्वी वेदगकाली असखेजजगुणी।
- ५८३ तस्सेव णिचडसमयपबद्धस्य कम्माट्टीबंबन्भतरे वेवगकालो सञ्चल्य सींपिडिय गहितो सब्यो वेवगकालो ति भण्णादे, वेवगकालकड्याण पिल्होवमस्स असलेड्यिकमागमेत्ताण सर्विस्तिस्त सींपिडियुण गहिराण समृहसिद्धतादो । एदस्स च पमाण कम्माट्टियीए असलेबजा भागा भवति, पुढ्यिल्येवगकालस्स सम्बद्धसेय- कम्माट्टियीए असलेबजा भागा भवति, पुढ्यिल्येवगकालस्स सम्बद्धसेय- कम्माट्टियीए असलेबज्जियागाणसावो । तदो सिद्धमेदस्य तत्तो असलेबज्जुणत ।
  - \* कम्मद्रिदी विसेसाहिया।

प्रथम वर्गमूलप्रमाण होनेपर भी परमायमके उपदेशके बख्से पूर्व कालको अपेक्षा यह काल असस्यातगुणा सिद्ध होता है।

#### 🕸 सम्पूर्ण अवेदककाल असल्यातगुणा है।

९९८२ एक समयअबद्धके कमिस्यितिके भीतर निरन्तर वेदककाल और अवेदककालोके गुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके समान परिवतमान होनेपर बनते वेदककालको छोडकर अवेदककालको ही एकत्रित करके यहण करनेपर त्रकृत काल उत्पन्न होता है। अत यह काल पिछले अनुसमय वेदककालको अपेका अत्यस्तानगुण है क्योंकि यह नाता काण्डकोंके संकलन्दकर एक काण्डक दिदकालको अपेका अत्यस्तानगुण है क्योंकि यह नाता काण्डकोंके संकलन्दकर एक काण्डक स्वस्त है, इसलिए इसके पिछले कालको अपेका अस्वस्तातगुण। सिद्ध होनेमें विरोधका असाव है।

### 🕸 सम्पूर्ण वेदककाल असंख्यातगुणा है।

५ ५८३ उसी विविधित समयप्रबद्धका कर्मस्थिनिके भीतर वो पूरी स्थितिके भीतरका एकतित किया हुआ वेदककाल प्रहण किया गया है वह सब वेदककाल कहलाता है, बयोकि वह पत्यीपमके असस्थातवें भागप्रमाण प्रहण किये गये सभी वेदककाल काण्यकोका एकत्रित समृहरूप सिद्ध होता है। वत सका प्रमाण कर्मास्थितिके असस्थात बहुभागप्रमाण है, बयोकि पिछल पूरा अवेदककाल कर्मीस्थितिके असस्थात या आपक्री कर्मास्थितिक असस्थात वह भागप्रमाण है, बयोकि अपेक्षा असस्थातवें भागप्रमाण है, इर्सलिए यह काल पिछले कालको अपेक्षा असस्थातवेगुणा सिद्ध होता है।

# 🕸 कमस्यिति विशेष अधिक है।

ताम्रप्रती-वेदककालो इति पाठ ।

५५८४ केलियमेलेण ? सगवसंखेन्जिव भागभूवसम्बादेवणकालमेलेण । कृती ? वेवगावेवण-कालसमूहस्स कम्म्यद्विविववएसायहलावो । एवमैविम्म चूलियप्याबहुए समले तवो अट्टमीए मूल-गाहाए जल्यविहासा समला भववि ।

#### # णवमीए मुखगाहाए सम्रक्कित्तणा ।

५८५ बहुसमूलगाहाविहासणागतरमेत्तो जहावसरपत्ताए णवसमूलगाहाए समुक्तित्तणा कायच्या त्ति वृत्तं होइ।

(१५१) किङ्गीकदम्मि कस्मे ड्विद-अणुमागेसु केसु सेसाणि । कम्माणि पुज्यवद्वाणि वज्झमाणाणुदिण्णाणि ॥२०४॥

५५६ किमट्टमेसा णवमी मूलगाहा समोइण्णा त्ति चे ? बुच्चवे—णाणावरणाविकम्माण किट्टिवेदागढमसम् (ठिविजणु आगमतकम्मयमाणावहारणट्ट तेसि चेव द्विवि-जणुआगवंधोवयिसे सावहारणट्ट च गाहासुत्सेवमोइण्ण, परिष्फुडमेवेत्य तहाविहत्यणिहेसवेसणावो ।

त जहा---(क्ट्रीकबन्नि कम्मे' पुरुवमिकट्टीसरूवेण मोहणीयाणुभागसतरूम्मे विरविस किट्टीसरूवेण परिणांमदन्मि किट्टीवेदगणदमसमये बट्टमाणस्य तस्स ट्रिविसंताविपमाणगवेसण कस्सामो त्ति वृत्त होद्द । 'ठिदि वणुभागेसु० पृष्वबद्धाणि' एव भणिवे ताचे पृष्यबद्धाणि कम्साणि

#### ६ ५८४ शका-कियत्प्रमाण अधिक है ?

समाधान—अपने असस्यावर्वे मागप्रमाण समस्त बवेदककालप्रमाण अविक है, क्योंकि वेदक और अवेदककालका समूह कर्मीस्थित संज्ञाके योग्य होता है। इस प्रकार इस चूलिकारूप अस्पबहुरवके समाप्त होनेपर उसके अनन्तर आठवी मुलगाधाको अर्थविभाषा समाप्त होतो है।

🕸 बब नौवीं मूलगायाकी समुस्कीतना करते हैं।

§ ५८९ आठवी मूलगायाकी विभाषा करनेके अनन्तर यथावसरप्राप्त नौवी मूलगायाको समस्कोर्तना करनी वाहिए यह उक्त कथनका तास्त्रय है।

(१५१) मोहनीयकमके पूरे कृष्टिक्प किये जानेके बाद कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें पूर्वबद्ध झानावरणाबि रोच कम किन स्थितियोमे और किन बनुभागोमे पाये जाते हैं। स्था बच्यमान और उदीर्ण झानावरणाबि कम किन स्थितियोमे और किन अनुभागोमें पाये जाते हैं। १२०४।

§ ५८६ शका-यह नवी मूलगाबा किसलिए अवतीर्ण हुई है ?

सनामान-कहते हैं-कृष्टिवेदकके प्रथम सम्बय्धे ज्ञानावरणादि कमोंके स्थिति और सनुमानस्कर्मके प्रमायका स्वयारण करनेके लिए तथा छन्हीके स्थिति और सनुमानसम्बद्धाः सम्ब और दश्यविशेषके अवधारण करनेके लिए यह नावासूत्र सन्तीर्ण हुआ है, क्योंकि इस गावासुत्रमे स्व प्रकारके अर्थका निर्देश स्थल्पने ही देखा बाता है।

बहु जैसे—'किट्टोकदम्मि कम्मे' पहले खक्कटिक्यसे व्यस्थित मोहनीय कर्मसम्बन्धी अनुभागसत्कर्मके कृष्टिस्वरूपसे परिणमित होनेपर कृष्टिबेदकके प्रयम समयमें स्थित हुए उसके स्थिति और सरव ब्रादिके प्रमाणका गवेषण करेंगे यह उक कथनका तात्म्य है। 'बिंदि बणुशानेसु' वाणावरणीयावीचि केतु द्विव वणुमाणेतु सेसाणि, केलिय ठिवित्रणुमागसतकस्म घाविय केलि येतु द्विवि वणुमागभेवेतु परिसेसिवाणि लि वुत्त होद्द । एवेण द्विविन्त्रणुमागसतकस्मपमाणविसया पुण्डा णिदिहा बद्दम्बा ।

'बरुसामाण्यिक्णाणि' एदेण वि सुत्तावयवेण बन्धानाणाणि कम्माणि उदिष्णाणि ब कम्माणि केषु द्वित-अणुमानेषु वर्दृति ति द्विति जणुभागववित्तसः द्विति अणुभागोदयवित्तया ख पुष्टा णिद्दितः ति बदुष्या । तवो तिण्हतेवाति पुष्टाणं णिण्मयविहाणद्वमेता मुरुपाहा समोहण्या ति एसो एत्य सुत्तत्वसम्बन्धनो । सपहि एदिस्से मुरुपाहाए पुष्टामेत्तेण सुष्वित्यविहासणद्वमेत्य वो भासगाहाओं होति ति जावावणद्वमिदसाह—

### **# एदिस्से दो मासगाहाओ ।**

५८७ ठिवि जनुभागसताबहारणे पढमा भासगाहा, तेसि चेव बधावहारणे विविधा भासगाहा ति एवसेश्य दो चेब भासगाहाजो होति । तिविधे जत्ये हिवि जनुभागोवध्यक्वणप्यये तिवधा भासगाहा एस्य किण्णोवडट्टा ति णासकीणज्ञ, वस सतपरूवणावी चेव उद्ययक्ष्वणा वि जाणिजजिवि ति जहिएयाच्य तप्यविद्धानिहराजुवएसावो । एवसेश्य देण्य भासगाहाणमियां जाणाध्य संपित्र कहाकमनेव तासि समिककरणं कृणमाणो उदिस्य पर्वधमाह —

पुष्यबद्धाणि' ऐसा कहनेपर उस समय पूनवढ जानावरणादि कमें किन स्थितियोमे और अनुभागोर्वे शेष रहते हैं जयाँच किनते स्थिति कोर अनुभागसरकमंका शत करके कितने स्थिति और अनुभागो में परिशेष रहते हैं यह उक क्वनका तास्य्य है। इस सूत्रवचन द्वारा स्थिति और अनुमाग सरकमंकी प्रमाणविषयक पुष्पक्ष निरिष्ठ को गयो आजनो चाहिए।

कर्म किन स्थितियों और अनुसार्थों में रहते हैं इस प्रकार स्थितकथ कोर अनुसार्थकथिवयक कर्म और उदीणें कर्म किन स्थितियों और अनुसार्थों में रहते हैं इस प्रकार स्थितिकथ कोर अनुसार्थकथिवयक तथा किन स्थितियों कोर अनुसार्थकथिवयक पृष्टा निर्देश की रायों जाननी चाहिए। इसिंखए इस तीनों पुष्टाओं का किन करने किए यह मुख्याबा अवतीण हुई है, इस प्रकार यहीरर इस सुप्रमायां स्थान हुए अर्थकों किमायां करने के लिए यह स्थान स्थान स्थान करने किए यह स्थान स्थान स्थान करने किए यह स्थान स्थान स्थान करने किए यहां पर स्थान स्थान स्थान करने किए यहां पर स्थान स्थान स्थान स्थान करने किए यहां स्थान स्यान स्थान स

🕸 इस नौबीं मुल सुत्रगाबाकी दो भाष्यगाबाएँ हैं।

५५८७ स्विति और अनुमामसत्कमके अवघारण करनेमें प्रथम भाष्यगाया है तथा उन्होंके बन्धके अवघारण करनेमें टूसरी भाष्यगाया है इस प्रकार प्रकृतमें दो हो भाष्यगायाएँ हैं ।

र्शका—स्थिति और अनुभागके खदयकी प्ररूपणा जिसमें मुख्यरूपसे की गयी है ऐसे तीसरे अर्थमे तीसरी भाष्यगाषा यहाँपर क्यो नहीं उपदिष्ट की गयी है ?

समाधान—ऐसी बाघका नहीं करती चाहिए, क्यों कि स्थिति और अनुमागस्वन्धी बन्ध और सरवका प्रस्पण करनेते ही क्ययप्रस्पणका भी ज्ञान हो जाता है इस अभिप्रायसे उदयसे सम्बन्ध रहनेवाकी अन्य गायाका उपदेश नहीं किया है। इस प्रकार यहाँगर दोनो माध्यगावाजों के अस्तित्यका ज्ञान कराकर जब यथाक्रमते ही उनकी समुरकीर्तना करते हुए आयेके प्रबन्धको कहते हैं— # वासिं समुक्तिचना।

५ ५८८ सुगर्म ।

(१५२) किट्टीकदम्मि कम्मे णामागोदाणि वेदणीय च । वस्सेस असखेन्जेस सेसगा होति सखेन्जा ॥२०५॥

५.८९ एसा पडमभासगाहा किट्टोबेबगयडमसमए सल्लङ् कम्माण द्विविसंतकम्मपमाणा व्हारणहुमोइष्णा । बणुभागसंतकम्मपमाणावहारण यि वेसामासदमावेणरेख पडिबद्धमिति वेत्तल्थं । सर्पाह एविस्ते बवयवरपथ्व्यणा कोरबे । तं जहा—'किट्टोकविम्म कम्मे०' एवं सर्वाखं वृद्धमानिक किट्टोमेवेण णिरवसेस परिचामियम्म मोहणीयाणुभागसतकमम् तववरपया बट्टमाणस्य उवसमयपिकट्टोबेबगस्य णामागोवाणि वेवणीय च असंकिज्जेणु बस्तेषु संतकम्मसक्वेणु वाविवाबसेसेसु बट्टित ति सुलरयसंबचो । 'तेसगा होति सक्वेज्जा' एवं भणिवे सेसाणि चावि कम्माणि तक्षेज्जवस्याविद्धणाट्टितसंतकम्मपमाणाणि वट्टच्चाणि ति वृत्त होइ । सव्याणि च कम्माणि वणतेषु जणुभागसतकम्मणिट्रेलो एत्वेव तुर्वे णित्री वो वक्काणेष्ठ्यो । सपदि एवविहमेविस्से गाहाए जवयवस्य पुढोकरोताणो उविस्ति विद्यासाणवाविद्यो । सपदि एवविहमेविस्से गाहाए जवयवस्य पुढोकरोताणो उविस्ति विद्यासाणवाविद्यो ।

#### # विहासा ।

अ अब उन दोनो भाष्यगाथाओं को समुत्कीतना करते हैं।

§ ५८८ यह सूत्र स्गम है।

(१५२) मोहतीयकसके कृष्टिक्य किये जानेके बाद कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे नाम, गोत्र और वेदनीयकम असस्यात वयप्रमाण सरकर्मे स्थितिक्य पाये जाते हैं तथा क्षेत्र कर्म सस्यात वयप्रमाण सरकर्मेस्थितिक्य पाये जाते हैं ॥२०५॥

क्ष जब इस प्रथम भाष्यगायाकी विभावा करते हैं।

§ ५९० सुगम ।

- किञ्चीकरणे णिट्टिये किञ्चीण पढमसमयवेदगस्स णामागोदवेदणीयाण द्विदि-सतकम्ममसखेज्जाणि वस्साणि ।
  - # मोहणीयस्स हिदिसतकम्ममद्भ वस्साणि ।
  - तिण्ड घादिकस्माण द्विदिसतकस्म सखेन्जाणि वस्तसहस्साणि ।
- § ५९१ एदाणि सुत्ताणि सुनमाणि । एव पढमभासनाहाए अत्यविहासण समाणिय
  सर्विह विवियभासनाहाए अववार कृषमाणो इवमाह—
  - # एत्रो विदियाए मासगाहाए सम्रक्कित्रणा।
  - ६ ५९२ स्गम।
  - (१५३) किट्टीकदम्मि कम्मे साद सुहणाममुच्चगोद च।

वधदि च सदसहस्से द्विदि-अणुभागे सुदृष्कस ॥२०६॥

५९३ एसा विवियभासगाहा ज्यादिकम्माणं ट्रिटि जणुभागववयमाणावहारणं मुनकठ मेव पिडबदा होटूण पुणो चाविकम्माणं पि ठिडिजणुभागववयमाणावहारणं देसामास्वभावेण मुनेवि ति चेतावा । त्यार्टि एविस्से ज्यायश्यक्षणं कस्तानो । त जहा - 'किट्टीकदािम कम्मे०' पुष्वमिक्टीमक्के किट्टीसक्केण जिस्सेस परिणामिवािम मोहणोयाणुभागस्तकम्मे तववत्याएं

<sup>§</sup> ५९० यह सूत्र स्गम है।

इहिकरणके सम्पन्न होनेपर कृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करनेवाले जीवके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोका स्थितसरकम असल्यात वयप्रमाण होता है।

<sup>🕸</sup> मोहनीय कर्मका स्थितिसरकम आठ वर्षप्रमाण होता है।

<sup>🕸</sup> शेंव तीन धातिकमौंका स्थितिसरकम सख्यात ववप्रमाण होता है।

६ ५९१ ये तीनो सूत्र मुगम हैं। इस प्रकार प्रथम भाष्यगायाके अर्थकी विभाषा समाप्त करके अब दूसरी भाष्यगायाका अवतार करते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

<sup>🕸</sup> अब आगे इस दूसरी भाष्यगायाको विभाषा करते हैं।

<sup>§</sup> ५९२ यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१५२) मोहनीय कर्मके इष्टिकरण कर विये जानेपर सातावेदनीय, शुभ नाम और उच्च गोत्र कर्मोंकी शतसहस्र नवप्रमाण स्थितिको बौधता है। तथा इन कर्मोंके अनुभागको आदेश उस्हृष्ट बौधता है।।२०६॥

५९२ यह दूसरी बाध्यमाया बवाल कमीके स्थित और अनुमायबन्धके प्रमाणक अव बारण करोमें मुन्तककरें प्रतिबद्ध होकर पुन चारिकमीके स्थितिबन्ध और अनुमायबन्धके प्रमाणके निणंयको भी वेशामर्थकमावसे सुचित करती है ऐता यहाँ प्रहण करता चाहिए। अब इसके बययवार्थका प्रकण करेंगे। यह जैसे--- किट्टीक्ट्रिम्स करें ' एके जो कम कहाष्टिकसे परिलत चा उसके पूरी तरहसे कृष्टिक्यसे परिचत होनेपर मोहनोब कमीक अनुमाय सरक्मीके उस ब्रवस्थाने

वट्टमाणो सावावेवणीय सुनणाम जातिमित्तार्वणवसुन्वणाने च एकमेवासि पयडोणं द्विविवं करेताणो 'बंधवि च सवसहस्ते द्विवं' सक्तेज्ञबस्सवस्वसहस्तरमाण्येवासि द्विवें वधित ति सुन्तरयस्वयो । एत्यतण 'ब' सहेण पूण तिन्द्र याविकम्माणं सक्तेज्ञबस्तसहस्त्रस्ते भोति मोहणीयस्त च चतारिमासमेनी द्विविवाणे सुन्ववं ति तदुष्ट्यो । 'जणुमाणे सुद्रकस्तं 'एरोण सुनावयवेण पुरुवत्ताण तिन्द्रमयाविकम्माणं पयडोजमारेवुस्कस्तो वणुमागर्ववो काणाविवी । 'तु' सहे विवेदगणुद्रो होव्ण पुष्युताण पत्तरयपयडोजमोपुस्तरसाम् त्रामाणुक्तस्ताणुमागर्वववस्त्राची । 'तु' सहेषेव प्रविक्तमाण पि अणुमागर्ववणिहेसो सुन्विवो ति चेत्रस्वो । अथवा ईसद्रस्करस्तं सुद्रस्करस्त त्रापानोगुस्त्रस्त्रसण्यामाण्येवित सुन्नाण कम्माण व्यवि ति वस्त्रसायेव्या (व्यव्यविक्तस्त

वतमान सातावेदनीय, सुमनाम, यश कीति और उच्चगोत्र इस प्रकार इन प्रकृतियोके स्थितिबन्ध को करता हुआ 'वधिव व सह्सहस्से द्विदि' संस्थात सतसहस्र वर्षप्रमाण इन कमोंकी स्थितिबन्ध की करता हुआ 'वधिव व सहसहस्से द्विदि' संस्थात सातसहस्र वर्षप्रमाण इन कमोंकी स्थितिकों की स्थात हो यह इस सुक्रवा अपेक साथ सस्त्र च है। यहिर साथ हिए 'व' शब्दित हो बीचना है ऐसा सहस्र करता चाहिए। 'अजुनाने सुदुक्कर्स इस सुक्रवचनके अनुसार दुर्वाक तीन अवाति कमीके अदेश उन्हण्ड अनुभागवस्यका करता चाहिए। अजुनाने सुदुक्कर्स इस सुक्रवचनके अनुसार द्वार साथेश उन्हण्ड अनुभागवस्यका निराकरण द्वारा साथेश उन्हण्ड अनुभाग कराव गाविह प्रकृतियोक कोच उन्हण्ड अनुभागवस्य है। 'तु' शब्द कहे हास सुक्षक सम्पन्न के सुक्त सु

विशोषार्थ—'सुदुकस्स पदका रूपान्तर 'ईसुदुकस्स व्याकरणके नियमानुसार हस प्रकार हो गया है— ईषत् + तर्र्ह्ह ये यो शब्द हैं। इनमेंसे 'ईषत्' पदके बादि बसर ई का 'कीरह प्याण काण वि ब्रह्मजन्नतवणसरकोवो' इस सुवके नियमानुसार सोप होकर 'षत्' शेष रहा । पुन —

> वरंगे बरंगे बाई अवट्टिया दोण्णि जे बण्णा । ते णियय-णिययवरंगे तहजलणय उवणमति ॥

उक्त सुत्रकेनियमानुसार 'व'केस्थानमे 'स और 'तृ के स्थानमें 'द' हो जानेसे 'सद्' शब्द बन गया। पुन

एए छन्त्र समाणा दोष्णि व सञ्झक्तरा सरा बहु । बण्लोष्णस्सविरोहा उर्वेति सब्वे समाएर्स ॥

इस सुबके नियमानुसार 'छट्' के 'ख' मे जबस्थित 'ब' के स्वानमे 'उ' बादेश हो जानेपर 'युद्' क्य सिद्ध हुंबा। पून 'युद् + उक्कस्स — युदुक्कस' पाठ निष्यन्त हो गया है। यहाँ हसी प्रकार प्राकृत आकरणके नियमानुसार 'उत्कृष्ट' पदके स्वानमें 'उक्कस्स' पद निष्पन्न हुवा है दवना बौर समझ केना चाहिए। ६ ५९४ सपहि एवस्सेव सुत्तस्सत्य फुडोकरणटुमृबरिम बिहासागथमाह-

# विद्वासा ।

६ ५९५ सुगम ।

- किट्टीणं पढमसमयवेदगस्स सजलणाणं ठिदिवधो चत्तारि मासा ।
- श्रामागोद्वेदणीयाण तिण्ड चेव धादिकम्माण ठिदिवधो सखेज्जाणि बस्स-सहस्ताणि ।
  - णामागोदवेदणीयाणमणुभागवधो तस्समयउक्कस्सगो ।

५९६ सुगमो च एसो विहासायचो, तदो ण एत्य कि च वस्त्राणेयय्यमित्य, जाणिव जाणावणे गथगउरव मोस्त्रण फर्ळाबसेसाण्वरुभादो । णविर णामागोववेदणीयाणमणुमायवची बोधुक्कस्तो ण होइ, किंतु तप्पाबोगुक्कस्तो ित बाणावण्ड तस्समयउक्कस्तो ित णिहेसी । तस्त समयस्य पाबोग्गो उक्कस्तो तस्त्रमयउक्कस्त होति कि वृत्त होइ। बोधुक्कस्तो पुण प्वेतिमण्यावचो कर्त्व होदि ति वृत्त होइ। बोधुक्कस्तो पुण प्वेतिमणमावचो कर्त्व होदि ति वृत्त सुक्रमायराइयविरमस्त्रण भावस्त्राव, त्राव्यस्त्रम्य प्रविक्तस्त्र प्रविक्रमाण मोहणीयस्त्र व ज्ञुण्यास्य बोधुक्कस्त आविष्ठाणे होदि ति व्यवस्त्रमाण मोहणीयस्त्र च ज्ञुण्यास्य बोधुक्कस्त आविष्ठाणे होदि ति

९ ५९४ अब इसी सूत्रके अर्थेका स्पष्टीकरण करनके छिए आंगेके विभाषाग्रन्थको कहते हैं—

अब इस इसरो भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

९ ५९५ यह सूत्र सुगम है।

ॐ कृष्टियोका प्रथम समय वेदन करनेवालेके चारो संव्यलनोका स्थितिबन्ध चार मास होता है।

ॐ नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीनो हो अद्यातिकमोंका स्थितिब घ सख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है ।

🕸 नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मोंका अनुभागबन्ध उस समयके योग्य उत्कृष्ट होता है ।

\$ ५९६ यह विभाषाप्र य सुनाम है। इसलिए इसमें कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है, स्वोकि जिसको जान लिया गया है उसका पुत ज्ञान करने में प्र चकी गुस्ताको छोड़कर अप कोई फलविशेष नहीं गया जाता। इतनी विशेषता है कि नाम, गोत्र जोर वेदनीय कर्मका अनुमाग- बम ओप उल्कृष्ट नहीं होता है, किन्तु तत्यायोग्य उल्कृष्ट होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'तरसम्यउनकरसो' यह निर्वेश क्या है। तरस समयरस पाओग्यो उनकरसो तरसम्यउनकरसो आवेसुकरसो' उस समयक प्रायोग्य उल्कृष्ट अर्था का करानेक अनुमागव च होता है यह उनक कथाका तात्य्य है। परन्तु इनका ओघ उल्कृष्ट अनुमागवन्य कही होता है ऐसी जिज्ञासा होनेवर यह कहा गया है कि सुकम राज्यसंयक गुण्यानक बन्ति समय समयमे होगा, स्योकि विश्वास उत्तर उल्कृष्ट विश्वादक का व्याखन करी राज्यस्था निर्वेश उस अनुमागवन्य समय होता है। तीन चांतकमों और सोहतीयकर्यका सन्नमायनम्य समयके हो स्वाधित विश्व विश्वास समयके होता है। तीन चांतकमों और सोहतीयकर्यका सन्नमायनम्य

एंसो वि बत्यो एत्येव युत्ते अंतरमूरो ति वहुच्यो । द्विविश्वयामागोवयो वि सम्बेसि कम्माण एत्य समयाविरोहेणाणुपतव्यो, पुत्तस्तेवस्त वेसामासयभावेणावद्वाणवसणावो । तदो णवमीए मूक्ष्माहाए अत्यविहासा समसा भववि ।

## # एचो ताव दो मूलगाहाओ धवणिज्जाओ।

तत्प्रायोग्य जपन्य होता है इस प्रकार यह अर्थ भी इंडी सुत्रमे जनतभूत जानना चाहिए। तथा सभी कर्मीका स्थिति और अनुभाषका डदय भी यहींपर समयके अविरोधपुत्रक जानना चाहिए, क्योंकि इस सुत्रका देशामर्थक मानसे अवस्थान देखा जाता है। इसके बाद नीवी मूलगाथाकी अर्थ विभाषा समाप्त होती है।

🕸 इससे जागे अब सब प्रथम दो मूल गायाओको स्थगित करते हैं।

५९६ कृष्टिकरणचे सम्बन्ध रखनेवाली ग्यारह मूलगाबाएँ हैं यह पहले खामान्यसे कह लाये हैं । विशेषक्ये हो अनत्तर पूत्र जिनको विभाषा कर आये हैं ऐसी ये नो मूख गाबाएँ कृष्टि-करणके कालचे सम्बन्ध रखती हैं, हनसे आगेकी दो मूल गावाएँ कृष्टिवेदकरूप अवस्वासे सम्बन्ध रखनेवाली देखी जाती हैं।

शका—पूर्वोक्त मूल गायाओं में भी कितनी ही मूल गायाएँ कृष्टिवेदक कालसे सम्बन्ध रक्षनेवाली हैं?

समाधान—ऐसी आर्थका नहीं करनी चाहिए, न्योंकि वे दोनों ही विषयीमे साधारण रूपसे प्रवृत्त हैं, इस्टिए उनका मात्र कृष्टिकरण बढ़ाके सम्बन्धने विधान करनेमे कोई विरोध नहीं पाया जाता।

ह्मालिए इससे बागेकी दो मूल गावाएँ कृष्टिबेटक कालसे सम्बद्ध हैं, जल उन्हें स्वांगत करके कृष्टिबेटककी परिमाणाच्य प्रकाशको ही सम्प्रमाण विस्तारके साथ कहेगे, बादमें गाया सुनके वार्यको विमाण होगों, क्योकि गायासुनोके परिमाणाच्य वर्षको विमाणा नहीं करनेवर उनके व्यवस्थ्य व्यवस्था परामर्थ करना है कस्त्रण विसका ऐसे सुनस्थाके करनेका दूसरा उनाय नहीं पाया जाता इस प्रकार यह इस सुनका मानाये हैं। इस प्रकार इन दो मूल गायाबोको स्वनित करके कृष्टिबेदकके परिमाणाक्य वर्षकी विमाणा करते हुए बागेके सुनग्र बन्चको कहते हैं— # किडीवेदगस्स ताव पह्रवणा कायव्वा ।

§ ५९८ सगम ।

# त जहां।

६ ५९९ सगम ।

- किङ्गीण पढमसमयवेदगस्स सजलणाण द्विदिसतकम्ममङ वस्साणि ।
- # तिण्ड घादिकम्माण ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।
- # णामागोदवेदणीयाण द्विदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्ममहस्माणि ।
- सजलणाणं ठिदिवधो चत्तारि मामा ।
- # सेताण वम्माण द्विदिवधी संखेजजाणि वस्तसहस्ताणि ।

६ ६०० एवाणि मुत्ताणि किट्टीबेदगण्डमसमये सञ्बेसि कम्माण द्विदसतकम्म द्विविवय पमाणावहारणण्डिबद्धाणि मुबोहाणि ति ण एत्व वस्ताणायरो । ण वेदसेत्वासक्रणिष्ठक जयमीए मुलाहाए दोष्टि भासगाहाहि एसो जस्यो जिह्दिशे वेव, पुणो किसट्ट वस्त्रिवज्ञवे ? पुणलस्त वेसप्यसादारो ति ? कि कारण, वृश्वतस्त्रेतस्यस्य मबबुद्धिजणाणुम्हहु पुणो वि परुवणे कौरमाणे वृज्यस्त्रदोसाणवद्यारादो । एवसेर्वाम्म सर्थिवसेसे बट्टमाणस्त द्विविवय-द्विवितस्तकम्मयमाण

क्ष सवप्रथम कृष्टिवेदकको प्ररूपणा करनी चाहिए।

६ ५९८ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे।

६ ५९९ यह सूत्र स्वम है।

क्क कृष्टियोका प्रथम समयमें वेदन करनेवाले क्षपकके सञ्चलनोका स्थितिसत्कम आठ वय प्रमाण होता है।

🕸 तीन घातिकमौंका स्थितिसत्कम संस्थात हजार वषप्रमाण होता है।

क्ष नाम, गोत्र और वेदनीयकमका स्थिति सत्कम असल्यात वषप्रमाण होता है।

क्ष सञ्चलनोका स्थितिबाध चार मासप्रमाण होता है।

क्ष शेव कमौका स्थितिब व शस्यात वयप्रमाण होता है।

\$ ६०० ये सब सुत्र कृष्टिवेदकके प्रयम समयमें सब कमोंके स्थितिसत्कर्म और स्थितिबन्ध के प्रमाणके अवधारण करनेसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं और सुबोध हैं, इसलिए यहाँ इनका व्याख्यान नहीं करते हैं।

शका—नौतीं मूलगायाओ द्वारा यह वर्ष निर्दिष्ट किया ही गया है, फिर इसकी प्ररूपणा किस लिए की जाती है, क्योंकि पून प्ररूपणा करनेपर पुनक्तत दोवका प्रसंग आता है।

समाधान—यही ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि यह अब पूर्वोक्त है। है तो भी म दबृद्धि जनींका अनुग्रह करनेके लिए किर भी उस अबकी प्रकरणा करनेपर पुनक्कत दोषका असतार नही होता। सभास्त्रिय संपष्टि एत्तो पाए संबक्तवार्ण किट्टीगवाणुभागस्स अणुसमयोबद्दणा एव पयट्टवि त्ति परुवेमाणो सुत्तमुत्तर भणद्द—

- किट्टीण पढमसमयवेदगप्पहुडि मोहणीयस्स अणुमागाणमणुसमयोवटृणा ।
- ५०१ एतो पुळ्यसस्तकण्यकरणद्वाए किट्टीकरणद्वाए च अतोमुहुत्त्वकीरणकालपिडवदो अणुभागावा संजल्यपदर्शणसस्तकण्यकरणायारेण पद्धा एण्डि पुणनीहणीयस्तकोहस्तकलणावि- मेर्वेण चप्रविक्तस्त व ज जगुभागा किट्टीसक्चा सगहिकट्टीमेर्वेच बारत्या पविहत्ता तिसिमणु- समयोबट्टणा समये समये वण्याप्रविक्ता प्रविक्ता विद्याला प्रविक्ता प्रविक्ताणुभाग चावहेनुसावो ।
- § ६०२ एवस्स आवत्यो बारसम्हं िय समृहिक्ट्रीणमेक्केक्किस्से किट्टीए अगार्क्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम्पहृष्टि अस्तिक्ट्रीम् एव्य स्तिक्चाणावरणादिकस्माण पुण पुण्डुन्तेष्टे कर्मण अतीमुहृत्तिको अस्त्रमाणादिकस्माण पुण पुण्डुन्तेष्टि स्ति ण एत्य तिचि णाणत्मनित्व । एवमेदेण सुस्त सत्वकाणनामुभागत्तकस्मस्त अण्डुमयोबट्टणाए पार्भ पदुष्पाद्य सर्विह तिसमण् भागार्वयोद्याण पर्म प्रमुप्ति स्तिमण् भागार्वयोद्याण वि समय पिड पद्मित्तिस्मणाव्यद्वमुत्तरो सुत्तप्रवयो —

इत प्रकार इस सिधिवशेषमे विद्यामान क्षपकके स्थितिबन्ध और स्थितसरबके प्रमाणको सम्हास्त्र करके अब इससे आंगे प्राय संज्वनगोके कृष्टिगत अनुभागको अनुसमय अपवर्तना इस प्रकार प्रवत्त होती है इस बातका प्रकारण करते हुए आंगेके सुत्रको कहते हैं—

हृष्टियोके वेदकके प्रयम समयसे लेकर मोहनीय कर्मके अनुभागोंकी अनुसमय अवदतना होती है।

<sup>\$</sup> ६०१ इससे पूर बदवरूणंकरणके कालमे और कृष्टिकरणके कालमें बन्तर्मृहते काल तक उत्कोरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाला सञ्चलन प्रकृतियोका अनुभाग अववक्रणंकरणके आकारसे प्रमृत्त होता है परन्तु इस समय कोच संज्यलन आहिके मेदले बार प्रकारके मोहनीय कमका जो भी माना कृष्टिन्वक्य होकर संसूद्धकृष्टिके मेदले बार इकारके विमक्त हो गया है उनकी अनु समय अववर्तना प्रयोक समयमे अनन्तर्गुणहानिक्यसे चात होकर प्रमृत्त होतो है, क्योंकि यहाँ सम्बन्धी परिणाम उत्त प्रकारके अनुमागकालके हेतु हैं।

- पटमसमयिकट्टोवेदगस्स कोहिकट्टो उदये उक्किस्सिया बहुगी वंधे उक्किस्सिया अणतगुणदीणा ।
- ५६२ कोहसजलणस्स ताव पढमसगहिल्हीसक्येण बधावया पयहमाणा हेष्टिमोबरिमा सक्तेज्ञाविभाग मोनूण मजिसमिल्हीसक्येणव पयह ति। एव पयहमाणा वर्णवयाणमम्पद्धिवीको समय समय समय समय अपताणुगहीणाओ वहति। तत्व 'पढमसमय प्रकारिक्ट उक्कित्स्य बहुयी' एव भणिब उदयमि पविस्तामाओ बणताओ मत्तिक्रमिक्ट्रोओ वरिष, तानु जालुक्कस्तिक्ट्रो सम्बु वरिमा सा बहुगी तिक्वाणभागा ति वृत्तं होइ। 'बचे उक्कित्सिया अणताणहेणा' एव भणिब वक्कसमणिक्ट्रोओ हो व अणताओ भवति । पुणो तानु वा बच्छमाणिक्ट्रोओ होइ सम्बुक्कित्सया सा अवतत्तुणहोणा' । कि कारण, उदयमणिक्ट्रोओ होइ। ओसरियुणेविस्से समबदृष्ण वस्तालो ।
  - विदियसमये उदये उक्कस्सिया अणतगुणहीणा ।
- ५ ६०४ कुदो <sup>२</sup> वणतगुणिवसोहिमाहप्पेण पडमसमयनवम्माकट्टोदो वि व्रणतगुणहाणीए परिणमिय विदियसमए उदयुक्कस्सिकिट्टोए पर्वुत्तिणियमदस्मादो ।
  - # वधे उक्कस्सिया अणतगुणहीणा ।
- अथम समयमे कृष्टिवेदक जीवके जो क्रोथकृष्टि उदयमे प्रवेश करती ह वह उत्कृष्ट होकर बहुत (तीव ) अनुभगवाली होती है।
- § ६०३ सर्वप्रथम क्रोबसंच्चलनेक प्रथम समृह्हृष्टिक्यसे प्रवत्तान बन्ध और उदय नीचे और अपर असक्यातवें मामको छोड्कर मध्यम कृष्टिक्यसे ही प्रवृत्त होते हैं। इत प्रकार प्रवत्तान बन्ध और उदयोको अमृह्यित्ता होते हैं। उत्त प्रतार प्रवत्तान बन्ध और उदयोको अमृह्यित्ता होते हैं। उत्तमें 'पढ़लसमय॰ कोह्निक्ट्रें उदये उक्कांस्या बहुआं' ऐसा कहनेपर उदयो प्रवेश करनेवालो अनन्त मध्यम कृष्टियाँ होती हैं, उनमेंसे जो सबसे उपरिम अस्कृष्ट कृष्टि है वह बहुत अर्थात् तीन्न अनुभागनाओं होती है यह उक्क कवनका तात्याँ हैं। 'वसे उक्कांस्थ्या अपत्रगुष्ट्रीणा' इस प्रकार कहनेपर अध्यान कृष्टियाँ औ। अनन्त होती हैं। युन उनमें वो बच्यमान कृष्टि सबसे उत्कृष्ट है वह अनन्तगृणी हीन होती हैं।

शका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि उदयरूप बग्न कृष्टिसे अनन्त कृष्टियाँ नीचे सरककर इसका अवस्थान देखा जाता है।

- क्ष दूसरे समयमे उदयमे प्रवेश करनेवाली उत्कृष्ट क्रोवकृष्ट अनन्सगुणहोन अनुभागवाकी होती है।
- § ६०४ स्थोकि पूत्र समयसे अनन्तगुणी विशुद्धिके माहात्म्यवश प्रथम समयमें बॅचनेवाकी कृष्टिसे भी अनन्तगुणहानिरूपसे परिणमन कर दूसरे समयमे चदयरूप उत्कृष्ट कृष्टिको प्रवृत्ति देखो जाती है।
  - 🕸 किन्तु बन्धमे क्रोबक्वच्टि उत्कृष्ट होकर बनन्तगुगहोन बनुभागवाली होती है।

- § ६०५ पद्रमसमयबक्कस्तिकृद्दोवो बाजतगुणहोणविवियसमयउवयुक्कसिकृद्दोवो वि
  अगतगुणहाणीए परिणामय विवियसमये अंक्कस्तिकृद्दी पयट्टिव ति भणिव होदः । कुवो एवमिवि
  वे ? परिणामपाहम्मावो ।
  - # एव सन्विस्से किट्टीवेदगद्वाए।
- ५६०६ जहा पढल विवियसमयेसु बचोदयउक्कस्सिक्ट्रीणमप्पाबहुबकमो पक्वियो एव चैच सिव्यस्से किट्टीवेदगढाए पक्वेयच्यो, विसेसाभावादो ति भणिव होइ। संपिह बघोदयजहण्ण-किट्टीणं केरिसमप्पाबहुब होवि त्ति बासंकाए णिरारेगोकरणद्रपुत्तरसुत्तारभो—
  - # पढमसमये बधे जहण्णिया किही तिव्वाणुमागा ।
- ५६०७ कुवो ? उवयवहण्णाकट्टोबो उर्वार अणताओ किट्टोओ जन्भुस्सारदूर्णेबस्से पश्चित्तवसणायो ।
  - # उदये जहण्णिया किट्टी अणंतगुणहीणा ।
- ५ ६०८ कुवो ? व्यक्तरणिकट्टीवो हेट्टा अगताओ किट्टीओ सवस्त्रिक्ट्रीअद्यागस्मातकेज्य भागमेत्तीओ ओसरियूणीवस्स पत्रुत्तिसम्बन्धमानावो । एवस्स मावत्यो – वेदिज्यमागसयकिट्टीण हेट्टिमोबरिमासकेज्जविभाग ओत्लुण अञ्चिमकट्टभागसकवेषेण वंधो पयद्रवि । एव च पयद्रमाण
- §६०५ प्रथम समयवर्ती बन्धविषयक उत्कृष्ट कृष्टिसे तथा दूसरे समयवर्ती अनन्तगुण्हा हीन उदय उत्कृष्ट कृष्टिसे भी अनन्तगुण्हानिक्यसे परिश्रमन करके दूसरे समयमे बन्धोत्कृष्ट कृष्टि प्रवत्त होती है यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

शंका-ऐसा किस कारण होता है ?

समाधान-परिणामोके माहात्म्यवश ऐसा होता है।

🕸 इसी प्रकार समस्त कृष्टिवेदक कालमें प्ररूपणा करनी चाहिए।

§ ६०६ जिस प्रकार प्रथम कोर द्वितीय समयमे बन्ध कोर उदयरूप कृष्टियोके अल्य बहुत्त्वके क्रमको प्ररूपणा की है स्वी प्रकार समस्त कृष्टिदेदक कालमे प्ररूपणा करती चाहिए, स्वोक्ति उक क्यनमें कोई मेद नही है यह उक क्यनका तात्पर्य है। अब बन्ध और उदयरूप स्वप्य कृष्टियोका क्यि प्रकारका अल्पबहुत्व होता है ऐसी आशका होनेपर नि शक करनेके लिए सागेके सुक्का आरम्भ करते हैं—

🕸 प्रयम समयके बन्धमे जधन्य कृष्टि तीव अनुमागवाली होती है।

§ ६०७ बयोकि उदयमें प्रवत्त अधन्य कृष्टिसे ऊपर अनन्त कृष्टियाँ सरककर इस कृष्टिको प्रवृत्ति देखी जाती है।

🕸 उदयमे अधन्य कृष्टि बनन्तगुणी हीन होती है।

§ ६०८ स्योक्ति बन्ध जयन्य कृष्टिसे नीचे अनन्त कृष्टियां समस्त कृष्टि अध्यानके असंस्थातवें भागप्रमाण सरककर इसकी प्रवत्ति देखी जाती है। इसका मावार्य—वेद्यमान समस्त कृष्टियोंके अवस्तन और उपरिम असंस्थातवें भागको छोडकर मध्यम बहुआगस्वरूपसे ही बन्ध प्रवत्त होता बंबरमिकट्टी उदयग्विक्ट्रीरो अवतवृज्ञहीणा जारा । हेट्टा पुण उदयगहण्णिकट्टीचो व्यवज्ञहण्यिकट्टी अजतवुजा चेत्र, उत्वरि वि हेट्टा बधाणुभावस्स सुट्ट जोबट्टनासभवादो स्ति ।

- \* विदियसमये बधा (बद्धा) जहण्णिया किट्टी अणतगुणा।
- § ६०९ कुदो ? परिणामपाहम्मादो ।
- # उदये जहण्णिया अणतगुणहीणा ।
- ६९० परिणामिविसेसमासेन्ज बथजहण्यिकट्टीवो उदयजहण्यिकट्टीए पश्चिमयमणत गुणहाणीए चेव पत्रुत्तिणियमदसणावो ।
  - # एव सव्विस्से किट्टीवेदगद्वाए ।
  - \* समये समये णिव्वागणाओ जहण्णियाओ वि य ।
- ६ ६११ जहा पदन विविद्यसमयेनु वधोदण्जहण्णाकिट्टोणमत्वाबहुत्रकमो परूवियो तहा वैव तिविधादिसमप्तु वि परूविध्यो, विसेसाभावादो त्ति बुत्त होइ । एत्व 'णिव्वमानाको' त्ति वृत्ते बधोदण्जाकृष्णाकट्टोणमणतगुणहाणीए कोसरणविष्यपा ग्रहेष्णवा

- § ६०९ क्यों कि परिण मविशेषके माहात्म्यसे ऐसा होता है।
- अ उदयमे जघ प कृष्टि अन तगुणी हीन होती है।
- § ६१० वयो।क परिणामितशेषका जाश्रय कर व ध अधन्य कृष्टिसे उदयस्य अधन्य कृष्टिका प्रतिसमय अन त्गुणी हानिकपसे ही प्रवृत्तिका नियम देखा जाता है।
- क्ष इसी प्रकार सम्पूर्ण कृष्टियेवककालमे बन्ध और उवसकी अपेक्षा जखन्य कृष्टियोका अल्पबहुत्व जातना चाहिए।
  - क्ष तथा प्रत्येक समयमे कथाय निवगणाएँ इसी प्रकार जाननी वाहिए।

६६११ जिस प्रकार प्रयम और द्वितीय समयमें बन्ध और उदयक्त खबनय कृष्टिसोंके अस्पबहुतके क्रमका कथन किया है, उसी प्रकार तृतीय आदि समयोगे भी कथन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व कथनते इस कथनमे कोई भेद नहीं है। यहाँ 'जिल्लामानाओं ऐसा कहनेपर बन्ध और उदयक्षक था जय य कृष्टियोंके जन तमुणी हानिक्ससे अपसरणके विकल्प ग्रहण करने चाहिए।

बिवाय - जो कोषचयायके उदयसे सायक आणिय चढ़ा है उसके कृष्टिदेवककार में कृष्टियोका उदय ओर व य किस कमसे प्रवत्त होता है एतदिवयक बत्यबद्धत्वका प्रकृति प्रकृत्य क्या गया है। यह तो स्पष्ट हो है कि अनिवृत्तिकरवार्य इस सायक प्रतिक समयमें परिणामो विययक विश्वाद अन तायुषी बदयो जाती है और इस कारण मोहनीन कर्मक व्यासन्सव सनुभाग की प्रतिसमय अपवता होती जाती है। इस कारण यहाँ क्रोबकवायकी अपेका उदय और बश्यकी प्रवत्ति किस प्रकृत होती है, इसी तय्यको स्पष्ट करनेके खिए प्रकृतमे उदय और सम्बक्षी

है। और इस प्रकार प्रवृत्त होनेवाली व घाषक्रांष्ट उदयाप्रकृष्टिसे अन तमुणा होन हो गयी है। पर तु नोचे उदय जघ य कृष्टिसे व घ जघ य क्रांष्ट अमन्तगुणो ही होती है, बयोक उत्पर भी नीचे व षानुभागकी अच्छी तरह अपवतना सम्भव है।

अ बूसरे समयमे बाधको प्राप्त हुई जवाय कृष्टि अनन्तगुकी हीन होती है।

### # एसा कोहकिट्टीए परुवणा।

६१२ एसा सच्या वि वधोवयनहृष्ण्यकस्तिकृष्टिणं णिष्यनाणपक्याणा कोहपद्वमसगृह किट्टीए पक्षित्रया, तत्य वधोवयाणा बोण्ह पि संभवाको ति बुत्त होइ । सर्गह माणावीण पद्वमतंगह किट्टीसु एण्डिमुबयसवयो णरिय, वधो वेब केवल सभवइ । सो च हेट्टिमोवरियासकेटजविभाग परिहारीण मत्यिकस्त्रामा परिहारीण मत्यिकस्त्रामा परिहारीण मत्यिकस्त्रामा परिहारीण मत्यिकस्त्रामा परिहारीण मत्यिकस्त्रामा प्राचिकस्त्रामा परिहारीण मत्यिकस्त्रामा प्राचिकस्त्रामा प्राचिकस्त्राम प्राचिकस्त्रामा प्राचिकस्ति स्वाचस्त्रामा प्राचिकस्त्रामा प्राचिकस्त्रामा प्राचिकस्त्राम प्राचिकस्ति स्वाचस्त्राम प्राचिकस्ति स्वाचस्त्राम प्राचिकस्त्राम प्राचिकस्त्राम प्राचिकस्ति स्वाचस्त्राम प्

अपेक्षा कोधकषायके अनुभागके जल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए प्रथम बान तो यह स्पष्ट की गयी है कि क्रोधसज्वलनकी जो तोन संग्रह कृष्टियाँ हैं उनमेसे प्रथम सग्रह कृष्टिरूपसे व घ और उदय प्रवृत्त होते हुए अधस्तन और उपरिम असस्यातवें भागको छोडकर मध्यम कृष्टिक्यसे ही प्रवृत्त होते हैं। और इस प्रकार जो मध्यम कृष्टियाँ उदयमे प्रवेश करती हैं उनमे जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि है वह अनन्तगुणी हीन होकर तीव अनुभागवाली होती है तथा जो वध्यमान अनन्त कृष्टियों हैं जनमें जो बध्यमान सबसे उत्कृष्ट कृष्टि है वह पूर्वोक्त अनन्तगुणा होन होती है, क्योंकि उदयको प्राप्त होनेवाली अग्र कृष्टिसे अन त कृष्टियाँ नीचे सरककर इसका अवस्थान प्राप्त होता है। प्रथम समयमे जो अप्रकृष्टि व वको प्राप्त होती है उससे दूसरे समयमे विश्व दिके माहारम्यवश उदयरूपसे परिणत बत्कृष्ट कृष्टि अन-तगुणी हानिरूप अनुभागवाली होती है। तथा इसी समय बध्यमान उत्कृष्ट कृष्टि भी उदय कृष्टिको अपेक्सा अनन्तगुणी हानिरूप परिणम कर प्राप्त होती है। अल्पबहुत्वका यह कम इसी विश्विसे कृष्टिवेदकके जॉन्सम समय तक जानना चाहिए। आगे इन बन्धरूप और उदयको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोके अनुभागकी तीव्रता और मन्दताका निरूपण करते हुए बतलाया है कि प्रथम समयमें व बको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोमें जो सबसे अधन्य कृष्टि बँधती है वह आगे उदय और बाधकी प्राप्त होनेवाकी कृष्टियोकी तुलनामे तीव अनुमागवाली होती है। उससे उसी समय उदयको प्राप्त होनेवाली जो जब य कृष्टि होती है उसका अनुभाग बनन्तगुणा हीन होता है। दूसरे समयमे इसकी अपेक्षा बन्धको प्राप्त होनेवाली अवन्य कृष्टि बनन्तगणे होन अनुभागवाली होती है तथा उससे उसी समय उदयको प्राप्त होनेवाली अधन्य कृष्टि अनन्तगुणे होन अनुभागवाली होती है। इस प्रकार अनुभागको तीवता म दताकी अपेक्षा यह अल्पबहुत्व आगे भी इसी प्रकार हृदयंगम करना चाहिए। समय समयमे बच्च और उदयह्रप कृष्टियोके अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी हानिरूपसे जो अपसरण विकल्परूप निर्वर्गणाएँ प्राप्त होती हैं उन्हें भी इसी विधिसे जान लेना चाहिए।

### 🕸 यह सब क्रोधसज्बलनसम्बाधी प्रथम सग्नह कृष्टिकी प्ररूपणा है।

५१२ यह सब बन्च बोर उदयक्प बक्न्य बोर उद्युक्त हिमोको निर्वर्गणा प्रक्षणा क्षेत्रस्वक कुछिको करोबा को गयी है, स्थोकि उत्यमें बन्ध बोर उदय दोनोंको हो प्रस्पणा सम्मव है यह उक्त क्वनक तात्रस्व है। बब मानक बक्न बाति कि प्रमा संद्र्ष कृष्टिगोका इस सम्मव उदयका सम्बन्ध मही है, केवल बन्च हो सम्मव है बोर वह अपस्तन बोर उत्यद्र्म समय उदयका सम्बन्ध कुष्म क्वा कुष्म प्रतिक्रमय वनन्त गुणहानि- क्या है जानना चाहिए इस प्रकार इस वर्षकिय का जान कराते हुए बागेके सुवप्रवन्धको बारम्म करते हैं—

\* किट्टीण पटमममये वेदगस्स माणस्स पटमाए सगइकिङ्कीए किट्टीणमसखेज्जा मागा चन्द्रति ।

§ ६१३ सुगम ।

\* सेसाओ सगइकिट्टीओ ण बज्झति ।

§ ६१४ एव वि सुगम ।

**# एव मायाए।** 

# एव लोभस्म वि ।

५६१५ एवाणि वो वि सुत्ताणि सुगमाणि । एवमोलिएण पवमेण किट्टोवेदगपदमसमये किट्टोगदाणुभागस्त बघोदयिवसय पद्गत्तिविसेस णिरूविय सपिह तस्येव किट्टोगदाणुभागस्तकम्मस्स बा पृथ्व पर्वाददा व्यक्तमयोवट्टणा सा एवेण सरूवेण प्रमृद्धि लि फुडोकरेमाणो सुत्तमुत्तर भण्ड---

 किट्टीणं पटमसमयवेदगो वारसण्ह पि सगहिकट्टीणमग्गिकेट्टिमादि काद्ण एक्केक्किस्से सगहिकट्टीए अमखेज्जदिमाग विणासेदि ।

५६१६ अणतगुणिवसोहीए वङ्गमाणा एसो पडमसमयिकट्टीवेदणो बारसण्ह पि सगह किट्टीणगुवरिमआणे उक्तस्ताकट्टिमांव काबूण अर्णताओ किट्टोओ एक्केक्किस्से सगहिकट्टीए असक्रेजब्रिआगमेत्ताओ ओव्ट्टणायादेणेगसमयेण विचासेवि, तेत्तियमेत्तीण किट्टीण सत्तीओ

क्ष कृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करनेवाले क्षपकके मानसण्वलनको प्रथम सप्रह कृष्टि सम्बन्धी कृष्टियोंका असल्यात बहुआग बैंबता है।

§ ६१३ यह सूत्र स्गम है।

क्ष यहाँ शेष दो सम्रह कृष्टियाँ नहीं बँधती हैं।

§ ६१४ यह सूत्र भी सुगम है।

🕸 इसी प्रकार मायासञ्चलनको अपेक्षा जानना चाहिए ।

क्ष तथा इसी प्रकार लोभसज्वलनको अपेक्षा भी जानना चाहिए।

६६५ ये दाना तुल भी सुगम है। इस प्रकार इतने अब च द्वारा कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे कृष्टिगत अनुमागना व च और उद्याविषयक अविशिविशेषका निरूपण करके अब बहीपर कृष्टिगत अनुमागर-त्वमंत्री वो पहले अनुसमय अवतना वह आये हैं वह इस रूपसे प्रवृत्त होती है इस बातका राष्ट्रीव गण वरने हुए आयेके सुत्रको कहते है—

क्ष कृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करनेवाला जीव बारहों सप्रहकृष्टियोंको अप्र कृष्टिसे लेकर एक एक सप्रह कृष्टिक असल्यातवें आगका विनाश करता है।

§ ६९६ अन तगुणी विशुद्धिसे विद्वको प्राप्त होनेवाला यह प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदक श्रीव बारहो सप्रह र्द्धयोके वर्णरम भागमे उत्कृष्ट कृष्टिसे लेकर एक एक सप्रह कृष्टिको ससंस्थातवें

श्रा प्रतौ किट्रीतदाणुमाग∽ इति पाठ ।

कोबहावेषूण हेट्टिमिक्ट्रोसरुवेणेव ठवेवि ति बुत्त होत् । एवं विविधाविसमयेषु वि कोबहुणावादो एसो सम्मागरुवो। ववार पढमसमयविणासिर्दाक्ट्रोहितो विविधाविसमयेषु विणासिज्जमाणिक्ट्रीको सस्विज्ञमुणहोणक्रमेण बहुष्वाको, उत्तरि चून्नियुत्ते तहाविह्यप्रविणासक्रमादो। एवमेशो किट्टीणमण्समयोवहण्या कृष्याणो किट्टोवेदगपढनसमये वेच बाडियप किट्टीकरणद्वाए पुरविणव्यत्तिव किट्टीणमण्समयोवहण्या अवशास्त्र अञ्चलक्ष्या अवशास्त्र विद्याप्त किट्टीणमण्समयोवहण्या अवशास्त्र अवशास्त्र विद्याप्त विद्यापत विद्यापत

 कोइस्स पढमसगहिकिई मोत्तृण सेसाणमैक्कारसण्ड सगहिक्ट्रीण अण्णाओ अपुन्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि ।

§ ६१७ वेदिज्जमाणकोहपडमसगहिष्ट्रीवज्जाण सेसाणमेक्कारसच्या सग्रहिष्ट्रीय सविष्णीयो अप्णालो अतुस्वाओ किट्टीओ एसो पढमसमयिष्ट्रीवेदओ णिव्यत्तेदुमाढवेदि ति भणिव होवि । कोहपडमसगहिष्ट्रीए एरिवज्ज्ञणमेल्य ण कारस्य, तत्य वि बर्चण अपुत्र्याण किट्टीण णिव्यत्तिज्जमाणाण सभयोवरूआयो ति च ? सच्चमेद, किंतु कोषयद्वसमहिष्ट्रीए सेक्यणिज्ञमाणा सम्भावेदकायो ति सेसाण पुत्र सम्हिष्ट्रीण किट्टीओ अतरेसु पिव्यत्तिकार्जित । सेसाण पुत्र सम्हिष्ट्रीण संकाणिज्ञमाणाय सम्भाव जहात्मय अन्यस्ताप्तिकार प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या विश्वति स्वाण जहात्मय अन्यस्ताप्ति स्वाण जहात्मय अन्यसाण प्रत्या प्रत्य प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्य प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्य प्रत्या प्रत्य प्या प्रत्य प्

भागप्रमाण अनन्त सम्रह कृष्टियोका अपवतनाथात द्वारा एक समयमे विनाश करता है। तत्प्रमाण कृष्टियोकी शिषको अपवतना करके अध्वतनकृष्टिकप्ते उन्हें स्थापित करता है यह उक कवनका तात्पर्य है। इसी प्रकार द्वितोशांदि समयोभे भी यह अपवर्तनाथात जानना चाहिए। इतनी विवेदाता है कि प्रयस समयमे विनयमान कृष्टियोकी अपेका असक्यात गुणहीतकमसे जानना चाहिए, क्योकि आने प्रमुद्धानिक प्रवस्त समयमे विनयस्त अप्तार कृष्टियो की अनुसमय अपवत्ता करता हुआ कृष्टियदेक प्रयस्त समयमे ही बारम्म करने कृष्टिकरण कालमे पहले निष्यस्त करता है सा कृष्टियदेक प्रयस समयमे ही बारम्म करने कृष्टिकरण कालमे पहले निष्यस्त करता है सा क्रियोके नोचे और उनके स्वत्राराकों स्वस्त्र अपूर्व कृष्टियोके नोचे अपेत उनके स्वत्राराकों स्वस्त्र अपूर्व कृष्टियोके नोचे अपेत उनके स्वत्र स्वत्राराकों स्वस्त अपूर्व कृष्टियोके नोच क्षीर उनके स्वत्र स्वत्र स्वत्र के अप्तर स्वत्र हैं स्व

क्ष क्रोधसञ्चलनको प्रयम सम्रह कृष्टिको छोड़कर शेव ग्यारह सम्रह कृष्टियोको अन्य अपूत्र कृष्टियोको निष्पन्न करता है।

§ ६१७ क्रोधसज्वलनकी वेद्यमान प्रयम सबह कृष्टिचे रहित योग स्थारह सम्रह कृष्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बन्य अपून कृष्टियोको यह कृष्टिवेदक जीव प्रयम समयमे निष्यन्त करनेके लिए बारम्भ करता है यह उक्त कथनका तास्प्य है।

शंका—कोषसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिका निषेष यहाँपर नही करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बन्धसे निष्पन्न होनेवाली अपूर्व कृष्टियाँ उत्पन्न होती हुई उपलब्ध होती हैं ?

समाधान—यह कथन सत्य है, किन्तु क्रोधसज्वरूनको प्रथम सग्रह कृष्टिके अन्तराङोर्मे बन्बसे अपूत कृष्टियोको निष्यन्त करता है। परन्तु रोष सग्रह कृष्टियोको सकम्यमाण प्रदेशके अग्रभागसे और यथासम्भव बच्यमान प्रदेशके अग्रभागसे अपूर्व कृष्टियोको निष्यन्त करता है। इस

१ बा प्रती वष्टबाने गुण इति पाठ।

पवसगड् 'कोहस्स पढमशगहकिट्टि मोत्त्वे सि' वुत्त ।

- # ताओ अपुरुवाओ किङ्गीओ कदमादी पदेसग्गादी णिव्यत्तेदि ।
- ५६१८ तासिमुख्याण (व्यक्तिज्ञमाणीण किट्टीण करमादो परेसम्मादो विध्वती होर्मेंब, कि बज्जमाणियादो बाहो सकामिज्जमाणयादो, उदाहो तदुभयादो लि पुच्छा एवेण कदा होत् । सर्वह एदिरसे पुच्छाए (व्यारोगीकरणट्रमुत्तरमुत्तारमो—
  - # बज्झमाणयादो च सकामिज्जमाणयादो च पहेसग्गादो णिव्बचेदि ।
- ६ ११९ चउण्ह पडमसगर किट्टीण वससमावादो । तत्य वस्त्रमाणाएण पदेसागेण अपुष्टावादो किट्टीयो जिल्लानिव । पुणी कोहण्डसमार्ग्हिक्ट्टि मोन्ण सिराणमेक्कारसम्ह सगहिक्ट्टिण सका-मिन्नमाणवादो च पदेसागादो अपुण्याची किट्टीयो जिल्लानिह सिर एसे एत्व सुस्त्यसगहो । एदस्स भावत्यो—कोहण्डसमगहिक्ट्टीए वन्नमाणयदेसगादो वेद अपुण्याची किट्टीयो जिल्लानिह तत्य प्रयासरासभावादो । माण माधा लोगाण तिमु पडमसगहिक्ट्टीसु वन्नमाणवादो संकामिन्नम माणवादो च पदेसगादो अपुण्टाकट्टीयो जिल्लानिह, उह्तवहा वि तत्य तप्यवुत्तीए विरोहाभावादो । संस्त्रसगृह्विट्टीसु सकामिन्नमाणवादो वेद पदेसगादो अपुण्टाकट्टिनीया जिल्लानिह स्वास्त्रमण वेदसगासभावादो ति । एत्व 'स्वासिन्नमाणवादो' ति वुत्त ओक्ट्रलालकटलस्त सन्दर्सन्य गहण कायस्थ । एवन्नदेण इत्तिहेण पदेसगोण जिल्लासन्त्रमाणीसु अपुष्टाकट्टिनीय किट्रलाम

प्रकार इस विशवके दिक्तलानेके लिए चूिलसूत्रमें 'कोहस्य पढमसगृहीकिट्टि मोत्तूण कोञ्चको प्रथम समह कृष्टिको छोडकर यह बचन कहा है।

- 🕸 उन अपूर्व कृष्टियोको किस प्रदेशके अग्रभागसे निष्पन्न करता है।
- § ६१८ निष्पन्न होनेवाली उन अपूत्र कृष्टियोको किस प्रदेशके अप्रभागसे निष्यन्न करता है ? क्या बच्चमान कृष्टिसे या सक्रम्यमाण कृष्टिसे, या दोनोसे, इस प्रकार यह पुण्छा इस सूत्र द्वारा की गयी है। अब इस पुण्छाका समाधान करनेके लिए आनेके सुत्रका बारम्म करते हैं—
- ॐ बच्यमान प्रदेशके अप्रभागसे और सकम्यमाण प्रदेशके अप्रभागसे उन अपूत्र कृष्टियोको निल्पम करता है।
- ५ ६१० स्वीक प्रथम तथा कुष्टियोका वन्य सम्यव है। वही बच्यमान प्रदेशायसे अपूर्व कृष्टियोको िनव्यस करता है। पुन क्रोधरुज्यका प्रथम तथा कृष्टिको छोडकर दोष वा बार हु कृष्टियोको तम्यमान प्रदेशके अग्रमास्त्र अपूर्व कृष्टियोको तम्यमान प्रदेशके अग्रमास्त्र अपूर्व कृष्टियोको तम्यम करता है यह यहाँचर इस सुन्न । समुच्चयक्य अय है। इसका मावाय—कोचको तम्य स्वयं कृष्टियोको तम्यम त्र प्रदेशके अग्रमास्त्र हो अपूर्व कृष्टियोको निष्यन करता है, स्वीक बहुद्यायो बहुद्यामान और सक्ष्यमाण प्रदेशके अग्रमास्त्र कृष्टियोको निष्यन करता है, स्वीक उनमे दोनो प्रवार है। सक्ष्यमाण प्रदेशके अग्रमास्त्र कृष्ट्योको निष्यन करता है, स्वीक उनमे दोनो प्रवार है। स्वयं प्रवृत्त होनेमे विशेषका स्वयं है। योष सग्रह कृष्टियोको क्ष्यमाण प्रदेशके अग्रमास्त्र है। या स्वयं हु कृष्टियोको निष्यन स्वयं कृष्यं स्वयं स्वयं

पवेसन्यादो जिब्बस्तिजनाणकिहीजो बहुगीजो, बाहो सकामिञ्जमाणयादो सि जासंकाए जिरारेगीकरणहुनुसरकुसावयारो---

- # बन्झमाणियादो थोबाओ जिव्बत्तेदि ।
- ६६२० कुदो ? एगसमयपबद्धमेत्तवक्षेण णिव्यक्तिकद्यमाणाण तासि योवभावसिद्धीए णिव्यक्तिमुबलभावो ।
  - # संकामिन्जमाणयादी असखेन्जगुणाओ ।
- ६६२१ कुतो ? विवडुगुणहाणीणमसलेडबावमागमेससमयवबर्डेह एवासि जिब्बासिवंसणावी। ज वेदमसिद्ध, तिगुणोकडूणभागहारेण विवडुगुणहाणिमेससमयवबर्डेह ओवड्टियेस संकामिज्जमाण दथ्यस्तामयणदर्शादो । गुणगारो व वथ्यस्तामयणदर्शादो । तदो दश्यमाहप्यमस्सियुण सिद्धमेदासिमसलेडबागुणत । गुणगारो व पान्नदोवमस्स असलेडजाविभागमेतो । एवमेदासि बोवबर्ड्डल पटुप्पाइय संपिह बज्जमाणेण वर्षसमोण जिब्बास्त्रप्रमाणाण विट्टीण सेससमहिक्ट्रीपरिहारेण बहुसु वेद पटअसगहिक्ट्रीसु सभव विसंसाबहारणद्रमुसरसुतारभो—
- अजाओ ताओ बज्झमाणयादो पदेसग्गादो णिव्यक्तिज्जित ताओ चदुसु पढम-सगह किंद्रीस ।

पुंजमेरे निष्पन्न होनेवाको कृष्टियाँ बहुत होती हैं या संक्रम्यमाण प्रदेशपुजमेरे निष्पन्न होनेवाको कृष्टियाँ बहुत होती हैं ऐसी आशका होनेपर निशक करनेके छिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

- 🕸 बध्यमान प्रदेशपूजमेसे स्तोक अपूत्र कृष्टियोंको निव्यम्न करता है।
- \$ ६२० वयोकि एक समयप्रबद्धमात्र इब्यसे निष्पन्न होनेवाली उन अपूर्व कृष्टियोंके स्तोकपनेकी सिद्धि निर्वाधरूपसे पायो जाती है।
  - 🏶 तथा सक्रम्यमाण प्रदेशपुजमेंसे निष्पन्न होनेवाली अपूर्व कृष्टियाँ असल्यातगुणी होती हैं।
- ६ ६२१ क्यों कि वेड गुणहानियों के सरस्यात में भागमात्र समयश्रद्धों से हम अपूर्व क्रीस्था की निकार देखे जाती हैं। और यह क्यम असिद्ध भी नहीं है, क्यों कि तिगुणे अपकरण भाग हारते बेड गुणहानिमात्र समयश्रद्धों के भाजित करने पर संकर्माण हम्पका आना देखा जाता है। इतिए हम्पक्ष की अस्वरताका आरुस्यात ने प्रेयर हम अपूर्व क्रीस्थाल अस्यात गुणपना सिद्ध हो जाता है। यहीं पर गुण कार पत्योपमका असंस्थातवा भाग है। इस प्रकार इनके अस्य-बहुत्वका कवन करके अब अध्यमात्र प्रदेशपुंकते निजयत होनेवाकी क्रिस्था तेथ संग्रह क्रीस्था के अध्यक्त पार हो प्रयम संग्रह क्रीस्था सम्भव है इस विशेषका अवधारण करने के लिए आगे के सुक्त आरुपका आरुपक सर्गन करते हैं—
- को वे अपूर्व कृष्टियाँ बस्यमान प्रवेशपुलमेंसे निज्यक्ष को जाती हैं ये चारों प्रयम संस्कृ-कृष्टियोंमें नायो जाती हैं।

५२२ बळ्समाणप्रवेसगाणिकात्तिःकमाणतिवय चतुसु चेव पढमसगहिष्टर्रोसु सम्बो, णणास्य ति वृत्त होति । कृदो एस णियमो चे ? ग, तत्तो बण्णातिमेदिम्म विसये बचलमवाण्व स्रभावो । सर्गाह ताति बळ्ममाणप्रवेसगोण णिव्यत्तिकमाणाणाणुठ्यकिट्टीण कवमिम ब्रोगासे णिव्यत्तो होति ति बातकार् पिरारेगीकरणद्वपूत्तरो मुत्तपवर्षी—

### \* ताओ कदमस्मि ओगासे ?

### एक्केक्किस्से सगहिकट्टीए किट्टीअतरेसु ।

त् ६ ६२४ समहर्किट्टीणमतरेसु ताब बज्झनाण्यवेसगोण णिव्यत्तिज्जमाणाणमयुव्यक्टिट्टीण लाल् ६ सभयो, ज्युष्ट् पवससाहर्किट्टीण माज्यमक्टिट्टीसच्येण पयटुमाणणवस्वयाणुमागस्य तत्तो हेट्ठा पर्युत्तिवरोहावो । तदो एक्केविकस्से समहर्किट्टीए अवयवस्तिहर्णमयतेसु वक्षमाणयेसम्यो णापुञ्याओं किट्टीओ णिव्यत्तिवि ति सिद्ध । सप्ति किमाधिसेष्ण एक्केविकस्से सगहर्किट्टीए सध्यक्टिटीओतरेसु तासि सभयो बाहो जरिच को वि विसेतसंभयो ति जानकाए पुच्छासुत्तमाह—

शका-यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—नही, क्योंकि उन चारोको छोडकर अन्य सग्रह कुष्टियोका इस स्थानमे बन्ध सम्भव नही उपलब्द होता।

अब बध्यमान प्रदेशपुजसेसे निष्पन्न होनेवाली उन अपूच कृष्टियोकी किस अवकाश (अन्तराल) मे निष्पत्ति होती है ऐसी बाशका होनेपर निर्णंक करनेके लिए जागेके सूत्रप्रवन्ध को कहते हैं—

🕸 उन अपूब कृष्टियोको किस अवकाश ( अन्तराल ) मे निष्पन्न करता है ?

§ ६२३ वया वहीं अपना प्रदेशपुत्र उपलब्ध होता है वहीं से निष्यान करता है या उनकी अवयव कृष्टियों के उत्तरोत्तर अन्तरालों में निष्यान करता है इस प्रकार यह पुष्छा को गयी है। अब इस पुष्छा निणयका निर्देश करते हैं—

ॐ एक एक सग्रहकृष्टिके अवयव कृष्टियोंके अस्तरार्लीमे उन अपूत्र कृष्टियोंको निष्प्रभ्न करता है।

\$ ६२४ सम्ब्र कृष्टियोके अन्तरालोमे तो बच्चमान प्रदेशपुत्रमेंसे निष्पन्न होनेबाक्की अपूर्व कृष्टियोक्का निष्पत्ति सम्ब्रव नहीं है, बयोक्कि चारो प्रथम तम्ब्रह कृष्टियोक्के मध्यम कृष्टिक्कस्त प्रवत्मान नक्कब सम्बर-बी कृष्णावका उससे नोचे प्रवृत्ति होनेमे विरोध स्नाता है। इसिष्ठ्र एक एक संग्रह कृष्टिकी स्वयंव कृष्टियोके अन्तरालोमें बच्चमान प्रदेश पुत्रके अपूर्व कृष्टियोके निष्पन्न करता है यह सिक्ष हुन्या अत्र वया अविशेषकासे एक एक सग्रह कृष्टिकी सब अवयंव कृष्टियोके सन्तरालोमें उनका प्राप्त होनिष्पन्न करता हो से सार्चा होनेपर पुत्रकृत्त है —

<sup>§</sup> ६२२ क्योंकि वे बध्यमान प्रदेशपुत्रसे निष्यान होनेवाली प्रथम सम्रह कृष्टियोमे सम्भव हैं, अन्य कृष्टियोमे नहीं यह उक्त कथनका तात्यय है।

# # कि सञ्जेस किङ्गीअतरेस आहो ण सब्जेस ?

- ६ ६२५ सुगर्म ।
- # ज सच्वेस ।
- ५२६ ण सब्बेयु किट्टीबतरेलु तासिमस्य समयो, किंतु पश्चिणयदकिट्टीबंतरेलु बेब तासिमुय्पत्ती होइ ति भणिव होवि। एवं सो वृण बद्दण सब्बेयु किट्टीबतरेलु तो कदमेलु किट्टीबतरेलु तासिमुय्पत्तिवसबो ति भण्यमाणो वृणो वि वृच्छाणिट्समाह—
  - # जह ण सब्बेसु, कदमेसु अतरेसु अपुन्वाओ णिव्यत्तयदि ।
- \$ ६२७ केलियमेलाणि किट्टीअंतराणि मोल्ण पुणो केलिएसु किट्टीअंतरेसु ताओ अपुष्पाओं किट्टीओ अञ्चलाणविससंबंधणीओं णिखलीड लि पुण्छा कवा होइ।
  - **\* उवसंदरिसणा** ।
- ६ ६२८ एत्तिवाणि किट्टीजतराणि उल्लिखिण पुणो एत्तियमेलेलु किट्टीजंतरेलु तार्सि णिक्वती होबि ति एवस्स अत्यविसेसस्स कुढीकरणमुक्सविस्तणाणाम । तिमवाणि वक्वबृहस्साचो ति बुत्त होइ ।
- क्ष क्या सब अवयव कृष्टियोके अन्तरालोंने उन अपूर्व कृष्टियोंकी रचना करता है या सभी अवयव कृष्टियोके अन्तरालोंने उनकी रचना नहीं करता है ?
  - ६ ६२५ यह सूत्र सुगम है।
  - क्ष सब बवयब कृष्टियोंके बन्तरालोमे उन बपुत्र कृष्टियोंको निष्पत्ति नहीं करता।
- \$ ६२६ सब बवयव कृष्टियोके अन्तरालोमे उन अपूर्व कृष्टियोकी निष्पत्ति करना सम्मन नही है, किन्दु प्रतिनियत वयषय कृष्टियोके अन्तरालोमे ही उनकी निष्पत्ति होती है यह उक सुन द्वारा कहा गया है। इस प्रकार बह यदि सब अवयव कृष्टियोके अन्तरालोमे उनकी निष्पत्ति नहीं होती तो कितने कृष्टियोके अन्तरालोमे वे निष्पत्तिका विषय होती हैं, ऐवा कहनेवाला फिर भी पच्छाका निर्देश करता है—
- अयदि सब अवयव कृष्टियोंने उहें निष्पन्न नहीं करता है तो कितनी अवयव कृष्टियोंके अन्तरास्त्रोमे उन अपूर्व कृष्टियोंको निष्पन्न करता है।
- §६२७ कितने अवयय कृष्टियोंसम्बाधी वन्तराकोंको छोडकर पुन कितने अवयय कृष्टियोसम्बाधी अन्तराकोर्से बध्यमान प्रदेशपुक्तसम्बन्धी उन अपूर्व कृष्टियोको निष्यन्त करता है यहाँ यह पुच्छा की गयी है।
  - क्ष जाने उसी विवयको स्वष्ट करते हैं।
- ६२८ इयरामाण बदाव कृष्टियोंके बन्तरालोंका उस्लेबन कर पुन इयरामाण बदाव कृष्टि अन्तरालोंसे उन अपूर्व कृष्टियोंको निम्मत्ति होती है इस प्रकार इस कर्योवियेषका स्पष्टी-करण करनेका नाम उपसर्दाशना है। बागे इस समय उसकी प्रकपणा करेंगे यह उक कपनका तात्यर्थ है।

### # बन्झमाणियाण जं पढम किट्टीअंतर तस्य णरिय ।

६६९ बज्जमणसगहिष्ट्रीण हेट्टिमोचरिमासवेज्बिदिमागिवस्याण किट्टीणमतरेसु ताव अपुथ्वकिट्टी ण णिक्वलिज्बिद्ध, तत्वाधारेण व्ययपुत्तीए असभवावी । तवो बज्जमणणपिक्षम किट्टीसक्वेण तत्वतरेसु च णवकव्यपवेसग्गेण किट्टीओ णिक्वतिज्जित । तत्व वि वज्जमणणियाण खपद्धा किट्टीअतर तत्व णरिस अपुथ्वाओ किट्टीओ। कुवो? साहाविवाको ।

# # एवमसखेजजाणि किङ्गीअतराणि अधिच्छिदण ।

९६२० एवमेवेण कमेण असखेन्जाणि किट्टीअतराणि समुस्लिधियुण तिवस्थिकट्टीअतरे अपुष्विकट्टीए सभवो ति भणिव होवि । सपिह एवस्स चेव अदाणस्स कुडोकरणट्टिमियमाह—

# कट्टीअतराणि अतरदृदाए असखेन्जाणि पिरुदोवमपढमवग्गमृलाणि ।

६६१ एवाणि किट्टीअतराणि वयेण णिब्बत्तिज्ञमाणापुरुविकट्टीए अतरआवेण पयट्ट मणाणि केत्तियमेलाणि ति पृष्टिवरे अलक्ष्यज्ञयिक्शेवसण्डमसण्यमुकाणि ति तेति पमाणणिद्देतो कवो। बक्तमाणब्हरणिकट्टिप्युटि जाव असक्ष्यक्रियोज्यसण्यम्भेत्तिकट्टीओ गच्छति ताव णवकर्याकट्टीयवेतमा पुरुविकट्टीमु चेव वरित्तवणियसक्ष्येण परिणमिय पुणी तवणतरोवित्तमः

§ ६.९ नीचे और उत्पर असस्यातवें आगण्याण बच्यमान सग्रह कृष्टियोके कृष्टि अन्तरालोमे तो ब बस्त्रमे अपूर्व इंटियोको तिष्य न नहीं करता है नथीक उस स्पर्ध बाबने प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। इसलिए बच्यमान मध्यम कृष्टियोके स्पर्ध और उनके अन्तरालोमे नवकबन्य प्रदेशपुत्रमेसे अपूर्व वृष्टियोको निष्यन विया जाता है। उसमे भी बच्यमान वृष्टियोका जो प्रथम कृष्टि अ तर है उसमें अपूर्व कृष्टियों नहीं पायो जाती वयों कि ऐता स्वभाव है।

#### 🕸 इस प्रकार असल्यात कृष्टि अन्तराक्षोको उल्लंघन कर-

§ ६२० इस प्रकार इस क्रमसे असस्यात कृष्टि अत्तरालोको उल्लबन कर वहीं प्राप्त होनेवाले कृष्टि अ तराल्ये अपूब कृष्टिको उत्पत्ति होती है यह उक्त सूत्रका ताल्पये है। अब इसी स्थानको स्थष्ट करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है—

अ विविधात कृष्टि व तरालको प्राप्त करनेके लिए को कृष्टि-ज तराल होते हैं वे पत्योपमके असल्यात प्रथम वगमूलप्रमाण होते हैं।

§ ६२१ ब चसे निष्यन्त होनेवाओ अपूत कृष्टिके लिए अ तररूपसे प्रयत्त होनेवाओ ये कृष्टि अ तराल दिनते होते हैं ऐसा पुक्रनेपर वे पत्योपमके असस्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण होते हैं स्म प्रकार उनके प्रमाणका निर्देश स्थि। बच्यान बच्य-ब कृष्टिसे लेकर पत्योगमके असस्यात प्रथम वामुक्यमाण कृष्टियों बवतक व्यतीत होती हैं तब बाकर नवकबन्यसण कृष्टिया प्रदेशपुंच पूर्व कृष्टियोंमे ही सद्य धनरूपसे परिकार करके पुन तदनन्तर वर्षारम कृष्टि अन्तराक्रमें

क बच्चमान कृष्टियोसम्बाधी जो प्रथम अवयव कृष्टि अत्तर है उसमे उन अपूष कृष्टियोकी निष्पत्ति नहीं करता है।

किट्टीबंतरे बयुव्विकट्टीबायारेण परिणमिबु छहबि, ण तस्य पश्चितहो अस्यि सि मायस्यो । सर्पाह इममेवत्यमुवसंहारमृहेण पदसेमाणो सुरायुक्तर मणइ—

- # एत्तियाणि किट्टीअतराणि गत्ण अपूच्या किट्टी णिव्यत्ति जबि ।
- § ६३२ गयस्थमेट मुत्त । एतो उचिर पुणो वि एत्तियमद्वाण गंतूण विदिया अपुष्विकट्टी णिव्यक्तिजबि सि जाणावणद्वमृत्तरमुत्तमोइण्ण--
  - # पुणो वि एत्तियाणि किट्टीअतराणि गत्ण अपुच्या किट्टी णिव्यत्तिज्जिदि ।
- ६ ६२३ गयरवमेव वि मुत्त । एवमेवमवट्टिबमद्वाणभतर कावूण जोवक जाव सयकिकट्टीबढाणस्स अनलेक्जविभागमेलाण बचेण जिम्बित्तिक्क्साणापुर्विष्ट्रीण बरितिकट्टी बसाद्वा
  किट्टीवो हेट्टा अतकेक्जपिक्षाममेलाम् वच्या विद्यालमोत्तारवृज समुव्यक्षणां तर तसी त्रव्याच्या
  किट्टीवो हेट्टा अतकेक्जपिक्षोवमयद्वम्बणामुक्तेमद्वाणमोत्तारवृज समुव्यक्षणां तर तसी त्रव्याच्या
  ब्याद्याविवयो। तपहि एवस्सद्वाणस्स कुल्तांशिट्ट्टिस कुक्वीकरणं कस्सामो । त बहा—विवञ्च
  गुणहाणितिभागमेलाण समयपबद्वाण बहु एगस्पहिक्ट्टीए सयकावयविव्हृतेवो लन्मीत तो
  एगसमयवद्वयेल्याक्वस्वयस्यास्स केल्लियमेलीको अपुष्टाकट्टिवा हिल्ले लिट्टीण प्रमाणेण स्वर्षाक्रप्राच्याक्यस्य विव्हाण विव्हाणां प्रमाणिक्यस्यक्षणां विद्वाण प्रविद्वाण विव्हाणां प्रमाणेण स्वर्षाक्षणां विद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाणमालेक्यस्य विव्हाणां प्रविद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाणमालेक्यस्य विद्वाण प्रविद्वाणमालेक्यस्य विद्वाण प्रविद्वाण प्रविद्वाणमालेक्यस्य विद्वाण प्रविद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणमालेक्यस्य प्रविद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणमालेक्यस्य विद्वाणस्य विद्याणस्य विद्याणस्य विद्वाणस्य विद्याणस्य विद्याणस

अपूर्व क्रांप्टिक आकारसे परिणमनको प्राप्त करता है, वहाँ ऐसा होनेमे कोई प्रतिवेच नहीं है यह उक्त कथनका तात्प्य है। अब इसी अथको उपसंहार द्वारा दिखलाते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

🕸 इतने कृष्टि अ तरालोको बिताकर अपूत्र कृष्टिको निष्पन्न करता है।

§ ६२२ यह सूत्र गताथ है। इससे आगे पुनरिप इतना स्थान जाकर दूसरी अपूव कृष्टि को निष्पन्न करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सुत्र अवतीर्ण हुआ है—

🕸 फिर भी इतने कृष्टि अ'तरालोको उत्त्यान कर अपूर्व कृष्टिको निष्पन्न करता है।

\$ ६ वह यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इस अवस्थित स्थानकर अन्तरालको प्राप्त करके जब बाकर समस्त कृष्टि-खानके असस्यातक मागप्रमाण बन्धते निष्यन्त होतेवाली अपूर्व कृष्टियों का अतिम करित्र व धक काल, विवक्षित किंट्यते रत्योगमके असंस्थात प्रथम वर्गमूल स्थान गीछे सरकनेपर उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह यहाँ सम्बन्धे अल्पन विकत्य है। अब सुभानिविष्ट इस स्थानका स्पष्ट करते है। वह जैपे—डेड गुणहानिके त्रिभागमात्र समयप्रवद्योको यदि एक सम्बन्ध किंदि समस्त अवस्थान समस्य व्यवस्थान स्थानका समस्य किंदि स्थानका प्रवेश किंदि होते हैं तो एक समयप्रवद्यभम्गण नवकबाच सम्बन्ध प्रवेश प्रवेश किंदि होती अपूर्व कृष्टियों प्राप्त करेंगे, इस प्रकार कराशिक करक एकराधिसे पृणित इन्छाराधिको प्रमाण प्रविचे भावित करेंगेर बन्धने तिथ्य न होनेवालो अपूर्व कृष्टियोंका प्रमाण पूत्र कृष्टियोंक समस्यात मागप्त होता है।

उदाहरण-- बेढ गुणहानिश्रमाण समयश्रबद्ध १२, त्रिमागप्रमाण समयश्रबद्ध ४, एक संग्रह इन्टिको अवयव कृष्टियाँ ९।

यदि त्रिमागप्रमाण समयप्रबद्ध ४ की ९ बवयव कृष्टियाँ बनती हैं तो एक समयप्रबद्ध सम्बन्धी नवकबन्धकी किननी अपूर्व कृष्टियाँ बनेंगी, इस प्रकार इस विश्विसे ९×१=९, षुणो एसीयमेसीणमपुष्किकृतिण बह्न सयकिकृतिकृत्वाण करुमह्, तो एक्किस्से अपुष्किकृतिण् केस्तियद्वाणं कमान्नो स्ति : | १ १ र मार्गण करुपृणिविष्क्वाण कमान्न (विष्कृतुणकृतिणितः भागमेसमिक्ष्या अपुष्किकृतिण् क्वाप्त होता त च एव ४ १ सत्रो सिद्धमस्केष्ठवणित्रिक्ति सामुक्तिस्त्वाणमुस्कित्व अपुष्किकृति विष्णा चयामुक्तिस्त्वाणमुस्कित्व एक्का अपुष्विकृति विषणा चयामुक्तिस्त्वाणमुस्कित्व एक्का अपुष्विकृति विषणा चयामुक्तिस्त्वाणमुस्कित्व एक्का अपुष्विकृति विष्णा विष्कृति । योविक् णितिमूण जोजेयक्वा । याविक क्षेत्रस्त्रकणयद्वस्त्वात्व । एक्सेर्व विष्कृति क्षेत्रस्त्र विष्व त्याप्ति । योविकृति विष्कृति । योविकृति । योविकृत्विकृति । योविकृति । योवि

- # बन्झमाणयस्स पदेसम्मस्स णिसेमसेहिपहृतण वत्तहस्सामी।
- § ६३४ स्गम ।
- # तत्थ जहण्णियाए किट्रीए बज्झमाणियाए बहुर्ज ।
- # विदियाए किडीए विसेसहीणमणतमागेण।

९—४≔ ई त्रैराशिक करनेपर ई अपूत्र कृष्टियों प्राप्त हुइ । यहाँ फछराशि ९ है, इच्छाराधि १ है और प्रमाणराशि ४ है। अतत्व फछराशि ९ हे इच्छाराशि १ को गुणित कर प्रमाणराशि ४ का भाग देकर ई अपूत्र कृष्टियों प्राप्त को गयो हैं।

पुन दयत्प्रमाण (१) अपूर्व कृष्टियोका यदि समस्त कृष्टिस्थान (९) प्राप्त होता है तो एक अपूर्व कृष्टिका कितना स्थान प्राप्त करणे इस प्रकार फरूराणि (९) से गुणित कच्छाराणि (१) मे प्रमुश्ति (१) का माग देनेपर देह गुणहानि (१२) का त्रिभागमात्र एक अपूर्व कृष्टिका स्टब्स स्थान (४) प्राप्त होता है। और यह यह है—(४)।

च्दाहरण-अपून कृष्टिमाँ है प्रमाणशांक, सक्क कृष्टि बध्यान ९ फुलराचि, इच्छाराचि १ सत ९×१=९,९-५=४ अपून कृष्टिका लम्बस्थान। यहाँ त्रेरांश्वर के नियमानुसार फुलराचि ९ से इच्छाराचि १ का गुणा किया गया है तो लम्ब ९ से प्रमाणशांचि है का माग रेक्ट लम्ब अपून कृष्टि अध्वान ४ प्राप्त किया गया है।

इसलिए पत्योपमके असरवात प्रयम नगमूलप्रमाण स्थानोको उस्लघन कर बन्धसे निष्य न होनेवालो एक अपूत कृष्टि प्राप्त होती है। बीर इस प्रकार यह प्रस्पणा कोच, मान, माया और लोभसज्बलकी प्रथम समृद्ध कृष्टियोमेले प्रत्येकको विविक्षत कर योजित कर लेनी स्थाहिए। इतनी वियोपता है कि कोधसज्बलनका प्रथम सबह कृष्टिक तेरहगुणे एक कृष्टि द्रक्थको स्थापित करके बाधसे निष्यन्त होनेवालो पूर्व और अपूत कृष्टियोमे नवकबन्धके प्रदेशपुंचके नियं ह कमको दिखलानेके लिए जागेके सुनप्रब चका कहते हैं—

🕸 अब बध्यमान प्रदेशपुत्रके निषेकोसम्बन्धो अणिप्ररूपणाको बतलावेंगे ।

- § ६३४ यह सूत्र सुगम है।
- 🕸 वहाँ बध्यमान जघन्य कृष्टिमे बहुत प्रवेशपुत्र बेता है।
- क्ष दूसरी कृष्टिमे अनन्तर्वां भाग विशेष हीन देता है।

- # तदियाए विसेसडीणमणतमारोज ।
- # चउत्थीए विसेसडीणं ।
- # एवमणतरोवणिधाए ताव विसेसहीण जाव अपुरुविद्विमपत्ती ति ।
- ६ ६२२ एवरस गुलस्तालो जुल्बदे । त बहा—बज्रण् पढमसगहिकट्टीण हेट्टिमोबरिया-सक्षेज्जावमाग मोट्रण सेसासेत्साज्ञात्विह्ट्रोसल्वेश वाह्यमाणो णवकवाण्यमागो पुत्र्विल्ट्रोसल्वेश वि बरिल, अपुत्र्वालं ट्टीसल्वेश वि बरिल ट्टीसल्वेश वि स्तर्वालं ट्टीसल्वेश वि स्तर्वालं ट्टीसल्वेश वि स्तर्वालं स्तर्वालं मागा अपुत्र्वालंट्टिसल्वेश वि विद्यालं स्तर्वालं स्तर्वालं स्तर्वालं स्तर्वालं स्तर्वालं स्तर्वालं स्तर्वालं वि स्तर्वालं स्तर्वालं प्रत्यालं स्तर्वालं स्

<sup>🕸</sup> तीसरी कृष्टिमे अनन्तर्वा भाग विशेष होन देता है।

<sup>🕸</sup> चौथी कृष्टिमे विशेव हीन देता है।

क इस प्रकार अनम्तरीयनियाको विधिक अनुसार ओणक्यसे अपूर्व कृष्टिके प्राप्त होने तक उत्तरीत्तर विशेष होन विशेष होन प्रवेशपुत्र वेता है।

शका-कियत्प्रमाण होन देता है?

समाधान—बनन्तर्वा भाग हीन देता है। वर्षात् बन्य जय य कृष्टिमें सिवित किये यथे हव्यको निषेकमागहारसे सम्बद्धत करके दूसरी कृष्टिमें प्रदेशपत्रको वह सींचता है, बन्यथा गोपच्छाकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती यह इवका मावार्थ है।

इस प्रकार इस कामसे तीसरी और चौथी बादि कृष्टियोमे उत्तरोत्तर अनन्त भागहीन अनन्त भागहीन करके पस्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुखोंको उल्लंबन कर उस अन्तरारुमें

हेट्टिमाणतर्राकर्ट्ट त्ति, एवध्नि बढाणे जणतभागहाणि मोत्तण पयारतरासभवादो । पुणो एवध्नि अंतरे दोष्ह् पुष्पाकट्टोणमतराले णिध्वत्तिकमाणपढमापुष्पकिट्टीए केरिसो पवेसणिसेगो होबि त्ति आसकाए णिरारेगोकरणद्वपुत्तरसुत्तिण्हेसो—

- # अपुच्चाए किट्टीए अणतगुण ।
- ५६३६ कि कारण ? पुख्यमर्वाणय ्य द्विवराणतभागमेत्तवस्ये अपुख्यकिट्टीलद्वाणेण खिंडवे तत्येयखडमेत्तवस्यस्य हेट्टिमाणतरपुब्यिकट्टीए जिवविवरवव्यावो अणतपुणस्स तत्य जिवसेव वसणावो । एटस्स वय्यस्स जोवट्टण ठविय सिस्साणमेत्य अत्यपिडवोहो कायच्यो ।
  - \* अपुच्वादो किट्टीदो जा अणतरिकट्टी तत्थ अणतगुणहीण ।
- ६६३७ एत्य वि कारणमणतरपक्षिदसेय बहुक्य। तत्री पुब्यापुव्यकिट्टीस एयगोषुक्ष्या स्वाधावह होट्टमोबरितपुव्यक्षिट्टीस एयगोषुक्ष्या स्वाधावह होट्टमोबरितपुव्यक्षिट्टीस एवस्य साम्बद्धा । सत्त्र स्वाधावह होट्टमोवरितपुव्यक्षिट्टीस एवस्य साम्बद्धा । सत्त्र स्वाधावह होट्टमोवर्चित्र हात्र स्वाधावह स्वाध

निष्णत्न होनेवाडी अपूर्व कप्टिने अधस्तन अन'तर कप्टिके प्राप्त होने तक ने जाना चाहिए, नयोकि इस अध्वानमे अन त भागहानिको छोडकर अप प्रकार समय नही है। पुन इस अ तरालमे दो पुन कप्टियोके अ'तरालमे निष्पत्न होनेवाडी अपून कप्टिमे प्रदेशनिषेक किस प्रकारका होता है ऐसी अधाक होनेवर निष्पत्न करनेके लिए आपके सुनका निर्देश करते हैं—

अ अपूच कृष्टिमे अनन्तगुणे प्रवेशपुणको निक्षिप्त करता है।

६६३६ शका-इसका क्या कारण है?

समाधान—पहले निकालकर पुषक रखे हुए अनात बहुभागमात्र द्रव्यको अपूर कस्टिके अध्यानते भाजित करनेपर वहीं प्राप्त एक खण्डमात्र हत्य जो कि अधरतन अनस्तर पूर्व कृष्टिमें निक्षिप्त हत्यके अनानापा है—उसका उस अपूर्व खण्य किंग्टिमें निक्षेप देखा जाता है। इस हत्यको अपयतना स्वापित करके यहीं खिष्योको अर्थका प्रतिबोध कराना चाहिए।

🕸 अपूत्र कृष्टिसे जो अनन्तर कृष्टि है उसमे अन तगुणे होन द्रव्यको निक्षिप्र करता है।

६ ६३७ यहीपर भी अन तर वहा हुआ हो कारण जानना चाहिए। अत पूर्व और अपूर्व किट्योमे एक पोष्ट्रखाझ सम्पादन करनेके लिए अस्तिन कोर उपिस्म पून किट्योमे समस्त हम्प्रेस अपूर्व किट्योमे समस्त हम्प्रेस अपूर्व किट्यमे निक्कित प्रदेश हुए मध्यम अपूर्व किट्यमे निक्कित प्रदेशपुत्र अन तन्गाही बाता है इस प्रकार यह इसका मात्राय है। अब इससे आगे सर्वेच अन तरोपिनधाके कमस अन त भागहोन प्रदेशपुत्रका निक्षेप करता हुआ पत्योपमके असंस्थात प्रथम वन्नप्रभाग अध्यान (स्थान) अपर जाकर स्थित हुबर। अपूर्व किट्यके समाना तर असस्त्या अपूर्व किट्यके प्राप्त होने तकवे इस ब्यानामे अन्तन आगिकी प्रदेशोके निलोपको छोड़कर अपर प्रमुद्ध किट्यके प्राप्त होने तकवे इस ब्यानामे अन्तन आगिकी प्रदेशोके निलोपको छोड़कर अपर प्रमुद्ध किट्यके प्राप्त होने तकवे इस ब्यानामे अन्तन आगिकी करते हुए आगेके सुनको कहते हैं—

# # तदो पुणो अणतमागदीणं।

५ ६२८ सुगम । सपिह एलो परमपुन्तिकृतिकवेणाणतगुण परेतमां वितिविध पृणो तदुविरायुव्यिकृति वार्वनुष्याकृति । तिलो परमणतमागृति काव व्यव्यविकृति वार्याल । पृणो वाय्वविकृति ए एव वा वायतपुण, तदो वणतपुणकृषि, ततो परमणतमागृति । सिंव एवेण कमेण उवरित्ताव्यत्व विव्वविकृति वायावणकाने उवरित्ताव्यत्व विव्वविकृति वायावणकाने उवरित्ताव्यत्वारायो-

### **# एव सेसासु सब्बासु ।**

६२२. गयस्यमेद युत्त । एवमेत्तिएण युत्तपवयेण वयेण जिव्यत्तिकमाणीणमयुव्यविद्दीण सस्वयिणिणयमं कादूण तपिह तकामिञ्जमाणण पदेत्यत्येण कोह्यद्रमत्याहर्ष्टाहु मोत्तूण तेताल मेश्करत्यस्त् स्वाहर्ष्ट्रीणमयवयमावेण जिब्बत्तिकमाणामयुव्यविद्दीण पस्वण कुणमाणो सत्त्यवयमुत्तर भणह—

 अजो सकामिजनाणियादो पदेसग्गादो अपुन्बाओ किट्टीओ णिन्वचिजिति ताओ दुस ओगासेस ।

५६४० एस्य सकामिञ्जमाणयदेसम्पानिब बुत्ते ओकडूणासकमेण संकामिञ्जमाणवव्यस्स गृहण कायथ्व, तस्सेव वख्यस्स सगहिकट्टीण साहारणभावेण पृहाणभावोषलभावो । तेण सकामिज्ञमाणएण प्रवेसमोण जाओ अयुष्टाजो किट्टीओ णिष्ट्यस्तिज्जति, ताजो दोनु ओगासेस्

### क्ष तदन तर पून पूव कृष्टिमे अनन्त भागहोन प्रदेशपुत्र निक्षिप्त करता है।

§ ६२८ यह सुत्र सुना है। अब इससे आये अपूत्र काष्ट्रकरसे अन ताणे प्रदेशपुत्रको निश्चित्त करके पुत्र उससे आये की पूत्र किष्टिम अनता गुण्डीन प्रदेशपुत्रको निश्चित्त करता है। पुत्र उससे प्रदेशपुत्रको स्वाप्त प्रदेशपुत्रको स्वाप्त करता है। पुत्र उससे असे प्रदेशपुत्रको निश्चित्त करके तामाहो प्रदेशपुत्रको निश्चित्त करके तामाहो प्रदेशपुत्रक किल्ला प्रदेशपुत्र विश्वित्त करके तामान करता है। पिर उससे आये अनन्तमानहोन प्रदेशपुत्रक किल्ला निश्चेष करता है। पिर उससे आये अनन्तमानहोन प्रदेशपुत्रक निश्चेष करता है। इस प्रकार इस कमसे आये सवन के जाना चाहिए इस प्रकारका आन कराना है फळ जिसका ऐसे आये के सुन्न आरम्ब करते हैं—

#### क्ष इसी प्रकार बध्यमान सब कृष्टियोमे जानना चाहिए।

५ ६३९ यह सूत्र गतार्थ है । इस प्रकार इतने सूत्र प्रकल्प द्वारा बन्बसे निष्यन्त होनेवाकी अपूर्व कृष्टियोके स्वरूपका निणय करके बब राक्त्रसमाण प्रदेशपुत्रके क्रोधको प्रथम सबह कृष्टिको क्षेत्रकर विश्वकर वी ग्यारह सबह कृष्टियोके बवयबरूपसे निष्यक्षमान अपूर्व कृष्टियोका कथन करते हुए स्वानेके सुत्रशब्दकर कृष्टि हो

% सक्रम्यमाण प्रवेशपुलसे को बर्व कृष्टियाँ नियणती हैं वे दो अवकाओं (अन्तरालों) मे नियजती हैं।

§ ६४० यहीपर संक मिण्डमाणपरेसमा 'ऐसा कहनेपर अपकर्षण सक्रमके द्वारा सकम्यमाण प्रथ्यका ग्रहण करना चाहिए, स्वोक्ति उसी प्रथ्यको संग्रह किट्योके साधारणपनेसे प्रधानता पायो जाती है। इसलिए संकम्यमाण प्रदेशपुनके द्वारा को अपूर्व कृष्टियों निपजती हैं वे णिव्यक्तिजाति लि स्तत्यसम्बो । सपहि के ते दुवे ओगासा ति जासकिय पुच्छावक्कमाह-

# त जहा ।

§ ६४१ सगम ।

कड्डीअतरेस च सगहकिट्टीअतरेस च।

६६४२ कोहरवडमसगहिकाँट्ट मोम्गूण सेसाणमेक्कारसञ्ज् सगहिक्ट्रीण हेट्टा तासि समस्केडब्रियभाग्यमाणेण आज्ञो णिष्यस्त्रज्ञात अपुत्रविकृत्रोत तानी सगहिक्ट्रीअतरेसु ति भणति । तासि सेव एक्कारसञ्ज् सगहिक्ट्रीण किट्टीअतरेस् पिष्ठभोवमसम्मासकेज्ञाण प्रतृण सत्तरतरे आज्ञो अण्यविकृत्री गिण्यस्तिज्ञाण पत्त्रण सत्तरतरे आज्ञो अण्यविकृत्री गिण्यस्तिज्ञाण ताज्ञो किट्टीअतरेसु ति पुच्चति । वेदिज्जमाण कोहरवसमागृहिक्ट्रीए हेट्टा किट्टीअतरेस् वा सामवेसग्यमभोकाङ्गुल्ण अपुत्रवाकट्टीओ किण्ण कोरित ? 
ण, विणासिकजमाणाए तिस्से तहाविह्सभवाणुकलभावो । तम्हा तप्परिहारेण सेसाणमेक्कारसल्हमेव सगहिक्ट्रीण संवयेण सकामिष्जमाणयेण पवेसग्येण अपुत्वाओ किट्टीओ णिय्यसेवि ति

जाओ सगहिकट्टीअंतरेस् ताओ थोवाओ ।

६४३ एवाओ पुन्यिकट्टीणसम्बेरन्नियामस्ताओ होदूर्ण योवाओ ति भणिवाओ। कि हो अन्तरालोमें निपन्नती है ऐसा इस सम्बन्ध साथ अर्थका सम्बन्ध है। अब वे दो अन्तराल कीत

दो अन्तरालो में निषजती है ऐसाइस सूत्रके साथ अर्थका सम्बन्ध है। अब वे दो अन्तराल कौन हैं ऐसी आशका करके पृष्ठावास्य कहते है—

🕸 वह जैसे।

§ ६४१ यह सूत्र सुगम है।

वे सक्रम्यमाण अपूव कृष्टियाँ कृष्टि अन्तरालोंमे और सम्रह कृष्टि अन्तरालोंमे निपजती है।

§ ६५२ कोधसंज्वलनको प्रथम समृद्ध कृष्टिको छोडकर योष स्यार्क्ष संग्रह कृष्टियोके नीचे उनके असस्यातवें भागप्रमाण जो अपूत्र कृष्टियो निष्वती हैं वे समृद्ध कृष्टियोके अन्तरालोमें कही बाती है। ओर उही स्थारह समृद्ध कृष्टियोके कृष्टि अन्तरालोमें पत्योपमके असस्यातवें मागप्रमाण स्थान बाकर प्रत्येक व तरमे अपूत्र कृष्टिया निष्वती हैं वे कृष्टि अन्तरालोमें कृष्टी बाती हैं।

र्षाका—वेद्यमान कोषसञ्चलनकी प्रयम सपृष्ट किट्टके नीचे अवदा कव्टि अन्तराकोंमें अपने प्रदेशपत्रका अपकृषण करके अपूर्व कव्टियोको क्यो नहीं करता है ?

समाधान--- नहीं, स्थोकि विनश्यमान उसमें उस प्रकारसे सम्भव नहीं है। इसिक्ट उसके परिहार द्वारा शेष ग्यारहों सग्रह किट्योके सम्बाससे सकन्यमाण प्रवेशपुत्रसे अपूर्व कृष्टियोंको निपवाता है यह उक्त कथनका ताल्य है।

क सप्रह कृष्टियोंके बन्तरास्त्रोंमे जो अपूव कृष्टियाँ नियमती हैं वे बोडी होती हैं। § ६४३ ये पूव कष्टियोंके अतंस्थातवें भागप्रमाण होकर बोडी कही गयी हैं। कारण ? जोकड्विसयलवन्त्रस्तासखेरजविभागनेत्तवन्त्रावो चेव संगृहकिट्टीणं हेटा अपून्यकिट्टीणं जिन्नत्त्रणावो ।

- # जाजो किट्टीअंतरेसु ताओ असखेन्जगुणाओ।
- § ६४४ एदावा वि पुन्विकट्टीणमसखेज्बिद्यामिलोबो चेव, किंतु वव्यविसेलेण पुविबल्ल किट्टीहितो असखेज्जगुणावो जावाजो, बोकड्डिवसपटबब्ब्यस्सासखेज्जासखेज्जभागमेलवर्ष्य चेलूण किट्टीबतरेस् बपुन्विकट्टीण णिञ्चलणोबर्लभावो ।
- काओ समहिक्ट्रीअतरेसु तासि जहा किट्टीकरणे अपुरुवाणं णिव्यक्तिक्त-माणियाणं किट्टीण विधी. तहा कायव्यो ।
- § ६४५ तत्व ताव बाबो सगहिकट्टीबो अतरेसु श्लोकडिकमाणपढेसमणेणाण्याश्लो किट्टीबो णियवस्तिकति परुवणाए को किट्टीकर अव्यवस्था जिल्लामाणा किट्टीका विश्व परवस्तिकति विश्व किट्टीका विश्व परवस्तिकार के स्वाप्त किट्टीका विश्व परवस्तिकार किट्टीका विश्व परवस्तिकार उट्टूक सेतीका सारोण विश्व परुव के स्वाप्त किट्टीका अवस्था विश्व के अवस्था विश्व के अवस्था विश्व के स्वाप्त के स्वाप्त

समाधान-क्योंकि अपकर्षित किये गये समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यसे हो सम्रह क्ष्टियोके नीचे अपूर्व कष्टियाँ निपवती हैं।

🕸 कृष्टि-अन्तरालोंने जो अपूब कृष्टियाँ निपजती हैं वे असंस्थातगुणी हैं।

६ ६४४ ये बयून कृष्टियों भी पूर्व कृष्टियोंके असस्यातमें भागप्रमाण हो होती हैं, किन्तु इध्यविषये कारण यूव कृष्टियोंके असस्यातभूणों हो बाती हैं, क्योंक अवकृष्टित किये गये समस्त इध्यके असंस्थातासंस्थातवं मागमात्र इव्यक्ती सहण कर कृष्टि बन्तरालोमें अपूव कृष्टियोंका कृष्यक होने पाता है।

क्ष सप्रह कृष्टि-जन्तरालोंने को अपूत कृष्टियाँ निपजती हैं उनको कृष्टिकरणमे निष्पश्चमान अपूत कृष्टियोंकी जो विधि कही गयी है वही विधि यहाँ करनी चाहिए।

५ ६४५ वहां जो समह कृष्टियों हैं उनके अन्तरालों में अपकृष्यमाण प्रवेशपजिस को अपूर्व किट्यां निपलनी हैं, किट्करणकी प्रकृषणाके समय निवत्यमान अपूर्व कृष्टियों को विधि पहले कह आये हैं वही पूरी यहां बाननी चाहिए, क्योंकि उल्यून्टिअणिके आकारले निवेकप्रकृपणाके प्रति उससे हमें पह वता । बौर यह उद्दूष्ट्अणि सामान्यकी अपेक्षा नेदक्य नहीं है यह उक्क क्यकका ताल्य हैं । विशेषक्ष वे वेहने पर तो उस विधिक समूख यह विधि नहीं है, क्योंकि उससे इससे प्रवास के विधि नहीं है, क्योंकि उससे इससे प्रवास के विधि के सम्मा है ।

शंका-वह केसे ?

समाधान-कृष्टिकरणकालके प्रयम समयमे कष्टिक्यते परिणत प्रदेशपवसे दूसरे समयमें कृष्टिबोमें शीचा जानेवाला प्रदेशपुज बसंस्थातगुणा होता है। तीसरे समयमें जनमे सींचा जाने-

शका--इसका क्या कारण है?

पवेसांपडो असकेज्जगुणो । एव समय पढि बिसोहिमाहप्पेण किट्टोसु णिसिबमाणपवेसांपडो असकेज्जगुणो होट्रण गच्छदि जाव किट्टोकरणद्वाए चरिमसमओ सि ।

एव होदि ति कटटु तत्य बट्टमाणसमयम्मि जिब्बलिकमाणापव्यक्तिहोण चारम किट्टीए जिसिलयेसमादो पुज्यस्त्रसम्पर्धम्म कदण्यक्तिहोण जहुण्यक्तिहोए जिसिल समायपदे-सम्प्रमाखेकजभागतील होद्द तत्य पुब्याबट्टिटर्यमत्तेण परिहोणलावसणादो। तत्तो वणतमापा हाणोए जहात्म गतुष पूर्णे पुज्यस्त्रसमयम्मि कदमगहिव्होए चरित्रकिट्टिम्म जिसिलयेसमाद्यो बट्टमाणसमयम्मि विद्यासमहिक्होए हेट्टा कीरमाणाप्यज्यक्रक्णिक्होए दिञ्जमाणपदेसपिड समस्वज्यभागुत्तर होद्द। पूर्णो सेसाएव्यक्तिहोत् वणतभागतिण वेस होद्यूण जिब्दवि। एक्युवरि वि गेदक्व। दिस्समाणपदेशमापुण सम्बद्धमाणसम्पर्धिण वेस होद्यूण बिट्टिव। प्रवेशो कमो किट्टीकरणद्वाए (विद्यसमयप्यूष्टि जाव तिस्मे चेत्र चरित्रसम्यो ति ताव वर्ष्यवदो।

५६४६ किट्टीबेदगद्वाए वृण एसो विधी ण होति । कि कारण ? किट्टीबेदगद्वाए अपृथ्व किट्टीस णिसिच्यमाणप्रदेसमा वृज्यिकट्टीपदेवपिडस्स स्मक्षेज्जितमागमेस चेव होइ । तेण किट्टी वेदावाए पदस्समये णिक्टिसच्यामाणपुर्वे क्रियामा विद्यालिङ्गीण विद्यालिङ्गीण क्रिया विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रियामा विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रियामा क्रियामा क्रिया क्रिया क्रिया विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रिया विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रिया विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रिया विद्यालिङ्गीण क्रिया प्रकार क्रिया विद्यालिङ्गी । त्रा एविंदि विद्यालिङ्गी । त्रा एविंदि विद्यालिङ्गी । त्रा एविंदि विद्यालिङ्गी विद्यालिङ्गी । त्रा एविंदि विद्यालिङ्गी विद्यालि

वाला प्रदेशपज उससे जरूरुगातगुणा है। इस प्रकार प्रत्येक समयम विश्वाद्विक माहारूप्यवश कांट्य्योमे सीचा जानेवाला प्रदेशपज असल्यातगुणा होकर कांट्यकरणकालके अन्तिम समय तक जाता है।

इस प्रकार होता है ऐगा करके वहां वर्तमान समयमे निर्वर्त्यमान अपूव कृष्टियोको अन्तिम कृष्टिमे निक्षिप्र किये गये प्रदेशपुष्की अप्रकृष्टिमे का गया पूर्व कृष्टियोको अप्रवय कृष्टिमें निक्षिप्रमान प्रदेशपुष्क समयमे को गया पूर्व कृष्टियोको अप्रवय कृष्टिमें निक्षप्रमान प्रदेशपुष्क समस्यातमागृहीन होता है कि समस्य प्रयामिक किममे या प्रदेशपुष्क जाकर पुन पिक्के समस्य के गया स्वर्य आप्रकृष्टिमें निक्षम किये प्रदेशपुष्क वर्तमान समयमे इसरी सपह कृष्टिको अतिम कृष्टिमें निक्षम किये प्रदेशपुष्क वर्तमान समयमे इसरी सपह कृष्टिको नीचे को जानेवाको अपूव क्षय कृष्टिमें दिया जानेवाका प्रदेशपुष्क असस्यातवा भाग अधिक होता है। पुन होय अपूव कृष्टियोमे अन तमागृहीन हो होकर पांतत होता है। इसो प्रकार जागे भी ले जाना चाहिए। पर तु दूर्यमान प्रदेशपुष्क अनन्ता मागृहीन होता है। इस प्रकार अप्त कृष्टिकर शक्ति हमरे हमरे स्वर्य क्ष्मिक स्वर्य कि कर उसीके अनित्म समय तक वहा गया है।

६ ६१६ पर तु इिट्टिवेदककालमे यह विवि नही होतो है, क्योंकि कृष्टिवेदककालमे अपूर्व कृष्टियोमे सिंबित होनेवाला प्रदेशकुत्र पूर्व कृष्टियोके प्रदेशकुत्रका असस्यातवाँ मानावात्र हो होता है। इस कारण कृष्टिवेदककालके प्रयम समयमे निवर्रमान अपूर्व कृष्टियोको अस्तिम कृष्टिमें पितत होनेपर प्रदेशकुत्रसे पूत्र कृष्टियोको जय य कृष्टिये पतित होनेवाला प्रदेशपुत्र असंस्थातगुत्रा होते होता है, व यथा पूर्व और अपूर्व कृष्टियोको सिम्मावनाको विस्तलानेके लिए यहाँपर अणिप्रस्थणा करेंगे। यह वेसे— ५ ९४७ पृष्याणपृथ्वीए जा कोमस्स पडमसंगहिकट्टी तिस्से हेट्टा पडमसमयिकट्टीचेवणी अपुम्बाजो किट्टीजो जोकड्डिज्जमाणेच पवेसम्गेन णिळस्तेमाणी तत्व जा कहणिगया किट्टी तिस्से बहुत पवेसम्म विश्व तो माने अर्थनमाणीण जाव जटकाणं चरित्रकिट्टि रित ते तो अर्थन्विकट्टीणं चरित्रकिट्टिए परिवयपेसम्मात्ते कोमप्रक्रसमगृहिकट्टीए पुष्यिकट्टिण जा जहिंग्या किट्टी तत्व स्विक्तपुण्याणीण वेति । तत्व तिवयए पुरुविकट्टीए अर्थतमागृहीण वेति । एव लेबस्त जाव पद्यस्मसगृहिकट्टीए अर्थतमागृहीण वेति । एव लेबस्य जाव पद्यस्मसगृहिक्ट्रीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टीए वर्षामिकट्टी ति ।

§ ६४८ पुणी तिस्से सगहिकट्टीए चरिवकिट्टिम्स पित्रवयवेसम्मावी विविवसगहिकट्टीए
हेट्टा णिव्यक्तिज्ञमाणियाणमयुव्यकिट्टीण जहांण्याए किट्टीए असंखेजज्ञुल देदि । एत्व कारण
सुगम । तदो जबरि ज्ञानभागतील जिसिबदि जाव अयुव्याण चरिमिकट्टीए । युणो अयुव्याण
चरिमिक्ट्टीए जिसिक्त्यवेसगादो पुव्यक्तिव्यक्तियाला विविवसगहिकट्टीए अतरिकट्टीण जा जक्षणकिट्टी तिस्से पदेसपियमसक्ष्रज्ञमुण वेदि । तत्तो जबरिमाए वेदमाण वदेसपियमणतभागतीण होवूल
गच्छित । गवरि किट्टीअतरेसु णिक्यक्तिज्ञमालायुव्यकिट्टीण सभीमु पदेसविष्णसमेवो जाणियक्यो ।
एवमेसो भणिदविषी जबरि वि जाणियुक्त पोक्स्यो ।

एवमेसो भणिदविषी जबरि वि जाणियुक्त पोक्स्यो ।

५६४९ एव किट्टोबेदगविविधादितमएसु वि किसेनपरूवणमेदमणुगतस्व । सुत्ते पुण एविवहो विसेससभवो ण विविविक्षत्रो, एक्शारसण्ह सगर्होकट्टीण हेट्टा पावेक्क पुत्रविद्धीण-मत्त्वेजग्रीयभागमेत्त्वस्वयोक्ताद्रपुण पत्रविकट्टीणमसक्षेत्रग्रीव भागमेत्रीजी अपुत्रविद्धीयो करेमाणी

९ ६४० पूर्वातुप्रविक्ते अवेक्षा जो लोकको प्रयम संग्रह कृष्टि है उससे तीचे प्रयम समयके कृष्टिवेदक जोव अवक्षप्रमागाण प्रदेशपुरुके लागू कृष्टियोचा निषकाता हुआ वहाँ जो बख्यम कृष्टि है उससे बहुत प्रदेशपुरुको देता है। उसके बाद आंत्मक अपूर्व कृष्टिक प्राप्त होने तक उत्तरोदार जन तगुणे होन प्रदेशपुरुको देता है। तत्वरचात् अपूर्व कृष्टिशोको अत्तिम कृष्टिके प्रदेशपुर्व कोच-कोप्रयम समझ कृष्टिके जो पुरुक्ति को पुरुक्ति कि अवस्था प्रयम समझ कृष्टिके जो पुरुक्ति को पुरुक्ति कि उससे असस्थातगुणा होन प्रदेशपुर्व तता है। इस प्रकार प्रयम समझ कृष्टिको अतिनम कृष्टिक के जान चाहिए।

\$ ९४८ पुन वह सम्रह कृष्टिको जाँ तम कृष्टिमें निवास हुए प्रदेशपुनको दूसरी सम्रह कृष्टिके नीचे निवस्थान जपून कृष्टियोको जबन्य कृष्टियोको अत्र कृष्टियोको जन्म कृष्टिक का निर्देश सुनम है। उसहे कारण का निर्देश सुनम है। उसहे उपर जनन्तमामहोत प्रदेशपुनको अपून कृष्टियोको जनितम कृष्टिक प्रति है। पुत्र जपूने कृष्टियोको जीनका कृष्टिक निवस हुए प्रदेशपुनको दूसरी संग्रह कृष्टिको पहले निव्यस हुई बन्तर कृष्टियोको जो जबन्य कृष्टि है उससे असंस्थातमुणे प्रदेशपुनको देशा है। उससे उसर कृष्टियोमें पतित होनेबाका प्रदेशपुन कानन्तमामहोन होकर जाता है। इसने विवेयसा है कि कृष्टि-बन्तरालोमें निर्वस्थान अपूर्व कृष्टियोको सन्वयोको प्रदेशिक स्थान विवेयसा है कि कृष्टि-बन्तरालोमें निर्वस्थान अपूर्व कृष्टियोको सन्वयोको प्रदेशोको स्थानमा क्ष्य कृष्टि स्थान क्ष्य कृष्य कृष्टि स्थान कृष्य कृष्टि स्थान स्थान कृष्टि स्थान स्थ

§ ६४९ ६७ प्रकार कृष्टिनेदकके द्वितीयादि समयोमें भी यह निवेकप्ररूपणा जाननी चाहिए। परन्तु सुत्रमें इस प्रकारका विशेष सम्भव विवक्षित नही है, किन्तु ग्यारह सग्नह कृष्टियोंके

१ ता प्रती स्वरि पमाण इति पाठ ।

किट्टीकारगोध्य उट्टकूडसेडीए तस्य पवेसिक्चगासमेसा करेवि ति एत्तियं चेव पैक्चियुण भणिबत्ताता । सर्पाह जाओ किट्टीबो बतरेतु सकामिज्जमाणयेण पवेसमीय अनुक्वाओ किट्टीबो चिक्चांत्तरुवति तासि पक्चणा केरिसी होवि ति वासकाए णिज्यपविद्याणद्वपुत्तरसुत्तारभो---

# जाओ किट्रीअतरेस तासि जहा बन्झमाणयेण पदेसगोण अपून्याणं णिब्ब-

त्तिज्ञमाणियाण किट्टीण विधी तहा कायव्वी ।

६५० जहा बङ्गसमाणयेण पर्यसम्गेण जिञ्चतिज्ञानाणाओ अपुण्यिकट्टीओ असल्वेज्जाणि किट्टीअतराजि नेतृण जिञ्चतिज्ञाति, एयमेदाओ वि पश्चित्रेश्वसस्य अत्यक्षेज्ञविभागमेताणि किट्टीअंतराणि समुस्किष्यपूर्ण जिञ्चतिज्ञाति, तत्य विज्ञमाणपर्यसम्पस्स सेविपरूचणा वि तहा वेब जणुगत्का, विसेसाभावादो ति भणिव होवि। सपहि एत्यतणविसेसपञ्चप्यायणहुमुत्तरं सुत्तसाह—

# णवरि थोवदरगाणि किट्टीअतराणि गत्ण सछुन्ममाणपदेसग्गेण अपुन्ना

किडी णिव्वत्तिज्जमाणिगा दिस्सदि ।

५६५१ तत्य असलेक्काणि पिलबोलमण्डमबग्गमूलाणि समुर्क्षचियूण एगा अयुष्यिकट्टी स्रचेण णिव्यत्तिकवि ति पदुष्पाइन, एत्य पुण पिलबोलमबग्गमूलादो वि असलेक्जगुणहीणाणि योबयराणि चेव किट्टीलतराणि गतुण सकामिक्जमाणयेण प्रदेसमोग णिव्यत्तिक्जमाणा अयुव्या

नीचे बलग अलग पूज कृष्टियोके असस्यातचे भागमात्र द्रध्यका अपकृषण करने पूर्व कृष्टियोके असस्यातचे भागमात्र अपूज कृष्टियोको करनेवाले कृष्टिकारकके समान उच्द्रकृटअणिक्ससे उनमें प्रदेशिवासको यह करना है, मात्र इतना हो देखकर यह कहा है। अब जिन कृष्टियोको अत्यागो सकस्यमाण प्रदेशपुजसे अपूज कृष्टियोको निष्यक्त करता है उनको प्रक्ष्यणा किस प्रकारको होती है ऐसी आशका होनेपर निष्यका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

ॐ जो अपूव कृष्टियाँ कृष्टि अन्तरालोमे निष्पक्ष को जाती हैं उनको बण्यमान प्रवेजपुक्ते निष्यमान अपूव कृष्टियोको जिस प्रकारको विधि को गयी है उस प्रकारका विधान यहाँ

करना चाहिए।

§ ६५० जिस प्रकारके बध्यमान प्रदेशपुबसे निवंत्यमान अपूर्व कृष्टियाँ असस्यात कृष्टि अन्तराल जाकर निष्पन्न को जाती हैं इस प्रकार ये कृष्टियाँ यो पत्योपमके असस्यात माप्रप्राण कृष्टि अत्तरालोको उल्लंबन कर निष्पन्न को जाती है तथा वहाँ दीयमान प्रदेशपुबकी अणिप्रस्थणा भी उसी प्रकार जाननी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है यह उक्क क्यनका तात्य्य है। जब यहाँपर प्राप्त होनेवाले विशेषका क्यन करनेके जिए बागेका सुन्न कहते है—

इतनी विशेषता है कि स्तोकतर कृष्टि अन्तराल जाकर सक्रम्यमाण प्रवेशपुलसे अपूर्व

कृष्टि निषत्यमान होती हुई विखाई वेती है।

६९१ वहीं पत्योपमके असख्यात प्रथम व्यामुलोको उत्तरुपन कर एक अपूर्व कृष्टि वन्धि निष्पन्न होता है ऐसा कहा गया है। परंतु यहीपर बत्यापमके प्रथम व्यामुलके भी असंख्यातपुण होन स्तोकतर कृष्टि शतर जाकर हा संकृष्यमाण प्रदेशपुत्र के निवस्यमान अपूर्व

किट्टी बहुव्या स्ति एसी एत्य गुस्त्यसमुख्यबो । तस्य विषद्वगुणहाणि तिभागमेसद्धाण गंतून एक्किस्से अपुव्यक्टिटीए गिव्यस्तिवसणावी । एत्य १० जोकबङ्क्कहुणभागहारमेसद्धाण गतून एक्केक्काए अपुव्यक्टिए गिव्यस्तिवसणावी । त वहा—

\$ ६५२ एगसमयपबद ठिवय पूणो एवस्स विवङ्गुणहाणिमेसगुणनार ठवेगुण एवस्स हेट्टा तिर्णण क्वाण भागहारसेण ठवेयव्याण । एव ठिविब सस्स वा तस्स वा एगस्साग्रस्स एगसमू हिट्टा तिर्णण क्वाण भागहारसेण एगसमू हिट्टा विद्याल क्वाण सो एगस्स वा स्माप्त एगस्स के तिर्णास प्रवास वा स्माप्त हिट्टा क्वाण क्वाण सो एगसम्ब प्रवास के तिर्णासो व्यव्यक्ति होत्रों के हिट्टा विद्याल के तिर्णास के

§ ६५३ सपहि ओकड्डियूण गहिवपवेसम्ममस्सिय्ण अञ्चमाचे एगसमयपद्ध ठिवय पुणी

कृष्टि जानना चाहिए इस प्रकार यह यहीपर सूत्रका समुक्चयरूप अथ है। वहां डेढ़ गुणहानिके त्रिभागप्रमाण स्थान जाकर एक अपूर्व कृष्टिकी निष्पत्ति देखी जाती है। परन्तु यहीपर अपकर्षण भागहारप्रमाण स्थान जाकर एक एक अपूर्व कृष्टिकी निष्पत्ति देखी जाती है। वह जैसे—

§ ६५२ एक समयसब्बको स्वापित करके पुन इसका ढेढ़ गुणहानिप्रमाण गुणकार स्वापित करने वालिए। इस प्रकार स्वापित करने वालिए। इस प्रकार स्वापित करने वालिए। इस प्रकार स्वापित करनेवर जिल किसी एक स्वायकी एक स्वाद कृष्टिस्का प्रवेवपुत्र बाला है। यक दर स्वापित करनेवर जिल किसी एक स्वायकी एक स्वाद कृष्टिस्का प्रवेवपुत्र बाता है। यक इस प्रकारके प्रवेचका यदि समस्त कृष्टिस्वान ( वायाम ) प्राप्त होता है तो एक समयप्रवद्धमात्र नवकबन्धके प्रवच्यों प्रकार करनेविष्ठ क्रम्याधिक करनेविष्ठ क्रम्याधिक क्रम्याधिक प्रवच्यों प्रकार प्रवच्यों प्रकार प्रवच्यों करनेविष्ठ क्रम्याधिक प्रवच्यों करनेविष्ठ क्रम्याधिक स्वाप्य है । यहां इनका नेताविष्ठ विषय सम्वच्यान स्वच्यान स्वच्यान वाहिए। उसकी यह स्वापना है — १, ९, १। इस प्रकार स्वापित करके नेताविकक्रमध्य अयवतन करके साधित हुआ क्रम्यान होता होता है — ४। और यह स्वयोगमक क्रम्य क्रम्यान प्रवच्य वयामूलप्रमाण होता है ऐसा प्रवच्य करना साविष्ठ, क्रम्यान होता है है — १। और यह स्वयोगमक विषय समस्यान प्रवच्य वयामूलप्रमाण होता है ऐसा प्रवच्य करना साविष्ठ, क्रम्यांक वह देव गुणहानिक विषयाप्रमाण है।

उदाहरण—ऑकसदृष्टिके अनुसार डेढ़ गुणहानि = १२, सग्नह कृष्टि अध्यान ९, डेढ़ गुणहानि का विभाग ४।

यहाँ एक सम्रह इन्टिके बच्चान ९ में बेढ़ गुणहानिके त्रिभागये माजित करनेपर एक संबह् कृष्टि बच्चानके भीतर १ प्रमाण लघुर्व किट्टवां मास हुई। पुन यहाँ एक बपूर्व कृष्टिका बच्चान प्राप्त करनेपर एक सबह कृष्टिके जन्दान ९ में बचुर्व कृष्टियों ३ का भाग देनेपर १ — १ — ४ एक बपूर्व कृष्टिका सच्यान प्राप्त हुना। अयस्वृष्टिको बचैका देखनेपर यह पस्योपमके असक्यात प्रयम बगृब्व कृष्टिका सच्यान प्राप्त हुना। अयस्वृष्टिको बचैका देखनेपर यह पस्योपमके असक्यात प्रयम बगृब्वअमाण प्राप्त होता है ऐसा प्रकृतने सम्बना चाहिए।

§ ६५३ अब अपकर्षण करके ग्रहच किये गये प्रदेशपुत्रका आश्रय करके कथन करनेपर

एबस्स विबङ्गुणुल्हाणिणुण्यार ठवेयूण पुणो एबस्स हेट्टा मागहारो तिगुणोकडहुक्कहुणमागहार मेस्ते ठवेयस्था। एव ठविंबे एक्किस्से सग्हाल्हीए ओकड्डियुण गहिबसवश्यवेतीयदी आगच्छि । स्पाहि एवेज दक्केण जिल्लात्त्रज्ञमाणाज्यपुर्खाल्डीय प्रमाणिमञ्ज्ञामो ति एवसंसृहिक्ट्रीए सयक्षयदेसगयस जद्द सयजेव्हिडीयो स्वभीत, तो ओकड्डियुण गहिब्दब्यस्य केस्तियमेसीयो अपुर्क्षकट्टीयो स्हामो त्ति तेरासिय काबूण गहेयस्य । तस्स सविद्वी ०१२। ९१०

एवं तेरासिय काडूण पमाणेण कलगुणिबिच्छाएं जोबिट्टिबाएं लद्वपमाणमोकडब्ब्बेकडुणभागहारेण एगसंगहिकट्टीबद्धाण खडिबे तत्थेयस्वडमेत्त होवि ३। पणो एवेण सवलिक्ट्टीबद्धाणे तेरासिय-बिहाणोणीबिट्टिबे लद्वमोकडब्बेकडुणभागहारमतमेषिकत्से बयुव्यक्टिटिए लब्बेमाणीकट्टीबतरद्वाण मापच्छित । तत्स सर्विट्टी २। तवो योषयराणि चेव किट्टीबतराणि गतुण सकामिक्जमाणयवे सम्मेण गिज्यसिक्तमाणा अपुर्व्यक्टिटी बीमह ति सुत्ते भणिय।

- ६५४ सपिह एडस्सेवद्वाणस्स कुडीकरणट्रमृत्तरसुत्तभोइण्ण—
- # ताणि किङ्गीअतराणि पगणणादो पलिदोवमवग्ममूलस्स असंखेजबदिमागी ।
- § ६५५ कुदो? पिलबोवमपदमबग्गमूलावो असलेकमगुणहो गस्य ओकडबुक्कहुणभागहारस्स ययदद्वाणलेणाणतरमेव साहियत्तावो । सपिह एवचिह्रद्वाण सकामिक्जमाणपदेसम्गेण किट्टीअतरेसु णिव्यत्तिकक्रमाणाणमपुव्यक्तिट्रीण विकामाणपदेसग्गस्स सेडिपल्वणा बर्षेण णिव्यत्तिकक्रमाणा

एक समयप्रवदको स्थापित करक पुन इसके वह गुणहानिकप गुणकारका स्थापित करके पुन इसके नीवे निगुने अपकष्ण उत्तरका मामहारप्रमाण मामहार स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर समूह कृष्टिका अपकष्ण करके ग्रहण किया गया सम्प्रण प्रवेशिषण्ड आसात है। अब इस इन्यास निर्माणमा अपूज कृष्टियों प्रमाणका ज्ञाना चाहुते हैं, इसलिए एक स्वाह कृष्टिके समस्त प्रदेशिपण्ड करके सहण स्वाह कृष्टिके समस्त प्रदेशिपण्डको यदि समस्त कृष्टियों प्राप्त हाती हैं तो अपकषण करके सहण स्वाह कृष्टिके समस्त प्रदेशिपण्डको यदि समस्त कृष्टियों प्राप्त हाती हैं तो अपकषण करके सहण स्वाह कृष्टिके समस्त प्रदेशिपण्ड करना चाहिए। उनकी यह सदृष्टि है—०-) दे ९ ० हे हैं। इस प्रकार त्रेराधिक करके उन्हें सहण करना चाहिए। उनकी यह सदृष्टि है—०-) दे ९ ० हे हैं। इस प्रकार त्रेराधिक वरके फल्कायों कि स्वक्षा रिखा हो गामिल करके उसमें प्रमाणगराति से भावित करनेयर जो प्रमाण कृष्ट आता है वह स्वक्ष्य कृष्टिक सावानको करनेयर वही प्राप्त हुआ है कृष्टिक स्वव्यानको करनेयर वही प्राप्त हुआ एक स्वाह कृष्टिक स्वव्यानको करनेयर वही प्राप्त करनेयर अपकष्प प्रमाण प्राप्त प्रमाण एक अपूज कृष्टिक प्राप्त प्रमाण कृष्टि अ तरक्ष्य भागता रूपण एक अपूज कृष्टिक प्राप्त आपण कृष्टि अ तरक्ष्य अध्यक्षा कुक्स आता है। इस स्वर्ध एक स्वर्ध कृष्टिक स्वर्ध स्वर्य

- § ६५४ अब इसी अध्वानको स्पष्ट करनेके लिए जागेका सूत्र आया है---
- के कृष्टि अन्तर प्रगणनाके अनुसार पत्योपनके प्रथम वर्गमुलके असंख्यातचे भाग
   प्रमाण हैं।
- § ६५५ स्योक्ति पत्योपमके प्रवम वर्गमुक्ति ब्रसंस्थातगुणा होन वपकर्षण नत्कवण मागहार-प्रमाण प्रकृत बश्चान है यह बनन्तर पूर्व हो साधित कर बाये हैं। वब इस प्रकारके बच्चावर्षे सक्तस्यमाण प्रदेशपुबसे कृष्टि बन्तराकोर्मे निवत्यमान बपूर्व कृष्टियोर्मे दोयमान प्रदेशपुबसी

पुण्यिकट्टीणं भागविष्ठात्वेण बेदच्या । गर्वार सगहकिट्टीए हेट्टा गिव्यस्तिन्यसागापुण्यिकट्टीयु पुण्युसीय कम्मय परेसिणिसी काद्रण तदी अपुण्याण चारिमाकट्टीयो पुण्यवस्त्रणाकिट्टीए अस्योज्यपुण्युसीण परेसमा गिसिचवि । तत्तो वर्णतमागद्दीयं चाव जोकडड्डक्ड्रणभागद्दारमेचद्वसम्पद्धस्त्रण्यास्त्र स्वाद्यस्त्रण्यास्त्र स्वाद्यस्त्रण्यास्त्र स्वाद्यस्त्रण्यास्त्र स्वाद्यस्त्रण्यास्त्र स्वाद्यस्त्र स्वाद्यस्ति स्वाद्यस्यस्ति स्वाद्

§ ६५६ अयवा सतकस्मरस असलेज्जावभागभूवणवकवथयवेसमोण जिल्लासिज्जागणाणम पुल्लाक्ट्रीण जहा अर्थतगुणहोण जगतगुणहोणकमेण सेवियक्षणा पुर्साणव इत्याप एवमेत्य चिराण सतकस्मावा असलेज्जगुणहोणसक्कामित जमाणायेसमाव पित्राण सतकस्मावा असलेज्जगुणहोणसक्कामित जमाणायेसमाव पित्राण पित्राण प्रताप एवसेस्य प्रताप प्रताप

पदमसमयिकद्वीवेदगस्स जा कोहपटमसंगइकिद्वी तिस्से असखेज्जिदमागी
 जिणासिज्जिदि ।

अणि प्रस्पणाको ब धन निवस्तमान पून कृष्टियोको कही गयी विधिक अनुसार ले काना चाहिए। हतनी विशेषता है कि समह कृष्टिक नोचे निवस्पमान सपून कृष्टियोमे पूर्वोक कनके अनुसार प्रदेशानिक करके नहीं अपूर्व कृष्टियोको अन्तिम कृष्टिको यूप कथ्य अन्तियोगे होन प्रदेशानिको सीचता है। पुन नहीं अपन्यण उत्कवण मामहारमान अभ्यान उपर चढ़कर वहाँ-पर स्थित हुई पूर्व कृष्टिको प्राह होने तक कसंस्थात भागहीन प्रदेशपुत्रको निक्षिप्त करता है। तत्पद्यात नहीं कृष्टि अन्तरालमे निवस्त्रमान अपून कृष्टिमे असस्यातगृणे प्रदेशपुत्रको निक्षिप्त करता है। तत्पद्यात् ससंस्थातगुणे होन प्रदेशपुत्रको निक्षिप्त करता है। तत्पद्यात् अनन्त भागहीन प्रदेशपुत्रको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार इत्यादि कमसे सम्बिधोको जानकर विवक्षित सम्बह्व कृष्टिको समाप्ति तक ले आना चाहिए। इससे उपरित्त सम्बह कृष्टियोमे भी इसी विधानके अनुसार कृष्णिप्रकृष्णा करनी चाहिए।

§ ६५६ अथवा सरकमके असंस्थातवे आगप्रमाण नवकवन्यके प्रदेशपुत्रसे निवद्धंमान अपूर्व कृष्टियोको जिस प्रकार अवन्तरमुण्डोन अन्तरमुण्डोनोक कमसे सूत्रमें निवद्धं अणिप्रक्रमणा की ससी प्रकार यही विरक्षालीन सरकमसे असस्यात्माद्वीन संक्रम्यमा प्रदेशपुत्रसे निवदंशमा अपूर्व कृष्टियोको दोनोको हो तिस्पयोमे अन तमुण्डोन अधिकके कमसे अणिप्रक्रमणा ज्यात्माहको छोडकर करनी चाहिए, स्योकि सुत्रके अनुसार यही अर्थ प्रयानक्यसे उपस्त्रक प्रवास हार्यक्र कृष्टियोहक अपूर्व कार्यक्र स्थान क्या हो हो इस प्रकार कृष्टियोहक प्रयाम समयको यह सम्भूण प्रकार करने के स्था स्वास के स्था प्रकार कहानी चाहिए, स्योकि उसमें कहा हो है। जब कृष्टियोहक प्रयाम समयके के कर प्रयोक समयमें विनस्यमान कृष्टियोहक करवा करने के स्था समयके अस्परम करते हैं—

कृष्टिवेदकके प्रयम समयवे जो क्रोपरांक्कनको प्रयम सप्रह कृष्टि है उसका झसंस्थासवां भाग विनष्ट होता है। ५ ६५७ विसोहिपाइस्मेण णिरद्धसंगहिक्ट्रीए जग्गिकिट्रिप्युटीड असलेज्जिवभागमेलिक्ट्रीको अणुसमयोवट्रणाघारण विणासेदि लि वुत्त होति । एराजो च पडमसमये विणासिज्जमाणिकट्टीजो उच्चरिमासेससमएसु विणासिज्जमाणिकट्टीहिलो बहुगीजो लि जःणावणट्टमिबमाह —

- किट्टीओ जाओ पढमसमये विषासिक्जित ताओ बहुगीओ ।
- § ६५८ कुवो ? सयलकिट्टीणमसलेज्जविभागपमाणत्तावो ।
- # जाओ विदियसमये विणासिज्जिति ताओ असखेज्जगुणहीणाओ ।
- ६ ६५९ जद्द वि विदियसमये जणतगुणविसोहीए वृहित तो वि पढससमये विणासिरजमाण किट्ठीहितो असस्वेज्जगुणहोणाओं वेव किट्ठीका तम्मि समये विणासीव, धाविदसेसाणुभागधावहेहूण विसोहीणमेस्यनणीण तहा चेव पुलिणियमवसणावी । एव तदियादि समयेषु वि एसो चेव अणुसमयोवट्याकमो गेव-को त्ति पदुष्पाणयद्वमुत्तरसुतसाह—
  - \* एव ताव द्चरिमसमयअविणहुकोहपदममगहिकहि ति ।
- ५६६० एवमसखेउउपुणहोणक्रमेण ताब किट्टीको सगिकट्टीबेदगकास्टरुमतरे विणासेमाणो गच्छिव जाव सर्गावणासण्ढापुचिरमसमत्रो लि, चरिमसनए अधिगट्टकोहनढनसगहिकट्टोणबक बध्विच्छट्टाबिल्यवज्जाणमण्याबाणुच्छेदसरूवेण विणासदसणावी । सर्पाह किट्टीवेदगवडमसम्प्र
- ५ ६५७ विवृद्धिके माहात्म्यवद्य विविक्षत सम्रह् कृष्टिकी अग्र कृष्टिसे लेकर बसस्यातवें मागप्रमाण कृष्टियोको क्रमुसम्य अपवतनाचात द्वारा विनष्ट करता है यह उक्त क्वनका तात्यें है। और प्रथम समयमे विनश्चमान ये कृष्टियाँ अगले समयोमे विनश्यमान कृष्टियोसे बहुत हैं इस बातका झान करानेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - 🕸 जो कृष्टियाँ प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होती हैं वे बहुत हैं।
  - § ६५८ क्योंकि वे समस्त कृष्टियोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।
  - 🕸 जो कृष्टियाँ प्रथम समयमे विनाशको प्राप्त होती हैं वे असल्यातगुणी हीन हैं।
- ५ ६५९ यद्यपि दूसरे समयमे यह अपक अनन्तगुणी विज्ञादिसे वृद्धिको प्राप्त होता है तो भी प्रथम समयमे विवक्ष्यमान कृष्टियोते असल्यातगुणी होन कृष्टियोको हो वस समयमें विनक्ष करता है क्योंकि वात होनेसे शेष रहे अनुमागधातके हेनुरूप यहाँ सम्बन्धी विज्ञुद्धियोका उसी प्रकार के हो प्रवित्तका नियम देखा जाता है। इसी प्रकार तृतीय आदि समयोगे भी इसी प्रकार अनुसमय अपवर्तनाका कम जानना चाहिए इस बातका कबन करनेके लिए आयोके सुनको कहते हैं—
- क्ष इसी प्रकार यह क्रम जिवनष्ट कोषको प्रथम सग्रह कृष्टिके द्विचरम समय तक जानना जाहिए।
- § ६६० इस प्रकार असस्यातगुणहोन क्रमसे कृष्टियोको अपने वेदक कालके भीतर विनष्ट करता हुआ अपने विनाश करनेके कालके द्विचरम समय तक जाता है, क्योंकि चरम समयमें विनाशको नही प्राप्त हुए कोवसञ्चलनको प्रवम सग्नह कृष्टिसम्बची नवकबन्य उन्लिख्हावलिके सिवाय शेषका अनुत्यावानुच्छेदरक्ष्यचे विनाश देखा काता है। अब कृष्टिवेदकके प्रवम समयसे

प्यक्तांड बाव णिषद्वपदमसंगहिकट्टीए विणासणकालडुवरिमसमवो ति ताव विणासिवासेसिकट्टीको सींपंडियाको केत्तियमेतीको होति ति जासंकाए तप्यमाणावहारणद्रमूत्तरसुत्तमाह—

- एदेण सब्वेण तिचरिमसमयमेचीओ सब्बिक्ट्रीस पढम-बिदियसमयवेदगस्स कोधस्स पढमिक्ट्रीए अवन्स्रमाणियाणं किट्रीणमसस्वेन्जदिमागो ।

लेकर विवक्षित प्रथम संग्रह कृष्टिकै विनाश होनेके द्विषरम समय तक विनष्ट हुई अरोब कृष्टियाँ मिलाकर कितनी होती हैं ऐसी अर्थका होनेपर उनके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

- क्ष इस सब कालके द्वारा जो त्रिचरण समयमात्र कृष्टियाँ विनाशको प्राप्त होती हैं वे सस्पूर्ण कृष्टियोमें प्रयम समय वेदकके और द्वितीय समय वेदकके कोचसच्चलनको प्रयम कृष्टि-सम्बद्धां अवस्यमान कृष्टियोके असस्यातर्थे आगप्तमाण होती हैं।
- \$ ६६१ प्रथम समयसन्बन्धी कृष्टिवेदकके कोयसंज्यकनकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे और करप बसस्यात में भागप्रमाण कृष्टियों कवस्यमान होती हैं। पुत उनसे उपरिस्त बरूयमान कृष्टियों के बसस्यात के मागप्रमाण कृष्टियों के बसस्यात के सागप्रमाण कृष्टियों हो इस चन कालके द्वारा विनय होतों हुई बाननी साहिए, क्योंकि इन दोनों प्रकारको कृष्ट्योंके आविक कसस्यात मागप्रमाणके व्यवसा विद्येखता होनेपर भी इनसे उनके असंस्थात गुणेशनेकी सिद्धि परमागमस्य उद्योगके बलसे जानी जाती है। जिस प्रकार कोच सपद हृष्टियों का अधिक कर यह कृष्टियोंके विदास कर कहा है उसी प्रकार कोच सपद हृष्टियोंका प्रयोग समयसे जानना चाहिए, क्योंकि कृष्टिवेदकके प्रयास समयसे सेक्स अपने वेदककालके द्विचरम समय तक सम्पूर्ण संबद्ध कृष्टियोंके अदेशक कालक सक्त्यातवें मागप्रमाण कृष्टियोंका अनुसमय बणवत्तावातके द्वारा चात करते हुए वैसे होनेसे विरोक्त असाम है। इस प्रकार इस विचानके क्रोंक्स प्रयस्त संबद्ध कृष्टियों के अदेशक क्रांक्स करके उसका बनित समयमें वेदन करनेमें प्रयस्त हुए आपकके उस वदस्यामें वो प्रक्रपणा भेद है उसका निर्देश करनेके चित्र वानेस है एस प्रकार सम्बन्ध करके उसका विरोध करनेके चित्र वानेस क्रोंक्स उसका निर्देश करनेके चित्र वानेस क्रांक्स वारा है—
- ॐ क्रोबसंज्वलनको प्रथम समृह कृष्टिका बेदन करनेवाले लायकके जो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम स्थितिक एक समय अधिक एक बावांक शेव रहनेपर इस समय वो विधि होती है उस विधिको बतलावेंगे।

कोहस्स पटमिकिट्ट वेदयमाणस्स जा पटमिट्टिदी विस्से पटमिट्टिदीए समया हियाए आवलियाए सेसाए एदिस्ट समये जो विद्यी त विद्य वचहस्सामी ।

§ ६६२ वडससमयिकट्टीवेदगो कोहसजलणवडससंगहिकट्टीए अवधविकट्टीओ ओकडियुण पडमिट्टिंब कुणवाणो तत्तीत्पहृडिं जो कोहवेदगढ़ा तिस्से साविरेधितमामेत्तसमविलयकमिट्टिय कादूण पडमिट्टिंब करेदि । एव णिश्रक्ता जा कोहपडमिट्टिंब कोहपडमिट्टिंड वेदेमाणस्स पडमिट्टिंब सा कमेण वेदिवजमाणा जाथे समयाहियाविलयमेता परिसेता ताथे कोहपडमसगहिक्ट्टीए चरिम समयवेदगो जायदे । एवस्मि अवस्थतरे बट्टमाणस्सेवस्स जो पक्ष्यणागेदो तिमवाणि वत्तद्वस्सामो ति अणिय होड ।

**\* त जहा ।** 

६६६३ स्गमं।

ताधे चैव कोहस्म जहण्णमो द्विदिउदीरगो ।

कोहपढमिकङ्गीए चरिमसमयवेदगो जादो ।

\$ ६६२ प्रथम समयवर्ती कृष्टिबेदक जीव क्रीधराज्यलनकी प्रथम समूह कृष्टिकी अवयव कृष्टियोका अपवतन करके प्रथम स्थितिको करता हुआ वहीसे लेकर जो क्रोध वेदककाल है उसकी एक खालिल अधिक कालको साधिक त्रिमागमात्र करके प्रथम स्थिति करता है। इस प्रकार निशिस हुई जो कोच री प्रथम स्थिति है क्योंत् कोचको प्रथम कृष्टिका बेदन करनेवाले की प्रथम स्थिति है वह कमसे कोच कर करनेवाले की प्रथम स्थिति है वह कमसे बेदनेन आती हुई जिस समय एक समय अधिक एक आविक्रियाण योग रहती है उस समय अधिक एक आविक्रियाण योग रहती है उस समय अधिक एक अधिकार के अध्याप के प्रथम स्थाप के स्थाप करने प्रथम समय विकास समय विद्यागन इसको प्रथम स्थाप के स्था

क्ष वह जैसे।

§ ६६३ यह सूत्र सूगम है।

अ उसी समय यह क्षपक कोषसज्वलनका जघन्य स्थित उदीरक होता है।

§ ६६४ एक समय अधिक एक आविलियमाण विविक्षत प्रथम स्थितिको बन्तिम स्थितिका बन्दिम स्थितिका करकेवण करके उदयमे निक्षित करनेवाल उस क्षपकके उस समय कोषसञ्चलनको अध्य स्थिति उदीरणा होतो है यह इस मुत्रका मावाध है। कि तु यहाँपर द्वितोय स्थितिको उदीरणा सम्बय सही है, नयोकि इसके पहले हो बाविल और प्रश्वाविल्यमाण प्रथम स्थितिमे विद्यमान इस साथकके बागाल और प्रश्वायलको व्युच्छिति हो जानेके कारण उस प्रकारका होना सम्बय नहीं है।

🕸 तथा उस समय कोषकी प्रथम कृष्टिका अन्तिम समयवर्ती वेदक होता है।

 $\S$  ६६५ से कालप्यष्ट्रिक कोहविविध्यसंगहिकट्टोबेबगभावेण परिणयणंधसणावो लि बुल होइ [२]

# जा पुन्वपवचा संजलणाणुमागसतकम्मस्स अणुसमयमोवट्टणा सा तहा चैव[३]

५६६६ किट्टीवेबनपद्यसमयप्यद्वीड जा वृष्यवयत्ता बबुसजरुणायामासस अणुसमयो-बहुणा सा तहा चेव एण्डि पि ययट्टेचे, ण तत्व किबि शाणसानिव ति अणिव होवि। एस्य सुस्रसमसीए तिष्हमकविष्णासो कवो, तबिजो एसो पब्यगामेदो एत्य आणेयव्यो सि पबुप्पायणद्वं।

चदुसजलणाण हिदिवधो वे मासा, चत्तालीस च दिवसा अतोप्रहृत्त्णा [४]

६६७ पश्च किट्टीबेवगपडमसमये सपुक्कमतारिमासमेलो एवेसि द्विबचो, तत्तो खहाकम सखेज्यसहस्तमेलोह ठिविबचोसरणेहि बोहिट्युण एिंग्ट्सिनोष्ट्रहृत्यक्तालोसिवसाहिय बे नासमेलो सगुन्ता हो ए प्रच क्लातारास्त्रमेलानुकुत्तकालिसविद्यास्त्रिय के नासमेलो साहिय के साहिय के साहिय साहिय के साहिय साहिय के साहिय के

\* सजलगाण द्विदिसंतकम्म छ बस्साणि अट्ट च मासा अतोम्रहुत्तगा [4]

§६६५ तथा तदनन्तर समयते लेकर कोचकी द्वितीय सग्रह कृष्टिके वेदकरूपसे परिणमन
देखा जाता है यह उक कचनका तात्पर्य है। र।

🕸 सञ्बलन बतुष्कके अनुभागसत्कर्मकी जो अनुसमय अथवतना पहले प्रवृत्त हुई थी वह

उसी प्रकारसे प्रवृत्त रहती है। ३।

६६६ कृष्टिबेदकके प्रथम समयसे लेकर चारो सञ्चलनोके अनुभागको जो अनुसमय अपवतना पहले प्रवृत्त हुई यी वई इस समय भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहते है। उसमे कुछ भी मानापना (भेद) नहीं होता यह उक कथनका ताराय है। यहाँवर सुन्न की समासिमे तीन अंकका विन्यास किया है, उससे यह तीसरा प्ररूपणाभेद हैं ऐसा जानना चाहिए इस प्रकार—

🕸 चारो सञ्चलनोका स्थितिबन्ध दो महोना और बन्तर्मृहत कम चालीस दिनप्रमाण

होता है।४।

§ ६६७ पहले कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे इन कर्मों हा सम्प्रण चार माहप्रमाण को स्थितिबन्ध होता था, उससे संख्यात हुआर स्थितिबन्धाप्स गणों है द्वारा घटकर इस समय वह अन्तर्मृहते कम बालोश दिन अधिक से माहप्रमाण हो गया है यह उन्त क कबनका तात्य्ये है। यहांपर चार साहु प्रमाण पूर्वोक स्विवेदकर स्थितिबन्धि घटो हुई सम्प्रण स्थितिका प्रमाण अन्तर्मृहत अधिक बोस दिन होता है ऐसा जानना चाहिए। तोन क्रोध्यम्ब ची सम्रह कृष्टियोको स्थित यदि वेदक कालके द्वारा दो महीना कम होती है तो एक प्रथम संग्रह कृष्टिक वेदकरालमे स्थितिब चको सिकतनी हानि वेदों इस प्रकार नेराखिन कमसे प्रकृत स्थितिबन्धको हानि साथ लेना चाहिए। इसलिए यह बीचा आवश्यक सहा जानना चाहिए वह सिद्ध हुआ।

🕸 चारों संज्वलनोका स्थितिसत्कमं छह वय और ब तर्मृहर्तकम बाठ महीना

होता है । ५ ।

- ५ ६६८ किट्टोबेबगपडमसमये बहुबस्समेलसेबेसि ठिबिसतकम्म होदूग तत्तो कमेण परिहाइ-दूण एविम्म समये छवस्साणि जतोषुहुनूणहमासक्मिह्याणि होदूण परिसिद्धमिवि बुत्त होवि । एल्य बहुबस्समेलपुण्विन्दर्णाद्विसतावो परिहोणा तेसांद्रिविप्याणमतोषुहुत्ताांहृयण्यचारियासीहि साविरेय वससमेलामिव वेत्तच्य । तिण्ह सावृहिकहीण वेवगकाछन्मतरे जिब चुण्ड वस्साणं परिहाणी छडम्मिव, तो पडमसमहिकट्टोबेबगकाछिम केतिय छमामो ति तेरासिय काबूण साविरेयतिमागवमिद्य एगवस्समेलाद्विसतपरिहाणो सिस्साणमेल्य वरिसेयखा ।
  - तिण्ह घादिकम्माण ठिदिवधो दस वस्साणि अतोग्रुहुन्णाणि [६]
- ५६६९ पुष्टिस्टसिषविषये सल्डेज्जनस्तसहस्तमेलो तिल्ह घाविकम्माणं द्विविषयो तत्तो सल्डेज्जुणहाणीए जहाकम परिहाइद्रूण अतोबुद्वत्त्व्यस्तवस्तपमाणो एवम्मि समये संजादो ति वृत्त होइ ।
  - भ घादिकम्माण द्विदिसंतकम्म सखेन्जाणि वस्ताणि [७]
- § ६७० पुण्युत्तसयीए सखेज्जबस्सतहस्समेत्तमेवेर्सि ठिविसतकम्म सखेजनीह द्विष्वडय सहस्तेहि सखेजज्ञपुणहाणीए तत्तो सुटढु बोह।दृद्वण तथ्याओग्यतखेजज्ञवस्सपमाणेणींवृत पय्ट्रवि त्ति भणिव होइ ।
  - सेसाण कम्माण हिदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्साणि [८]
  - § ६७१ कि कारण ? अधादिकस्माणं द्विविसतकस्मस्स असलेज्जगुणहाणीए जहाकम
- § ६६८ कृष्टिबेदकके प्रथम समयमे इन कमौका स्थितिसर्क्स आठ वर्षप्रमाण होकर जसके क्रमसे बटकर इस समय छह बच ब तर्महूर्त कम आठ माह अधिक होकर निहंचत होता है यह उक कवनका तास्त्य है। यहांपर आठ वपप्रमाण पहलेके स्थितसर्क्ससे चटी हुई समस्त स्थितका प्रमाण सा तर्महूर्त चार माह अधिक एक वयप्रमाण होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तीन समझ कृष्टियोको याद बेदककालके मीतर चार वपप्रमाण स्थितिको हांनि प्राप्त होती है तो प्रथम सग्रह कृष्टियोको याद बेदककालके मीतर चार वपप्रमाण स्थितिको हांनि प्राप्त होती है तो प्रथम सग्रह कृष्टिये वदककालमे कितनो स्थित प्राप्त करेंगे इस प्रकार नैराशिक करके साधिक तृतीय भाग अधिक एक वयप्रमाण स्थितिसरूपकाको हांनि शिष्योको यहाँपर दिख्छानी चाहिए।
  - क्ष तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध बन्तमृहूत कम दस वधप्रमाण होता है ।६।
- § ६६९ पिछको सा घमे तीन वातिकानीका स्थितिव च सल्यात हवार वयंप्रमाण होता था, उससे संस्थात गुणहानि द्वारा कमसे चटकर इस समय अत्तमहूत कम दस वयंप्रमाण हो गया है यह उक्त कथनका तात्प्य है।
  - क्ष तीन घातिकर्मीका स्थितिसत्कर्म सख्यात वषप्रमाण होता है।।अ
- \$ ६७० पूर्वोक सन्धिमे इन कर्मोका स्थितसन्धर्म संस्थात हजार वर्षप्रमाण होता था वह सस्यात हजार स्थितक।ण्डको द्वारा सस्यात गुणहानि होकर उससे पर्यात घटकर इस समय तत्प्रायाग्य सस्यात वयप्रमाण प्रवृत्त होता है यह उक कथनका तारप्य है।
  - क्ष होष कर्मोका स्थितसंस्कम असस्यात वर्षप्रमाण होता है १८१
  - § ६७१ शंका—इसका क्या कारण है ?
  - समाधान-अवाति कमीका स्थितिवत्कम असस्यात गुणहानि द्वारा क्रमसे घटता हुआ भी

कोबड्डिक्समागस्स वि एवंग्नि निसये जसंबेरकदस्तवमाणेबेबावहार्णाण्यसवसणावो । ठिविबचो पुत्र एवंसि तक्कारूमांवजो सबेरकदस्तहस्त्रमेत्तो सुमागे ति ल तड्लिट्सो सुस्पारंण कवी । एव कोह्यदमसाहर्लिट्टीए वर्रिमसम्बदेवगमावमणुपाठिय एतो ते काठी कोहराकदणविविधसगरु-किट्टीए वेवगमावेल गरिणममाशस्त्र चरुवणायबसुर्वास्त्रवृत्तिम्बुल्लिस्तारां वस्त्राणीयस्तारां।

 से काले कोहस्स विदियिकट्टीए पदेसग्ममोक्डियुण कोहस्स पढमद्विदिं करेदि ।

५६०२ पुब्बिस्लगढमिट्टवीए जिल्ल्यद्वालियमेत्ततेसाए पढमसगृहिक्द्वीवस्यद्वा समप्यवि । ताचे चेव कोहस्स विविध्यसगृहिक्ट्वीयो पदेसम्म विविधिद्वीए समबिट्टिबनीकद्विपूण उवधाविगुण सेढीए सगवेषगद्वासे बार्वालयमर्ग्यूय कापूण पदमर्गुद्विमेतो कुणिव त्ति वृत्त होत् । एवमोकद्विष्टुण विविध्यसगृहिक्ट्वीए पदमद्विविद्युप्याएमाणस्य तम्म समये कोहण्डससंगृहिकट्वीए किमविद्वि क्व वा विण्यद्वितिव कासकाए णिष्णयाविद्याणद्वमुत्तरत्वारामो —

# ताघे कोधस्स पढमसगहिकद्वीए संतकम्म दो आविलयवंधा दुसमयूणा सेसा, ज च उदयाविलय पविट्व त च सेस ।

६७२ पढमिकट्टीए<sup>े</sup> दुसमयूणदोबाविकयभेत्तणवकवधपदेसग्गपुन्छिट्टाविकय **च मोत्तण** सेसासेसकोहपदमसगृहोकट्टीपदेमग्ग तक्कालमेव विविद्यसगृहोकट्टीए उर्वार सकतमिवि अणिवं

इस स्थानपर एसके असस्यात वर्षत्रमाणरूपेसे अवस्थानका नियम देला जाता है। परन्तु इन कमींका तरकाल भावी स्थितिकन्य सस्थात हजार वर्षत्रमाण होता हुआ सुगम हो, इस्बिए सुत्रकारने सत्का निर्देश नही किया है। इस प्रकार प्रथम सग्रह इ्राप्टिक अस्तिम सम्पर्भे वेदक भावका अनुपालन करके इससे तदननतर समयमे कोश्वसञ्जनको दूसरी स्थह क्राप्टिक सिक्स विदक्त सावसे परिणमम करते हुए प्ररूपणाप्रवन्यका उपरिम चूर्णसूत्रके अनुसार व्याख्यान करेंगे।

क्षः तदन तर समयमे क्रोधसञ्चलनकी दूसरी सग्रह कृष्टिके प्रदेशपुंजका अपकवण करके

क्रोबकी प्रथम स्थिति करता है।

\$ ६७२ पहलेके प्रवम स्थितिक चिन्छ्ष्टाविलमात्र शेव रहनेपर प्रथम समझ कृष्टिका वेदककाल समास होता है। तथा उसी समय कोधरंजकतनकी दूपरी संग्रह कृष्टिसे, द्वितीय स्वितिमें स्थित प्रदेशकुकाको अपकांचित कर उदयादि गुजवेणिक्स्से अपने वेदककालने एक आवांक अधिक कर यह सापक जोव के प्रयम्भ स्थितिकों करता है यह उक्त क्यनका तात्पर्य है। रह प्रकार अपकांचक कर के दूसरी समूह कृष्टिको प्रयम स्थितिको उत्पन्न करनेवाले दस प्रपक्त जोवके सस्य स्थितको अपना स्थितिको उत्पन्न करनेवाले दस प्रपक्त जोवके सस्य स्थायकोष्टिक स्यायकोष्टिक स्थायकोष्टिक स्थायकोष्ट

🕸 उस समय क्रोधसञ्चलनको प्रथम सम्रह कृष्टिका सरकम वो समय कम वो आविलिप्रमाण

बन्ध क्षेत्र रहता है और को उदयाविक प्रविष्ट ब्रब्ध है वह क्षेत्र रहता है।

६ ६७३ प्रथम कृष्टिक दो समय कम दो बाविलप्रमाण नवकवन्यसम्बन्धा प्रदेशपुत्र जोर उच्छिट्टाविलको छोडकर कोयसम्बलनको प्रथम संग्रह कृष्टिका शेष रहा समस्त प्रदेशपुत्र तरकाल

१ ता प्रतौ पढमिकट्टीए इति पाठ सूत्राशरूपेगोपलम्यते ।

होषि । सपिह कोहविवियसंगहिक्ट्रोवो तेरसगुणायामा होतूण द्विवयद मसंगहिकट्टी विवियसंगह-किट्टीए हिट्टा व्यवतगुणहाणीए परिणामिय तिस्से बेव बजुष्कांकट्टी होतूण पगट्टीव त्ति वेसक्यं । ताथे सेस्सरंगहिकट्टीण पुत्र पुत्र ओइज्ज्ञमाणाणगायामावी एवस्से बायामा कोहसगुणमेला होति त्ति बट्टको, पदमसंगहिकट्टीवक्यविद्याम्हमाहप्येण तत्त्व तहामाबोवक्तीए बाह्यागुबरुं आवो । गवक वयुष्टिट्टालिवयदेसमा च जहात्कमंत्रेव विवियसगहिकट्टीए समयाविद्योहेण समर्गाव

# ताघे कोहस्स विदियिकद्वीवेदगो ।

\$ ६७४ मुगर्न । सर्वाह एव कोहबिबियसगहिकट्टीवेदगभावेण परिणवस्स पढमसमयप्यहुढि जाव सगवेदगकारुवरिमसमजो िस ताव पक्वणाणुगमे कीरमाणे जो कोहपढमसगहिकट्टोवेदगस्स

ही दूसरो संग्रह कृष्टिके करार सकारा हो जाता है यह उक्त क्यनका ताराय है। अब क्रोयसञ्जलन की दूसरो सग्रह कृष्टि है तरहाणे आयामजाओं होकर स्थित हुई प्रथम सग्रह कृष्टि हूसरो सग्रह कृष्टिक ती वे अन्य कृष्टि होकर अवृत्त होंगे है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अस समय पृथक-पृथक योज्यान वेस सग्रह कृष्टिकों आयामने इसका आयाम चौदह गुणा होता है ऐसा जानना चाहिए क्यों कि प्रथम सग्रह कृष्टिके ब्रायामने इसका आयाम चौदह गुणा होता है ऐसा जानना चाहिए क्यों कि प्रथम सग्रह कृष्टिके ब्रायामने इसका आयाम चौदह गुणा होता है ऐसा जानना चाहिए क्यों कि प्रथम सग्रह कृष्टिके ब्राया मही पायो जाती। विकास क्या क्यों कि प्रथम स्थान कृष्टिक ब्राया मही पायो जाती। नवक्त अप और उक्ति कृष्टिक स्थान स्थान

विशेषायं—प्रतिसमय को कर्मबन्ध होता है उसका उत्तरोत्तर विभाग करनेपर को खारिजमोह्ननीयको हुम्ब प्राप्त होता है उसके साधिक आधा इन्छ तो क्षायस्वस्त्र मा इस है और कुछ कम आधा द्रव्य नोक्षयस्वस्त्र महत्व है और कुछ कम आधा द्रव्य नोक्षयस्वस्त्र महत्व है और कुछ कम आधा द्रव्य नोक्षयस्वस्त्र महत्व है से स्का कुछ हव्य ४९ मान लेनेपर असस्यातवों माग अधिक आधा २५ क्यायसम्बन्धों हव्य होता है। यहाँ बारो सज्वलमों की संप्रह कृष्टिया १२ है, तर क्यायसम्बन्धों द्रव्य होता है। यहाँ बारो सज्वलमों की संप्रह कृष्टिया १२ है, तर क्यायसम्बन्धों द्रव्य को इन १२ नमह कृष्टिया मित्र विवास हवा है। इसी विश्वसे स्वयं कृष्ट हिंदा है। इसी विश्वसे वोष ११ समह कृष्टियों मे स्वयं स्वयं ह्या पूर्व नाक्ष्य प्राप्त होता है। इसी विश्वसे वोष ११ समह कृष्टियों मे स्वयं स्वयं हिंदा है। इसी विश्वसे वोष ११ समह कृष्टियों में स्वयं क्ष्यसं सम्बन्ध कृष्टिय स्वयं स्वयं हिंदा है। इसी स्वयं स्वयं स्वयं हिंदा है। इसी समझ हे। पुन क्रोबसन्यकनको प्रयम समह कृष्टियों है कुछ हव्य साधिक २२ से द्वितीय समझ कृष्टियों हे असे क्रोबसन्यक्रकों सिरो समह कृष्ट क्यायस हो होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्वा है। स्वा स्वाप्त होता है। यही मूल टोकामें क्ष्यस्त हिंदा सार्व होता है। यही मूल

#### 🕸 उस समय क्रोबसज्वलनको दूसरी सम्रह कृष्टिका वेदक होता है।

§ ६७४ यह सूत्र सुगम है। अब इस प्रकार कोधसज्वलनको डितीय संब्रह कृष्टिके देवकमावसे परिणत हुए क्षपकके प्रथम समयसे लेकर अपने देवन करनेके बन्तिम समय सकको प्रकपणाका अनुगम करनेपर कोधसंज्वलनको प्रथम संब्रह कृष्टिके देवकको जो विधि कह आये हैं विची पर्कवितो, सो चैव णिरवसेसमेस्य कायव्यो, जस्यि किवि जाजसमिति अस्यसमप्पण कुणमाणी सुत्तनूतर भणद्र-

- # जो कोइस्स पढमिकिट्टिं वेदयमाणस्स विधी सो चेव कोइस्स विदियिकिट्टिं वेदयमाणस्स विधी कायच्यो ।
- ५ ५०५ जहा कोह्यडमतगहिक्ट्रोमहिकिच्य पुण्युत्तासिसयर्थणा बयोबयजहण्युकस्स णिळ्यगणार्विकरणपर्यबद्धा सिस्यरम्युम्पागदा तहा बेच एत्य वि पक्षेयच्या ति एसो एबस्स युत्तस्स भावस्यो । सपिह को तो पुळ्युत्तो वियो, कन्मेषु वा आवासएसु पविबद्धो ति जासकाए पुळ्युत्तस्सीय अस्यविसेसस्स समाठणद्रपुत्तर प्रवचनाह्—
  - # त जहा।
  - ६ ६७६ सुगममेंड पुच्छावक्क ।
- \* उदिण्णाण किट्टीण बज्झमाणीण किट्टीण विणासिज्जमाणीण अप्युव्याण णिव्यत्तिज्जमाणियाण बज्झमाणेण च पदेसग्गेण सङ्क्रमाणेण च पदेसग्गेण णिव्य-चिज्जयाणियाण ।
  - § ६७७ एवेसि सन्वेसि जावासयाण पढमसंगहिकट्टीपरूवणाए जो विश्री परूविदो सो चेव

बही पूरी यहीपर करनी चाहिए । उससे ६ समे कुछ भेद नहीं है इस प्रकार इस अर्थका समर्पण करते हुए आगोके सुत्रको कहते हैं—

अ जो क्रोधस-व्यलनको प्रथम सदाह कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवकी विधि प्रकृषित कर आये हैं बही थिथि कोधसव्यलनको दूसरी सदाह कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षायक जोवको करनी चाहिए।

क्ष वह जैसे।

§६७ यह पुच्छावाक्य सुगम है।

अ उदीण कृष्टियोक्तो, बष्यमान कृष्टियोंकी, विनस्यमान कृष्टियोक्तो, बष्यमान प्रदेशपृक्ते निवस्यमान वपूर्व कृष्टियोक्ती वौर सक्रम्यमान प्रदेशपुत्रसे निवस्यमान अपूर्व कृष्टियोक्तो विविक्तो प्रथम संग्रह कृष्टिके समान करना चाहिए।

§ ६.७७ इन सब बावहयकोकी प्रथम सग्नह कृष्टिकी प्ररूपणाके समय जो विश्व प्ररूपित कर बाये हैं वह सभी विश्व पूरो यहाँ जानना नाहिए, क्योंकि उसकी प्ररूपणासे इसकी प्ररूपणामें जिरवसेसमणुगतःवो, विसेसाभावादो ति वृत्तं होइ। संयहि एत्युद्देते किट्टीसु पदेससंकमो कर्ष पयद्रवि ति एदस्स अत्यविसेसस्स णिष्णयकरणद्रभुत्तरो सुत्तपवयो—

- # एत्थ सक्तममाणयस्स पदेसम्गस्स विधि बत्तइस्मामी ।
- § ६७८ कदमादो सगहिकट्टीयो प्रदेसग्य कत्य सकमदि, किमविसेसेण सम्ब सम्बत्य
  सकमदि, ब्राहो ब्रत्यि को वि विसेसणियमो ति एउत्स णिश्यविष्ठाणट्टमेत्तो किट्टीसु सकममाणस्स
  प्रदेसगरस णिक्कवणमेत्य कत्सामो ति पद्मणावक्कमेद ।
  - # त जहा।
  - ६ ६७९ सुगम ।
  - # कोधविदियिकद्वीदो पदेसम्म कोइतदिय च माणपटम च गच्छदि ।
- § ६८० कोषस्त बिदियसगह्रिक्ट्रोवो प्रवेतग्ग कोधतवियसगृहिकट्टीए माण्यदम्भगृहिक्ट्रीए स्माण्यदम्भगृहिक्ट्रीए स्माण्यदम्भगृहिक्ट्रीए स्माण्यदम्भग्निक्ट्रीए स्माण्यदम्भग्निक्ट्रीए स्माण्यदम्भग्निक्ट्रीए अक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रीक्ट्रीक्ट्रीक्ट्रीए आक्ट्रुप्यवेत्रण सक्त्रमिक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीए आकट्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रीक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रियास्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रिप्यविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्रियाविक्ट्र
  - \* कोइस्स तदियादो किहीदो माणस्स पढम चैव गच्छदि ।

कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका तात्यय है। अब इस स्थब्धर किंग्यों में प्रदेशोका सकम किंस प्रकार प्रमृत्त होता है इस प्रकार इस अथविशेषका निषय करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

🕸 आगे यहाँ सकस्यमाण प्रदेशपुत्रको विधिको बतलावेंगे ।

५ ६०८ किस समृह कृष्टिसे प्रदेशपुत्र किन समृह कृष्टिसे सक्रमित होता है, क्या सामान्य से सब सबसे सक्रमित होता है या कोर्नवियेष नियम है, इस प्रकार इस बातके निषयका कबन करनेके लिए जागे कृष्टियोसे सक्रम्यमाण प्रदेशपुत्रके निष्क्रमणको यहाँपर बतलायेंगे इस प्रकार यह प्रतिज्ञासका है।

क्ष वह जैसे।

§ ६७९ यह सूत्र स्गम है।

क्ष क्रोयकी दूसरी सपह कृष्टिसे प्रदेशपुत्र कोचसञ्चलनकी तीसरी संग्रहकृष्टिमें और मानसञ्चलनकी प्रथम सपह कृष्टिमे प्राप्त होता है।

६ ६८० क्रोधसंच्यलनको दूसरो सम्रह कप्टिसे प्रदेशपुज क्रोधसज्वलनको तोसरो सम्रह कृष्टिमे और मानसञ्चलनको प्रथम संबह कप्टिमे सक्रमित होता है शेवमे नही, क्योंकि रसस्थानपर आतुपूर्व संक्रमित कराण सक्रम्यमाण प्रदेशपुजको उसी प्रकारसे व्यवस्थाका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि हर कारण कोधको दूसरी सम्रह कप्टिमें और क्योंकि हर कारण कोधको दूसरी सम्रह कप्टिमें और क्या प्रवृत्ति कारण मानको प्रथम सम्रह कप्टिमें सक्रमित होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

क कोषको तीसरी सम्रहरूच्यिसे प्रदेशपुत्र मानको प्रथम संग्रह कृष्टिको ही प्राप्त होता है।

- ५६८१ कोहतवियसगृहिकट्टीए पवेतग्ग लेसासेससंगृहिकट्टीपरिद्वारेण माणस्य पढनसंगृह-किट्टीए चेव संकप्ति त्ति चेत्तव्यं, तस्य प्यारतरातभवावो । एसो च ज्ञ्यापवत्तसकमो बण्झमाण किट्टीसक्वेण बङ्ममाणावञ्जभागकिट्टीणम्यापवत्तेचेच संकृतिणयमवस्त्रावो ।
- माणस्स पढमादो किट्टीदो माणस्स विदिय तदिय मायाए पढम भ गच्छदि ।
- ५ ६८२ एत्य वि अप्पणो विविध तिवसगहिकट्टीसु बोकडुणासकमो, मायाए पढमसंगह-बिट्टीए बायायवासंकमो ति जिच्छेयकां । सेस सुगमं ।

माणस्स विदियकिट्रीदो माणस्स तदिय च मायाए पढम च गच्छदि ।

- # माणस्स तदियकिङ्गीदो मायाए पढम गच्छदि ।
- # मायाए पटमादो पदेसम्म मायाए विदिय तदिय च छोमस्स पटमिक्टिंह च मञ्झिद !
- # मायाए विदियादो किङ्कीदो पदैसम्म मायाए तदिय छोमस्स पढम च मच्छिद ।
  - मायाए तदियादो किङ्कीदो पदेसम्म लोमस्स पढम गच्छिद ।
- ६८१ कोवकी तीसरी सग्रहकृष्टिका प्रदेशपुत्र वीच समस्त सग्रह कृष्टियोका परिहार करके मानकी प्रथम संयह कृष्टिने ही सक्तमित होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें इसरा प्रकार सम्बन्ध नही है। कोर यह अब बचुत्त सक्तम है, क्योंकि कच्यमान बोर अवस्थमान इष्टियोंके अब प्रवृत्त सक्तमक्सि ही सक्तमका नियम देखा बाता है।
- अ मानको प्रयम सप्रहक्तृष्टिसे प्रवेशपुत्र मानको दूसरी और तोसरी सप्रहक्तृष्टिको तथा मायाको प्रथम सप्रहक्तृष्टिको प्राप्त होता है।
- ६ ६८२ यहाँ पर मो अपनी दूसरी और तीसरी संग्रहक्रिस्टियोमे अपकर्षण संक्रम और मायाकी प्रथम संग्रहक्रिस्टिमे अध प्रवत्त सक्रम प्रवृत्त होता है ऐसा निरुषय करना चाहिए। क्षेष कथन सुगम है।
- क्ष मानको दूसरी संग्रहकृष्टिसे प्रवेजपुर्ण मानको तीसरी संग्रहकृष्टिको बौर मावाको प्रथम सम्रहकृष्टिको प्राप्त होता है।
  - क्ष मानको तीसरी सम्रहकुष्टिसे प्रदेशपत्र मायाको प्रथम संम्रहकुष्टिको प्राप्त होता है।
- सायाकी प्रयम समृह्णिक्ते प्रवेमण्ड मायाकी दूसरी और तीसरी समृह्णिक्को और कोमकी प्रयम समृह्णिका प्राप्त होता है।
- मायाकी बूलरी सप्रहक्तिस्ति प्रवेशपृत्र मायाको तीलपी सप्रहक्तिको और लोनको प्रथम सप्रहक्तिको प्राप्त होता है।
  - 🕸 मायाकी तीसरी सप्रहक्तुव्टिसे प्रदेशपुत्र लोभकी प्रथम संप्रहक्तव्टिको प्राप्त होता है।

- क्षेत्रस्स पढमादो किट्टीदो पदेनम्गं क्षोत्रस्स विदिय च तदिय च गच्छदि ।
- # लोभस्य विदियादो पदेसम्य लोभस्य तदिय गच्छदि ।
- § ६८३ एवाण मुलाण सुगमाण ति ण एत्य किबि वक्खाणेयध्वमत्य । कोहपढमतगह किट्टीबेदगद्वाए वि एता सकमपरिवाडी अनुगतस्त्रा । जबिर कोहपढमतगह किट्टीबेदगद्वाए वि एता सकमपरिवाडी अनुगतस्त्रा । जबिर कोहपढमतगहिकट्टीबो परेसगमप्पणो विविध तिवस्त्रात्रप्तात्र । जिल्ला सामाण्यात्र के तमार्थ कात्रुण सगहिकट्टीण जहा जिल्हिहाए परिवाडीए सक्त्रणियमस्त्रणावी । एतो बत्यविसेत मामाण्यात्र जवेदमाण जिल्लाचित्र माणिकट्टीण साहणह पहेविदो बट्टब्वो । सपिह कोहिबिटयसगहिकट्टि बेदेमाणो कि सम्बेति कसायाण विविध्यसगहिकट्टिको चेव वर्षात्र वाहो कोहस्त विविध्यसगहिकट्टिकोताण च पडमसगहिकट्टिकोताण च पडमसगहिकट्टिकोताण च पडमसगहिकट्टिकोताण च पडमसगहिकट्टिकोताण च पडमसगहिकटिकोताण च पडमसगहिकटिकोति च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिक च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिकोतिक च पडमसगहिकटिक च पडमसगहिक च पडमसगह
- # जहा कोहस्स पटमिकाँट्ट वेदयमाणो चदुण्ड कमायाण पटमिकट्टीओ वधिद किमेव चैव कोधस्स विदियकिर्द्ध वेदेमाणो चदुण्ड कमायाण विदियकिट्टीओ वधिद आहो ण. वचन्व ।
- ६ ६८४ जहा कोहस्स पडमसगहिकट्टि वेदेमाणो णियमा चडुण्ह कसायाण पडमसगहिकट्टीओ खेब बर्घाद किमेव चेव कोहबिदियसगहिकट्टि वेदेमाणो एसो चडुण्ह कसायाण विदियसगहीकट्टि
- क लोभको प्रयम सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपुत्र लोभको दूसरी और तीसरी सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है।
  - 🕸 लोभको दूसरी सपहकृष्टिसे प्रदेशपुज लोभको तोसरी सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है।
- प्रथम संप्रह कृष्टिका बेदन करनेवाल क्षत्रकारी में यही सक्रम विषयक परिपाटी जाननी जाहिए। इतनी विशेषना प्रमुख्य कि कोष की अपकी अपने संप्रह कृष्टिका बेदन करनेवाल क्षत्रकार्की भी यही सक्रम विषयक परिपाटी जाननी जाहिए। इतनी विशेषना है कि कोष की प्रथम संप्रह कृष्टिको दे प्रदेश जुन कोष की इसरी और तीसरी संप्रह कृष्टिको तथा मानकी प्रथम संप्रह कृष्टिको साम होता है। यह अर्थ विशेष संक्रम्यमाण प्रदेश प्रथम निर्देशमान कृष्टिको साम करनेके लिए प्रकारत किया हुआ जानना चाहिए। क्षत्र कृष्टिको किया हुआ जानना चाहिए। क्षत्र कृष्टिको की संप्रम संप्रह कृष्टिको हो। वीधना है या कोषको दूसरी समझ कृष्टिको हो। वीधना है या कोषको दूसरी समझ कृष्टिको हो। वीधना है या कोषको हुसरी समझ कृष्टिको हो। वीधना है ऐसी आधाका होनेपर निर्णयका विधान करते हुए पुष्टा वावयको कहते हैं—
- अ जिस प्रकार क्रोपको प्रथम सग्रह कृष्टिका यदन करनेवाला क्षयक जीव चारो कवायो को प्रथम सग्रह कृष्टियोको वाँचता है बबा इसी प्रकार क्रोचको इसरो सग्रह कृष्टिका वेदन करनेवाला क्षयक जीव चारो कवायोकी इसरो सग्रह कृष्टिको बाँचता है या नहीं बोचता है, कहिए?
- § ६८४ विस प्रकार कोचकी प्रयम सप्रदृष्टिका बेदन करतेवाला स्रयक जोव नियमसे चारो कवायोको प्रयम सप्रदृ कृष्टियोको ही बौधता है क्या इसो प्रकार कोघको दूसरो स्पद्ध-कृष्टिका वेदन करनेवाला यह स्वपक जोव चारो कथायोको दूसरी सग्रह कृष्टियोको ही बौधता है

वैव बंबवि लि णियमो, उदाहो ण तहा, वलव्यमिदि एवेण पुष्छा कदा होइ । संपित् एवस्सैवं पुष्छाणिहेसस्स फुडीकरणटुमिदमाह—

## # किय सु।

§ ६८५ कथ खलु स्यात्, को स्वत्र निणय इति पूर्वोक्तस्यैव प्रक्तस्य स्युटीकरकपरजेत-द्वाचयम।

#### # समासलक्खण मणिस्सामी।

- § ६८६ लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षण निणयविद्यानिस्थय , तत्सक्षेपत एवं व्याकरिष्याम इत्युक्तं भवति ।
- \* जस्त ज किट्टि वेदयदि तस्त कमायस्त त किट्टि वंधदि, सेसाणं कमायाण पढमिकद्रीओ वधदि ।
- ५ ९८७ जस्स क्सायस्स ज किट्टि वेदयदि पद्वमं विदिश तदिव वा तस्स तमेव बंधदि, सेसाण पुण क्सायाणनिश्विमवेदिजन्यमाणाण पदम्यसम्हिद्दिओ वेद बर्बाद, तथ्य पयारतरासम्बादी ति तुन होद्दे । तदो कोहदिवियकिट्टि वेदेमाणो एसी कोहस्स विदियकिट्टि वर्षाद, माण-प्राया कोभाण पुण पदममसहिद्दिओ वेद वर्षाद । एयमुर्वास्थिद्धिको विवेदमण्डस पयदस्वकोजणा कायस्या ति एसो एदस्स सुत्तस्स आवस्यो । संयद्दि कोहविद्यिकट्टीवेदगस्स पढमसम्ये विस्स-

#### 🕸 इस विषयमे किस प्रकार है ?

६६८९ इस विषयमें किस प्रकार है—इस विषयमे क्या निर्णय है इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकृतकाही स्पष्टीकरणपरक यह वाक्य है।

## 🕸 आगे सक्षेपमे इसका सक्षण कहेंगे।

- ९ ६८६ जिस द्वारा कोई भी वस्तु लक्षित को जाती है वह लक्षण कहलाता है, विवक्षित वस्तुके निर्णयका विधान करना यह इसका भावाय है, उनका संक्षेपमे ही व्यारपान करेंगे यह उन्त कथनका तात्पय है।
- ॐ जिस कवायकी जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उस कवायकी उस सग्रह कृष्टिका बाथ करता है तथा शेव कवायोकी प्रथम सग्रहकृष्टिका बन्ध करता है।

यहान्यम है या उक्त प्रकारका नियम 181 है, यह कहना चाहिए इस प्रकार इस सूत्र द्वारा पुच्छा को गयो है। अब इसी पुच्छाके निर्देशको स्वय्ट करनेके लिए इस सुत्रको कहते है—

माचाणमेक्कारसण्हं संगहिकट्टीणसतरिकट्टीयु कदमावो योवावो कदमावो च बहुगीवो लि एदस्सं बर्ष्यावसेसस्स विद्वारणद्रभृवरिसपवधमाढवेदि—

क्षे कोधविदिणकिट्टीए पढमसमये वेदगस्स एक्कारससु सगइकिट्टीसु अतरिकट्टीण-मण्याबहुअ वचहस्सामो ।

§ ६८८ सुगम ।

५ स्टट सुगम # त जहा ।

६ ६८९ स्वम ।

# सन्वत्थोवाओ माणस्म पढमाए संगहिकद्रीए अंतरिकद्रीओ ।

६९० एत्य पद्रमसगहिकट्टि ति भणिते वेबगण्डमसगहिकट्टीए गहण कायश्वं, किट्टिवेबगेण प्यवस्तावो । तवो माणस्य एडमसगहिकट्टोए अवयविक्ट्रीओ सभवित्तियुद्धि अणतपुण सिद्धाणत भगवित्तीओ होद्दण सञ्वय्योवाओ जावाओ, कुदो एयासि यावभावो परिच्छित्रजेवे ? योवग्ररदृष्टवेण जिल्लानिवातो ।

# विदियाए सगइकिङ्गीए अतरकिङ्गीओ विसेसाहियाओ ।

द्वे ६९१ कुवो ? दब्बविसेसावो । केत्तियमेत्तो विश्तेसो ? पिछवोवमस्स असलेक्कादिभागपिङ भागिजो, सत्याणविसेसस्स पुम्ब तहाभावेण समस्विपदातादो ।

बैरकके प्रथम एमयम दुस्यमान ग्यारह सम्रह कृष्टियोकी अन्तर कृष्टियोमे कौन सो या कितनी कृष्टियां योदी हैं और कितनी कृष्टियां बहुत हैं इस प्रकार इस अर्थवियोषका निर्वारण करनेके लिए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते है—

क्ष क्रोच सञ्चलनकी दूसरो कृष्टिके प्रथम समयमे वेदककी ग्यारह सप्रह कृष्टियोमे बन्तर कृष्टियोके अल्पबहत्यको बतलायेंगे।

§ ६८८ यह सूत्र स्गम है।

क्ष वह जैसे।

§ ६८९ यह सूत्र सुगम है।

क्ष मान सज्वलनको प्रथम समयमें सग्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ सबसे थोड़ी हैं।

§ ६९० यहाँ सुनमे 'पडमसगहिकट्टीप' ऐसा कहनेपर वेदकको प्रयम सग्रह कृष्टिका ग्रहण करना चाहिए स्थोकि कृष्टियंक प्रकृत है। अत मान अन्यकनको प्रथम सग्रह कृष्टिको अवस्य कृष्टिमाँ अपन्योसे जनत्याचो वा सिद्धोंके अनन्तर्य भागप्रमाण होकर सबसे घोड़ी हो गयो हैं। यंका—हनका स्वोक्या केंग्रे आना वाता है?

समाधान-क्योंकि इनकी स्तोकतर ब्रव्यसे रचना हुई है।

क्ष दूसरे समयमें सग्रह कृष्टिकी बन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

§ ६९१ क्योंकि इनमें द्रव्यविशेषका निक्षेप हुआ है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है?

समाधान—विशेषका प्रमाण पत्योपमके असस्यातर्वे भागके प्रतिभागरूप है, क्योंकि स्वस्थान विशेषका पहले उसीरूपमे समर्थन कर आये हैं।

- # तदियाए सगहकिङ्गीए अतरिकड्वीओ विसेसाहियाओ ।
- § ६९२ एत्य वि विसेसपमाण पुरुषं व वस्तव्यं।
- # कोहस्स तदियाए संगइकिङ्कीए अतरिकङ्कीओ विसेनाहियाओं।

§६९३ हुवा ? बब्बविसेसावा । केल्पियमेला विसेता ? बाविष्ठवाए बलखेडब्रविभागेण संडियेम्बंडमेला, परत्वाणविसेसस्स बब्बविसेसानुसारैण तहाभावेण वंसणावा । एवमुवरिसपवेसु वि परत्वाणविसेसा एवं चेव बलब्वा ।

- # मायाए पढमाए संगइकिडीए अंतरिकडीओ विसेसाहियाओ ।
- # विदियाए सगहकिड्डीए अतरकिट्रीओ विसेमाहियाओ ।
- # तदियाए सगहकिङ्कीए अतरकिङ्गीओ विसेसाहियाओ ।
- # लोमस्स पढमाए सगहकिङ्काए अतरकिङ्गीओ विसेसाहियाओ ।
- # विदियाए संगहिकड्रोए अतरिकड्रीओ विसेसाहियाओ ।
- तदियाए सगइकिट्टीण अंतरिकट्टीओ विसेसाहियाओ ।
- § ६९४ एदाणि मुलाणि सुगमाणि ।
- # कोहस्स विदियाए सगहकिङ्गीए अतरिकड्रीओ संखेजजगुणाओ ।
- § ६९५ को एस्य गुजनारो ? चोड्सक्वाणि । त जहा-मायातिवयसमहिकट्टीए वश्व

```
क्ष तीसरी सप्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक है।
```

§ ६९२ यहाँपर भी विशेषका प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए।

क्रोथ संज्वलनको तीसरी संग्रह कृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

६ ६९३ क्योंकि इसमें द्रव्यविशेष पाया जाता है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाचान—जाविकि वसंस्थातर्वे मागसे माजित एक भागप्रमाण है, स्थोकि परस्थात-विशेष द्रव्यविशेषके बनुसार उसी प्रकारसे देखा जाता है। इस प्रकार उपरिम पदोमें भी पर स्थानविशेष इसी प्रकारसे कहना चाहिए।

क्ष मायासव्यक्तनकी प्रथम समृह कृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विदेश अधिक हैं।

क्ष दूसरी सप्रह कृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

क्ष तासरी समूह कृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

क्ष लोभसञ्बलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिको बन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

🕸 दूसरी सग्रह कृष्टिकी बन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।

🕸 तीसरी संग्रह इंडिको बन्तर इंडियाँ विशेष अधिक हैं।

६ ६९४ ये पूच सुगम है।

क्ष क्रोबसन्बलनका दूसरी सप्रह कृष्टिको बन्तर कृष्टियाँ संस्थातगुणी हैं।

६ ६९५ शंका-यहांपर गुणकार क्या है ?

समावान-वीदह संस्था गुणकार है। वह जैसे-भाषा संज्वलनकी तोसरी संग्रह कृष्टिका

मोहणीयसयछवस्यस्य खउवीसभागमेत होइ। कोहबिवियसगहिष्ट्रीए वि बप्पणो पुरूदक्य मोहणीयसयछवस्थ पेरूबिय चउवीसवागमेत चेव भवि । गुणो एरसमुवरि कोहएवसनसरहिष्ट्रीए तेरसखचवीसभागमेसद्वयं च परिकृतिय, व्यक्षणागारोजेव अतरिकृष्टीणमायामी होति ति एवेण कारजेव हेहिसरासिया उर्वारमाधिम्म बोवट्टिवे चोहसच्यमेसगुणगारसपुप्पती व विदक्कीते ।

§ ६९६ जहा अतरिकट्टीणनेवसप्याबहुअमणुमग्गिः एव तत्थतणपवेसपिङस्स वि योवबहु साणुमनो कायस्वो त्ति पदुर्थाणमाणो मुत्तमुस्तर भणइ—

क्ष पदेसग्गस्स वि एव चेव अप्पावहुअ ।

§ ६९७ 'कायक्व' इवि वश्कतेसो एत्य कायब्वो । सेस सुगम । एवमेवेण विहाणेण कोह विवियसगद्गकिष्टि वेदेमाणस्स पढमिट्टवी कमेण परिहोयमाणा जाघे आवळिय पिडआवक्तियमेत्तीजो सेसा ताचे जो परूवणाभेदो तिज्यहेसकरणद्रमुत्तरसुत्तारभो —

इव्य मोहनावके समस्त द्रव्यक चोबोसव भागप्रमाग होता है। काथसज्यकनका दूसरो संग्रह कुष्टिका खपना मुल द्रव्य भी मोहनीयके तमस्त द्रव्यको देखते हुए बीबीसव मागप्रमाण ही होता है। पुन इसके ऊपर कोधसव्यक्तको प्रथम स्मष्ट कृष्टिमें तरह बटे चौबीस भागप्रमाण द्रव्य प्रविष्ट है, क्योंकि इस्यके अनुसार हो अन्तर कृष्टियोका आयाम होता है। इस हारण अवस्तर राशिसे उपरिम राशिके आणित करनेपर चौदह सस्याप्रमाण गुणकारको उत्पत्ति विरोधको प्राम्न नही होती।

६ ६९६ जिस प्रकार अन्तर कृष्टियोके भेदोक अल्पबहुत्वका अनुगम किया उसी प्रकार उनमे अवस्थित प्रदेशपिण्डका अनुगम करना चाहिए इस बातका कथन करते हुए बागेके सूत्रको कहते हैं—

क्ष बन्तर कृष्टियोंके प्रवेशपुजका भी इसी प्रकार अल्पबहुत्व करना चाहिए।

\$ ६९७ सूत्रमें 'कायव्य' यह वाक्य घोष है। आशाय यह है कि 'अल्पबहुत्व करता चाहिए' ऐसा व्ययं कर लेना। येव कवन सुगम है। इस प्रकार इस विधित कोधसव्यक्तनको दूसरी संग्रह कृष्टिका वेदन करनेवाळ अपकके प्रथम स्थित कमसे होन होती हुई जब आविक बौर प्रति आविकित्रमाण योच रहती है उस समय जो प्रकपणा मेद होता है उसका निर्देश करनेके छिए बागेके सुकको बारन्य करते हैं—

- कोइस्स विदियकिंट्ट वेदयमाणस्स जा पढमहिदी तिस्से षढमहिदीए आविख्य-पिष्ठआविख्याए सेसाए आगाल-पढिशामालो वोच्छिण्णो ।
- § ६९८ जद्द वि एत्व किट्टीकरणद्वपारअप्यक्षत्रि मोहणीयस्स उक्कडुणाओवेण पडमद्विवीदो विविद्यद्विदिक्त पदेसस्यारी वृद्धिक तो वि विविद्यद्विद्योदो पडमद्विवीदो क्षेत्राङ्करुमाणवेदेसमास्स एण्ट्रिमणामम् वेदिस्त्रयुगाधारुपिङ्मणामम् वेदिस्त्रयुगाधारुपिङ्मणामम् विद्याद्विद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्रविद्यागास्त्यागास्तिक्यागास्त्रविद्यागास्तिक्यान्यागास्तिक्यागास्तिक्यान्यान्यविद्यागास्तिक्यान्यान्तिक्यान्यान्यविद्यागास्तिक्यान्यान्यानिद्
- तिस्से चेव पटर्माट्टदीए समयाश्चियाए आविष्ठियाए सैसाए ताहे कोश्चस्स विदियिकट्टीए चरिमसमयवेदगो ।
- ६९९ गयस्यमेव मुत्त । एव च कोहाविवियसगृहिकट्टीए चरिमसमयवैवगभावेण पयट्ट माणस्स तक्कालभाविको जो पल्वणाभेवो तिणद्धारणद्वपुत्तरो मुत्तपवधो—
  - # ताथे सजलणाणं द्विदिवधी बेमासा वीम च दिवसा देखणा ।
- ५ ७०० एल्य पुट्युलसियितसर्यादृतिबधावो द्वित्रिबधपरिहाणो पुत्रम व तेरासिय-कमेणाणेयस्था।
- ॐ क्रोधसण्डलनकी दूसरी कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रयम स्थिति होती है उस प्रयम स्थितिको आधिल और प्रतिजार्वालके शेष रहनेपर आगाल और प्रतिजागालको व्युच्छित्ति हो जाती है।
- ५९८ यद्वाप यहाँपर कृष्टिकरण कालके प्रारम्म हानेसे लेकर मोहनीय कमका प्रयम हिम्बतिसे उत्कवण होकर हिलोय स्थितिमे अदेश समार नहीं होता तो भी द्वितीय स्थितिसे अपना स्थापित अकुरायमाण प्रदेशपुष्का नहीं आगा देखकर इस समय आगाल और प्रयागालकी स्थुच्छित्ति करके किर भी एक समय कम आविल प्रमाण कालके गासित होनेपर प्रयम स्थित एक समय अधिक आविलप्रमाण शोष रहती है। उस समय कोम कालकरमाण शोष रहती है। उस समय कोम कालकरमाण शोष रहती है। उस समय कोम समय देश कालकरमाण शोष पहती है। उस समय कोम समय देश समय है। उस समय कोम समय देश कालकरमाण कालकरम

% उसी प्रथम स्थितिके एक समय अधिक एक बाविक्रमात्र क्षेष रहनेपर उस समय अधिक क्षोच क्षोचकी द्वितीय समृह कृष्टिका बन्तिम समयवर्ती वेदक होता है।

५ ६९९ यह सुत्र गताथं है। इस प्रकार कोषकी दूमरी सम्रह कृष्टिका अन्तिम समयमें वेदकरूपसे प्रवर्तमान सपकके तत्कालमावी जो प्ररूपणागेद है उसका निर्धारण करनेके छिए आयोका सुत्रप्रवन्ध सामा है—

क्ष उस समय सज्बलनोंका स्थितिबन्ध वो महीना और कुछ कम बीस बिन होता है।

 ६७ वर्शपर पूर्वोक सन्बिवयपक स्थितिबन्धसे स्थितिबन्धको हानि पहलेके समान त्रेराधिक कमसे ले आनो चाहिए। # तिण्ह घादिकम्माण द्विदिवधो वासपुधत्त ।

 ५ ७०१ पढमसगहिकट्टीवेदगस्स चरित्रसमये बसवस्सतहस्समेसो होंतो तिष्ह वाविकम्माण द्विविवयो तत्तो कमेण परिहाइवूण एष्हि तिष्ह वस्साणमुवरि जिणविट्टभावेण पयट्टवि ति बुत्त होई ।

# सेसाण कम्माण ठिदिवधो सखेज्जाणि वस्तसहस्साणि ।

६ ७०२ स्वममेव स्त ।

# सजलणाण द्विदिसंतकम्म पच वस्साणि चचारि मासा अतोब्रह्रचणा ।

६ ७०३ एत्य पुठिबस्त्रसमिविसवर्ष्ट्रिवसतकम्माबो अद्वनासाहिबछवस्सपमाणाबो ठिवि संतपरिहाणीयु ससत्तिआयेववस्समेता तेरासिबक्नेन साहेबच्चा ।

तिण्ड घादिकम्माण ठिदिसतक्म्मं सखेन्जाणि वस्सम्हस्साणि ।

§ ७०४ सुगम ।

णामागोदवेदणीयाण ठिदिसतकम्ममसखेजाणि वस्साणि ।

§ ७०५ सुगम्भेद पि सुत्त । एव कोहर्क्ट्टोवेदगढाए विद्ययतिमागे विद्ययसमृह्यूक्ट्री वेदगस्तगपुत्रुय तदढाए परिसमताए तदो से काले तदियसगर्ह्यक्ट्टोवेदगमावेण परिणममाणी तिस्से पदेसगा विद्याद्विदोदो बोकड्टियूण पदमद्विषमुदयादिगुणसेढीए सगवेदगढादो आवालियदमहिय कादूण णिसिचदि ति पदुष्पाएमाणो इदमाह—

तदो से काले कोहस्स तदियिकद्वीदो पदेसम्मामोकद्वियुण पढमद्विदि करेदि ।

🕸 तीन वातिकमौका स्थितिबन्ध वयपृथक्तवप्रमाण होता है।

५ ७०१ प्रयम सग्रह कृष्टि वेदकके बित्तम समयमे दस हुवार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता हुवा इस समय तोन पातिकमौका बागे जैसा जिनदेवने देखा है उसके अनुसार प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

🕸 शेव कर्मीका स्थितिब य सस्यात हजार वयप्रमाण होता है।

६ ७०२ यह सूत्र सूगम है।

क्ष सञ्चलनोका स्थितिसरूकम पाँच वध और अन्तपुष्ट्रत कम चार माह्यमाण होता है। ९ ७४३ यहाँपर पहलेके सिंघविषयक बाठ माह बाँचक छह वधमाण स्थितिसरूकारी स्थितिसरूकारी हानि तीन भाग अधिक एक वर्षप्रमाण त्रैराधिक विधिसे साथ ले बानो चाहिए।

क्ष तीन धातिकमौका स्थितिसत्कम सस्यात हजार ववप्रमाण है।

६ ७०४ यह सूत्र सूगम है।

नाम गोत्र और वेदनीय कमका स्थितिसरकम असंख्यात वयप्रमाण है।

\$ ७०५ यह सुत्र भी सुगम है। इस प्रकार कीय कृष्टि वेदक कालके दूसरे त्रिमागमें हुसरी संग्रह कृष्टिकी वेदकताका अनुभव करके उसके कालके समाप्त हो जानेपर उसके बाद अनन्तर समयमे तीवरी सग्रहकृष्टिके वेदकरूपने परिणमन करनेवाका क्षप्रक जीव उसके प्रदेशपुत्रको हुसरी स्थितिमेरे अपकर्षण करके प्रथम स्थितिको उद्यादि गुणत्रेणोक्यसे अपने वेदक कालमे एक आविल अधिक करके सियन करता है इस बातका कथन करते हुए इस मुत्रकी कहते हैं—

अ उसके बाद जनन्तर समयमे कोषको तीसरो कृष्टिमेसे प्रदेशपुजका अपकेषण करके

प्रथम स्थितिको करता है।

५७०६ युगममेर्थं सुत्तं । बचिर एवस्मि समये विधियसगृहिक्ट्रीए दुसमपूणदोवाविकय-मेत्त्त्रावकवंषुण्डिट्टाविवयरुक सब्बमेद प्रेसम्म तिवयसगृहिक्ट्रीसक्वेच परिणमिय सगसक्वेण बहुमिद बहुक्य, तिवर्समपृहिन्द्री च सगुड्या । एव च कोहतविदसगृहिक्ट्रीवेवगभावेण परिणयस्स पर्वमसमये तिस्त तिवयसगृहिक्ट्रीए वसकेरचा भागा वैविक्त्रति, तिस्ते चेव असंवेरुजा भागा बक्त्रसिनये तिस्त तिवयसगृहिक्ट्रीए वसकेरचा भागा वैविक्त्रति, तिस्ते चेव असंवेरुजा भागा बक्त्रति वि इममत्यविससं सुक्रीकरेसाणो सुत्तिगृहतपुत्तर कृत्य-

- # ताघे कोहस्स तदियसगहिकट्टीए अंतरिकट्टीणमसखेज्जा भागा उदिण्णा।
- # तासि चेव असंखेज्जा मागा बज्झति ।

५ ७०'अ सुगममेब सुन्तह्य । जवरि उदिग्नाहितो विसेसहीणाबो बच्चमाणियाबो होति ति एसो विसेसणिहेसो पुट्युत्तकवीदयणिव्यन्गनापङ्ग्यनाचो अनुगंतक्यो, सम्बासि चेव वेविज्जमाण-किटीण साहारणभावेण तिस्से पयद्वतावो ।

 को विदियिकिई वेदयमाणस्स विश्वी सो चेव विश्वी तिदयिकिई वेदयमाणस्स वि कायव्वो ।

§ ७०८ विवियसगहिकोट्ट वेवयमाणस्य को विकी पुत्रवं परुविको सो क्षेत्र जिरवसेसमेल्य

५ ७०६ यह सूज सुगम है। इतनो विशेषता है कि इस समय दूसरी समर्कृष्टिके दो समय कम दो आविल्यमाण नवकन्य उच्छिएवाकिको छोड़कर सम्पूर्ण हो प्रवेशपुत्रको तीसरी समर्कृष्टिक्स से स्वाप्ताकर व्ययं करते नष्ट कर देता है ऐसा बानना चाहिए तथा तीसरी संप्रकृष्टिक व्ययं ते स्वर्ध क्षेत्रक अपने पहिलेक आयासरी पहतृत्यों आयामवाली दूसरी संप्रकृष्टिक वाह हए माहात्स्यव्य हो जाती है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार कोचकी तीसरी संप्रकृष्टिक वेदकमावसे परिणत हुए सपक जोवके प्रवस समय्ये उस तीसरी समर्कृष्टिका व्यवस्थात बहुमाग प्रदेशपुत्र केदा जाता है क्षेत्र उसीका अस्त्यात बहुमाग प्रदेशपुत्र केदा जाता है क्षार काम निर्देश करते हैं—

अ उस समय क्रोचकी तीसरी सप्रहकृष्टिकी बन्तरकृष्टियोंका बसक्यात बहुमाग उदीण हो बाता है ।

🕸 तथा उन्हींका असल्यात बहुभाग बाँचता है ।

९७०७ ये दोनो सूत्र सुत्रम हैं। इतनी विशेषता है कि नदीर्थ हुए प्रदेशपुंजसे बॅचनेवाले प्रसंपुंज विशेष होन होते हैं। यहाँ विशेष का निर्देश पूर्वोफ बन्ध और उदय निर्वर्गणाकी प्रस्पणासे बान लेना चाहिए, क्योंकि समो बेदी वानेवाली कृष्टियोंके साधारणस्पर्ध उसकी प्रवृत्ति होती है।

 अप्रतरी कृष्टिका वेदन करनेवालेको को विधि है वही विधि तीसरी लग्नहृत्यका वेदन करनेवालेकी भी करनी चाहिए।

§ ७०८ दूसरी समहकृष्टिका वेदन करनेवाले झपक बीवके जो विधि पहिले कह आये हैं १६ वि कायब्वो, विसेसाभावादो लि भणिव होवि । एवमेदेण विहाणेण कोहतवियक्तिष्ट्रि वेदेमाणस्स पद्मिद्वित्रीए कमेण परिहीयमाणाए जाये आविज्य परिकाशिक्याओ सेसाओ ताये आगारू परिकाणालशेच्छेट काडूण तदो पुणो वि समयुगाविज्य गांजिय समयाहियाव्यक्तेयसपदम्पिर्टि वेदेशावाद्यस्स तस्मि समये कोयवेदगद्वा सम्पर्यात्र हिंत प्रदृष्णादमाणी सुसन्नस्तर भणाह—

 तदिपिकिट्टिं वैदेमाणस्स जा पडमिट्ठदी तिस्से पडमिट्टदीए आविलियाए समयाहियाए सेसाए चरिमसमयकोधवेदगो ।

§ ७०९ गयत्थमेव सुत्त ।

# जहण्णमो ठिदिउदीरमो ।

५ ७१० ताघे कोहसजल्णस्स जहण्णद्विवज्वीरगो च होदि, कि कारण ? एक्किस्से चेव द्विवीए तस्युवीरणदसणावो । सर्वाह एत्येव सर्घिवसये सब्बकम्माण द्विदिवच द्विविततकम्मपमाणा बहारणद्वश्चलरजुलकलावमाह—

स ताघे हिदिवधो सजलणाण दोमामा पहिनुण्णा ।

५ ७११ पुण्युक्तसंघिवसर्याद्विववयावे अतोमुहुक्त्णवीसदिवसमेत्तद्विविवयपरिहाणीए कमेण जावाए सपुण्यवेमासमेत्तर्द्विवयस्त्रिहोए जिष्यसवादमेत्य समुबलभावो ।

बही पूरी विश्व यहाँपर भी करनी चाहिए क्यों कि उससे इसमें कोई मेद नहीं है यह उक्त क्षयनका तारपर है। इस प्रकार इस विश्वसे कोषको तासरों संप्रहक्षृष्टिका वेदन करनेवाले खपक खोवके प्रथम स्थितिक कमसे होन होनेपर जिस समय आविल और प्रत्याविल शव रह जाती है उस समय आवाल और प्रत्याविक शव रह जाती है उस समय आवाल और प्रत्याविक शव रह जाती है उस समय आवाल और प्रत्याविक शव रह जाती है उस समय आवाल और प्रत्याविक श्वे एक साथ जिपन करने एक आविल प्रत्याविक ग्रावल करते हैं एस क्षयन करने हुए अवक जीवके उस समय कोषका वेदककाल समात होना है ऐसा कथन करते हुए आवेक स्वत्येत हुए क्षेत्रक जीवके उस समय कोषका वेदककाल समात होना है ऐसा कथन करते हुए आवेक स्वत्येत हुए क्षेत्रक जीवके उस समय कोषका वेदककाल समात होना है ऐसा कथन करते हुए

क्ष तीसरी कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवको जो प्रयम स्थिति है उस प्रथम स्थितिके एक समय अधिक आविणिप्रमाण शेख रहनेपर वह क्षपक जीव बन्तिम समयवर्ती क्रोध संज्वलन का वेदक होता है।

🦠 ७ ९ यह सूत्र गताथ है।

क्ष तथा उसी समय अधन्य स्वितिका उदीरक होता है।

§ ७१० उस समय कोच सज्वलनको जच य स्वितका उदोरक होता है, क्योंकि बहुंपर एक ही स्थितिकी उदोरणा देवी जाता है। अब यही सि चके विषयमें सभी कर्मोका स्थितिबन्छ और स्थितिस-कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए जागेके सुनसमृहको कहते है—

क्ष उस समय सञ्चलनोंका स्थितिब व पूरा दो माहश्रमाण होता है।

\$ ७११ पूर्वोक्त सन्धिविषयक स्थितिब यसे बन्तमहूत कम बोस दिवसप्रमाण स्थिति बन्धको कपसे हानि होनेवर सम्पूर्ण दो माहप्रमाण स्थितिब घको सिद्धि विसंवादरहित होकर म्रह्मीपर उपस्कव हो जाती है।

## सतकम्म चत्तारि वस्साणि पुण्णाणि ।

\$७१२ एस्य सितआगबस्तमेत्तद्विबसतपरिहाणीए पुळ व तरास्तियकमेवाणयण कावूणें पयबद्विवसतप्ताणितद्धी पक्वेयव्या । एत्य सेसकम्माणे द्विविवय द्विवसतकम्मपमाणपरिक्वा सुममा ति गाढता । एवमेतिएण पवनापवयेण कोवृवेवगर्द्ध समाणिय संपितृ एतो से कार्के कहावसरप्त माण्यवसमाहिकद्विभोकद्विष्णण पदमद्विविक्यासमेवेच विद्वालेण कावूच वेवेवि ति पद्यापाणो उर्वारम सुनतपवयमाववेद—

# # से काले माणस्स पढमिकड्डिमोकड्डियुण पढमिट्टिदिं करेदि ।

५ ७१३ एरच कारगतिवयसगहिकट्टी चेच वेदगयदमसगहिकट्टीभावेच विद्वहा बट्टच्या ।
 सेसं सुगम । भगिह एदिस्से यदमिट्टिबीए पमाणावहारणट्टमुत्तरसुत्तमाह—

# जा एत्य सन्वमाणवेदगद्धा तिस्से वेदगद्धाए तिभागमेचा पढमद्विदी ।

५ ७१४ कोहिकट्टीवेवगद्धावो विसेसहीणा अंतोप्रहुत्तमेत्ती। एरवतजनस्वसाणवेवगद्धा होवि। पुणो एविस्से तिभागमेत्ती पडमतगहिकट्टीवेदगद्धा होवि। तत्तो आविश्यव्यक्तियाहोडूच कीरमाणी एसा पडमट्टिवी सञ्चमाणवेवगद्धाए तिभागमेत्ती होवि ति णिहिट्टा। **वह वि** 

## 🕸 उसी समय संज्वलनोंका स्थित सस्कम पूरा चार वर्षप्रमाण होता है।

\$ १९१२ यहीयर तुनीय भाग अधिक वयत्रमाण स्थितसरहमंकी हानि होनेयर पहिल्लेक समान नैराधिक क्रमसे लाकर प्रकृतस्थितसरहमक प्रमाणकी लिख्य प्रस्थित कर की लाहिए। यहीयर यो कर्ताने स्थितकर को से स्थितकर की स्थानिय राज्य को स्थानिय के प्रमाणको परीक्षा सुन्य में इस्तिय तक्का आरम्भ नहीं किया है। इस प्रकार इतने प्रकृपणासम्बन्धी प्रवच्च हारा कोषके वेदक कालको समाप्र करके अब इसके बाद तदनन्तर समयमे यथायसर प्राप्त मानको प्रथम संबद्धिका अपकृषण करके और प्रथम स्थितको रचना इस विधिस करके वेदन करता है इस बातका कथन करते होए वागेके सुत्रप्रव चका बारम्भ करते हैं—

# 🕸 तदमन्तर समयमे मानकी प्रथम कृष्टिका अपकृषण करके प्रथम स्थितिको करता है।

५ ७१३ यहाँपर कारककी तीसरी सम्रहकृष्टि ही बेदककी प्रथम सम्रहकृष्टिक्पसे निर्दिष्ट की गयी है। शेष कथन सुगम है। अब इस प्रथम स्थितिक प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आमेके सुत्रको कहते हैं—

 क्ष्यहांपर मानवेदकका जो सम्पूण काल है उस वेदककालके तृतीय भागप्रमाण प्रथम स्थिति होती है।

५ ९१४ क्रोधके बेदक कालसे वह प्रवम स्थितिविश्वेष होन होती है। यहापर मानका सम्यूग वेदककाल अन्तमृहृत प्रमाण है। पुन इसका तृतीय मागप्रमाण प्रवम सम्बद्धकृष्टिका बेदक-काल होता है। इसलिए एक बाविनसे अधिक होकर को जानेवाली यह प्रवम स्थिति सम्यूग्येमान

१ ता प्रती किट्टीवेदनभावेण इति पाठ ।

भागं भोत्तृत्व सेसमञ्ज्ञामिकट्टीसक्वेण बत्तकेज्जे भागे वर्षावित एसो एवस्स मुत्तह्वयस्स समुद्राधस्यो ( गर्वार सक्तमावक्रियमेनकारः पुत्र्याकट्टीगः चेव वदेसगमाकेड्युण्य सारुसपुणकिट्टीणसरकेज्जा-भागसक्वेज वेदेवि तवनुसारोजेव च बर्धाव ति चेतस्य । संग्रहः सेसकसायेसु जणुभागबंधपन्नुसी केरितो होति ति आसकार गिणवर्षावद्वाणदुन्तरस्तारभो-

\* सेसाण कमायाण पढमसगहकिटटीओ वधरि।

§ ७१८ सुगम ।

अजेणेव विहिणा कोथस्म पढमिकटटी बैदिदा तेणेव विधिणा माणस्स पढम-किउं वेदयदि ।

६ ७१९ समये समये अगाकिडिप्यहिड उर्वारमासकेजनागविसयाओं किट्टीबो अणुसमय बोबटुणायावेण घादेमाणो गवकवथप्देसगोण सकामिजन्नमाणपदेसगोण च किट्टीब्रतरेषु सगह किट्टीब्रतरेषु च जहासभवमप्याओं चिट्टीबो णिष्यत्तेमाणो अणुसमयमणतगुणहाणीए बधोबय-जहण्णुककस्तिज्वाचाला च कुणमाणो जहाकोहपड्यसगहिक्ट्रीए वेवगो जादो तहा चेव माण पदमसगहिकट्टिमीव्ह वेदेदि, ण एस्य किचि गाणसमित्य स्ति एसो एस्य सुसत्यसक्ताओ। सपिह एवस्वेदयसस इडीकरणह्नस्तरस्तामह—

छोडकर राघ मध्यम कृष्टिक्पने असरवात बहुमागको बांधता है। इस प्रकार इन दो सुत्रोका यह समुज्यस्य अध है। इतनी विशेषता है कि सकमणाविलिप्रमाण काल तक पूज कृष्टियों के ही प्रदेशपुषका अपकृषण करके सोलहगुणी प्रमाण कृष्टियों के असस्यात बहुमागरूपसे बेदन करता है और उसके अनुसार हो बाज करता है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिए। अब शेष क्यायों में अनुमान सभी प्रवृत्ति कैसी होती है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए आयों के सुत्रका सारम्भ करते हैं—

🕸 शेव कवायोंकी प्रथम सप्रहकृष्टियोको बाँचता है।

9 ७१८ यह सूत्र सुगम है।

 असि हो विधिसे क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन किया है उसी विधिसे मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करता है।

५.२९ प्रत्येक समयमे अग्र किएटसे छेकर उपित्म असस्यात आगविषयक कृष्टियोका अनुसमय अपवतनाधातक द्वारा धात करता हुआ तथा नवकबथ प्रदेशपुत्रस्थि और संक्रम्यमाण प्रदेशपुत्रस्थ कीर संक्रम्यमाण प्रदेशपुत्रस्थ किर्ट्योके विकासमा अपूर्व किर्ट्योक कि वन्तरालीं यथासम्भव अपूर्व किर्ट्योकी रचना करता हुआ अनुसमय अन तगुणहानिक्यते कच्य और उदयस्थ अध्यय और उत्कर्ष्ट निवर्गणाओको करता हुआ विस्त प्रकार कोषको प्रथम सग्रहकृष्टिका बेदक हुआ या उसी प्रकार मानकी प्रथम सग्रहकृष्टिका बेदक हुआ या उसी प्रकार मानकी प्रथम सग्रहकृष्टिका इस समय वेदन करता है, इसमें कुछ भी नानापन (मेद ) नहीं है यह यहाँपर सूत्रका समुच्यपस्य अय है। अब इसी अर्थको स्पष्ट करतेके छिए आगेक सुपन्न हुक है —

१ ता प्रती मसस्रेज्जमागसञ्ज्ञेण इति पाठ

 किट्टीबिणासणे बन्झमाणयेण सकामिज्जमाणयेण च पदेसग्योण अपुरुवाणं किट्टीण करणे किट्टीण बघोदयाणव्यमणकरणे एदेसु करणेसु णात्य णाणत्त, अण्णेसु च अमणिदेसु ।

\$ ५२० 'किट्टोविणासणे वस्ति वाजत' एव प्रणिवे समय यहि जिबद्धसमहिक्ट्रीए कमामावी बसंखेडब्रियामा खडीव ति तेल तत्व विसेता गरिय ति प्रणिव होवि। एव पुताणु सरिण वस्त्र । जवार 'बज्जेसु व अप्रिवरेसु' एव वुत्ते जांण बज्जाणि अप्रणिवाणि करणाणि तेषु विकरणेसु जात्व विसेता, कोहरदमसमहाकट्टीए व्यवस्त्रकस्परेसीह भिसेगाविषक्वणाजी जात्र प्रणिवाणि करणाणि तत्व विसेत्र समयो ति प्रणिव होवि। एवसेवेण विहालेण माणव्हमसग्हिकट्टी विसेत्र समयो ति प्रणिव होवि। एवसेवेण विहालेण माणव्हमसग्हिकट्टि बेमाणस्स कमेण व्यवह्रिवरिए कसोयमाणाए समयाहियार्डक्यमेलपद्वमहिवि वरेट्टणाविद्विस्स तक्कालमाविजो जो वर्ष्यणा विसेती तम्ब्रारिमस्ताणुसारेण बतहस्सामा—

# एदेण कमेण माणवडमिकिट्टिं वेदयमाणस्य जा पढमिट्टिरी तिस्से पढमिट्टिरीए जाचे समयादियानिलयसेसा ताचे तिण्ह सजलगाण दिदिवधो मासो बीस च दिवसा अतीमुङ्खणा ।

५ ७२१ पुण्युत्तकोहवेदगर्वारमसमयवित्तर्यादृविवयो दोमासमेत्तो जावो । तत्तो जहाकर्म परिहाइदुणेण्हि सजलणाण ठिदिवयो अतोनुहुन्णवीसदिवसाहियमासमेत्तो माणपढमसगहिकट्टी

क्ष कृष्टियों के विनाश करनेमे तथा बच्यमान और सक्रमाण प्रदेशपुलक्ष्य अपूब कृष्टियों के करनेमे तथा कृष्टियों कि बन्ध और उदयक्प निर्वर्गणाकरणमे इन करणोमे कोई भेव नहीं है सवा जो करण यहाँ नहीं कहे नये हैं उन करणोमें भी कोई भेव नहीं है।

\$ ७२० कृष्टियोके विनाद्या करनमे कोई भेद नहीं हैं ऐसा कहनेपर प्रत्येक समयमे विवक्षित सम्बक्ष्णिके क्षम्मवात क्षसंब्यातवें भागका खब्बन करता है इस क्ष्मि उससे कोई मेद नहीं हैं यह उक्त क्षमका तारवर्ष हैं। इस प्रकार सुत्रके अनुसार क्षम कर लेना चाहिए। इसती विशेषता है कि 'अण्णेमु व अमणिदेमु' ऐना कहनेपर जो अन्य करण नहीं कहें यसे हैं, उन करणोमें भी कोई विशेष नहीं हैं, क्योंकि कोषको प्रवस्त प्रमुक्ति हैं वन बीर सक्समंत्रदेशोकी अपेक्षा वो नियेकादि प्रक्ष्मणाएँ कह जाये हैं उनकी भी प्रक्षणा यहाँपर करणेपर वह उसी प्रकार होतो है उसी कोई विशेष सम्भव नहीं है यह सुक्का तात्यों है। इस विशेष सामक नहीं है यह सुक्का तात्यों है। इस विशेष सामक नहीं है यह सुक्का तात्यों है। इस विशेष सामक नहीं है यह सुक्का सात्यों है। इस विशेष सामक नहीं है यह सुक्का सात्यों है। इस विशेष सामक नहीं प्रवस्त करणेप प्रवस्त का साम अधिक एक जाकिप्रमाण प्रयस स्थितिको स्कक्त अवस्थित हुए उसके उस कालमें जो प्रक्षणाभेद होता है उसे वर्गर सुत्रके अनुसार बतलावेंगे—

क्ष इस क्रमसे मानको प्रथम कृष्टिका वेदन करते हुए वो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम स्थितिका जब एक समय अधिक एक बाविलप्रमाण काल होव रहता है तब इन संज्वलनोंका

स्थितिबन्ध एक माह और अन्तमृहूत कम बोस विनप्रमाण होता है।

५ ७२१ पूर्वोक कोधकवायका वेदन करत हुए अन्तिम समयमे वा स्थितबस्य दो माह प्रमाण या बहु उससे क्रमसे चटकर इस समय संज्वलनोका स्थितिबस्य बन्तमुँहूर्त कम बीस दिन वेदगचरिमसमये जादो लि वुत्त होदि । एत्व द्विदिवयपरिहाणियमाणमतीपुद्वताद्वियसविवसमेत्त तेरासियकमेण साहेयव्व । जद्द एव, बसविवसमेती चेव द्विदिवयपरिहाणी होदु, अंतीपुद्वताद्वियत्त मेत्य कत्तो समुक्कद्वमिदि जासकणिञ्ज, अद्वाविसेसमस्तिपूज तबुक्कद्वीए विरोहाभावादो ।

# सतकम्म तिण्णि वस्माणि चत्तारि मासा च अतोग्रहुत्त्णा ।

५ ७२२ कोहबेबगबरिमसधीए चतारि वस्समेत सजलगाण द्विवसतकम्मं जाड, तत्तो जहा-कममनोष्ठहुत्ताविय्वद्वमात्रसेत्वविवसंतरिहाजोए जाबाबो अतोष्ठहुत्त्वणवत्तारिमाससमहिवाणि तिर्व्य बस्ताणि तिर्वर नेअलगाण द्विवसत्तकममिष्टि सजाविमिट एसी एवस सुत्तस्त भावत्यो । एममेशेए पवस्त्राणाए माणपवस्त्तमत्त्विहेबोवस्त्रद्वमणुपाठिय पुणो जहावसरपत्ताए साणविवियस्त्राह किट्टीए पदमद्विवसमुप्यायणपुरस्तर वेबगभावेण परिण्यवि ति पक्वणहृष्ट्वविस्त्र सुप्तप्रकारिक ।

से काले माणस्स विदियिकद्वीदो पदेसग्गमोकद्वियुण पढमिहिदि करेदि ।

६ ७२३ सुगम । णवरि उदयादिगुणसेहिसस्वेण पहमद्विदिसेसो मिस्स्विवमाणो सगवेदग काळादो जाव्यिज्यव्यमिह्य कारूण पडमद्विदिश्विषणासं कुणदि सि घेसच्य ।

 क्षेत्रेच विहिणा संवत्तो माणस्स विदियकिक्ट्रि वेदयमाणस्स जा पढमिट्टदी तिस्से समयाहियाविष्ठियसेसा चि ।

अधिक एक माहप्रमाण मानसज्बलनकी प्रथम सबहकृष्टिका देदन करनेके अन्तिम समयमे हो जाता है यह उच कथनवा तात्पर्य है। यहाँपर स्थितिबन्धकी हानिका प्रमाण अन्तमहूत अधिक दस दिन मात्र त्रैराशिक क्रमसे साथ लेना चाहिए।

शका—यदि ऐमा है तो जातमृहूर्त अधिक यहाँपर किस कारणसे उपलब्ध होता है ? समाधान—ऐसी आशका नहीं करना चाहिए क्योंकि कालविशेषका आश्रय नेकर उसकी

उपलब्धि होनेमे विरोध नही पाया जाता। अः उन कर्मोका सत्कम तीन वध और अन्तपृष्टत कम चार माहप्रमाण होता है।

५०२२ कोधबेदकको अन्तिम सिंधमे सञ्बलनोका स्थितिसल्कमें चार वयप्रमाण था, उससे ययाक्रम अन्तमहूत अधिक बाठ माह स्थितिमल्कमें को हानि होनेपर अन्तमहूत कम चार माह अधिक तीन यद तीन सञ्चलनोका स्थितिसल्कम इस समय हो गया है यह इस सुत्रका मावार्य है। इस प्रवार इस प्रकला द्वारा मानको प्रवार प्रकलिए के वेदक कालका पालन करते हुन ययातसर प्राप्त मानको द्वितीय संग्रहकृष्टिको प्रथम स्थितिक उत्पादनपूर्वक वेदकक्ष्पसे समक जीव पिणमता है इस बातका कथन करनेके लिए आग्रीका सुत्रग्रवस्थ बाया है—

क्ष तदनन्तर समयमे मानको द्वितीय कृष्टिमेले प्रदेशपुत्रका अपकषण करके प्रथम स्थिति-को करता है।

५ ७२३ यह सुत्र मुगम है। इतनी विशेषता है कि उदयादि गुणश्रेणोक्सचे प्रथम स्थिति की यह क्षपक जीव रचना करता हुआ अपने वेदककालते एक आवश्रि अधिक करके प्रथम स्थितिकी रचना करता है।

क्ष उसी विधिस मानकी दूसरी कृष्टिका वेदन करनेवाले आपकको जो मानकी प्रथम स्थिति है उसमें एक समय अधिक एक आविज्ञमाण काल शेव प्राप्त होता है । ५०२४ नाणपदमसंगहिकद्विमहिकिण्य पुष्प पक्रवियों को बिही तेणेव विहिणा अणुणाहियेण संजुक्तो एसो समाव्हियेवेबगद्वाए वारिमसमयस्वयत्ते । ताचे व्यप्णो पद्वविद्वियो समयाहियाविध्य-मेली, सेसासेसपद्वपद्वियोए सग्येवगकाकम्मंतरे णिक्त्रिक्णसावो ति एसो एल्य मुक्तस्वविणिण्णवो । सप्ति एवर्गिय केट्रेस बृह्माणस्वेवस्स तिज् सवस्ववाण विविवय द्विविसतकम्मपमाणावहारणहु मुक्तरो सुत्त्वपर्यायो—

ताघे संजलणाण द्विदिवधो मासो दस च दिवसा देखणा ।

५७२५ पुण्युत्तसर्थिवसयद्विविवंशायो बहाकममतोपुद्वनाहियवसिवसपरिहाणिवसेण पयवद्विविवयसिद्धीए णिव्यसंवावयुवलंभावो ।

सतकम्म दो वस्साणि अद्र च मासा देखणा ।

 ५७२६ एल्य वि द्वितसंतर्पारहाणी साविरेयब्रहुमासमेता तेरासियकमेण साहेयव्या । सेस सुगर्म ।

से काले माणतिदयिकट्टीदो पदेसग्ममोकङ्कियुण पढमिट्वींद करेदि ।

 # तेणेव विहिणा संपत्तो माणस्स तिहपिकाँद्व बेदयमाणस्स जा पढमिंद्वदी तिस्से आवित्या समयाहियमेची सेसा चि ।

# ताघे माणस्य चरिमसमयवेदगो ।

\$ ७२४ मानकी प्रयम संप्रहृक्षकिको अधिकृत करके पहुले जो विधि कह आये हैं त्यूना-धिकतासे रहित उसी विधिसे संयुक्त होकर यह स्वपंक जीव अपनी कृष्टिवेदक कालके अत्तिम समयको प्राप्त होता है। उस समय अपनी प्रथम स्थिति एक समय अधिक एक आविक्रियमाण योष पहुती है, स्थोकि योच सम्युण प्रयम स्थिति अपने वेदककालके भीतर हो निर्आण हो लाती है पहुतीप यह सुपार्थका निर्णय है। जब इस स्थानपर विद्यमान इस अपक जीवके तीन सज्यकनोके स्थितिकृत्व और स्थितिसक्तिके प्रमाणका अवदारण करनेके छए आयेका सुन्धव स्थाय है—

इस समय संज्वलनोंका स्थितिबन्ध एक माह और कुछ कम दस दिवसप्रमाण होता है।

§ ७२५ पूर्वोक्त सन्विषययक स्थितिबन्धके यवाक्रम बन्तर्महृतं विषक दस दिवसकी हानिवश प्रकृत स्थितिबन्धकी सिद्धि विसवादरहित होकर पायो वादो है।

क्ष उन कर्मोंका सत्कर्म दो वर्ष कुछ कम बाठ माहुप्रमाण होता है।

§ ७२६ यहाँपर मी स्थितिसत्कर्मको हानि साथिक बाठ माहप्रमाण त्रैराशिक क्रमसे साथ छेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

क्ष तदनन्तर समयमे मानको तृतीय कृष्टिमेंसे प्रदेशपुणका अपकृषण करके प्रथम स्थिति को करता है।

क्ष तथा उसी विधिसे मानकी तृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले लागक नीवके जो प्रथम स्थिति प्राप्त होती है उसके एक समय बिक्क एक बाविक्रमाण काल बच शेव रहता है। अर तब मानका जितान समयवर्ती वेदक होता है।

- ताघे तिण्ड सजलणाणं द्विदिवंधो मासो पहितुण्णो ।
- \* सतकस्य वे वस्साणि पविवण्णाणि ।
- ६ ७२७ एत्य माणवेषगद्वाए परिहोणासेसिट्टिबिसंतकम्मपमाणं वेबस्समेलिमिवि बटुव्ये। अवसेस सुगम ।
  - # तदो से काले मायाए पढमिकट्टीए पदेसम्ममीकड्डियुण पढमिट्टींद करेदि ।
- \* तेणेव विद्विणां सपचो मायापटमिकिट्टिं वेदयमाणस्य जा पटमिट्टिरी विस्से समयादियाविरुवा सेना चि ।
  - # ताधे ठिदिवक्षे टोण्ड सजलजाण पणववीस दिवसा देखणा a
  - इदिनतकस्म वस्तमहु च मासा देखणा।
  - से काले मायाए विदियिकेट्टीदी पदेसग्गमीकाङ्कपुण पढमद्विदि करेदि ।
- क्ष सो वि मायाए विदिश्वकिटटीवेदगो तेणेव विदिणा सपत्तो मायाए विदिय-किट्टि वेदयमाणस्स जा पढमिंददी तिस्से पढमिंदिरीए आविष्टिया समयादिया सेमा ति ।
  - \* ताघे द्विदिवधो बीस दिवसा देखणा ।
  - 🕸 उस समय तीन सज्वलनोका स्थितिब घ पूरा एक माहप्रमाण होता है।
  - तथा उनका स्थितिसस्कर्म पूरा दो वर्षप्रमाण होता है।
- क तदनन्तर समयमें मायासञ्बलनकी प्रथम कृष्टिके प्रदेशपुंजका अपकषण करके प्रथम स्थितिको करता है।

क्ष तथा उसी विक्ति मायाको प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवके जो प्रथम स्थिति है उसका जब एक समय विधिक एक वाविल काल शेष रहता है।

- 🕸 तब दो सज्वलनोका स्थितिबन्ध कुछ कम पच्चीस विवस प्रमाण होता है।
- तथा स्थितिसत्कर्म एक वर्ष और कुछ कम जाठ माहप्रमाण होता है।
- क तवनन्तर समयमे मायासन्वलनको द्वितीय कृष्टिमेंसे प्रवेशपुत्रका अपकर्षण करके
   प्रथम स्थितिको करता है।
- अः मायाकी दूसरी कृष्टिका बेदक वह जीव भी उती विधिसे मायाकी दूसरी कृष्टिका बेदन करनेवाले अपककी जो प्रथम स्विति है उस प्रथम स्थितिका जब एक समय अधिक एक बाविल काल ग्रेंब रहता है।
  - 🕸 तब उसका स्थितिब च कुछ कम बीस विवसत्रमाण होता है।

- # हिदिसतकम्म सोलस मासा देखना ।
- # सै काले मायाए तदियकिट्टीदो पदेसग्गमोक्चियुण पटमद्विदि करेदि ।
- \* तेणेव विदिणा सपचो आवाए तदिविकीई बेदगस्त पढनीहृदीए सनंबा-हियाविक्या ससा चि !
  - # ताचे मायाए चरिमसमयवेटतो ।
  - ताघे दोण्ड सजलणाणं द्विदिवधो बद्धमासो पडिवुण्यो ।
  - # ठिदिसतकम्ममेकं वस्स पहिवुण्ण।
  - # तिण्ह बादिकम्माण ठिदिवंधा मासपुधन ।
  - क तिण्ड घादिकम्माण द्विदिमतकम्म सखेळाणि बस्तसहस्साणि ।
  - # इदरेसिं कम्माण ठिदिसतकम्मं असलेखाणि वस्साणि ।
- ५ ७२८ सुगमो च एसो सन्धो नुस्तवन्यो सि च इत्य वक्काणावरो, वुषमाव्यक्रमकार् गवनवरच भोत्तव कलविसेसानुबलभावो । नवरि मावावेवगस्स तिम्हं सगृहाकट्टीय तिसु चरिय-संघीसु संबलगाण ठिविवधपरिहाणो द्विवस्तवरिहाणा च तेरास्तिवकनेवाणवन्या । सन्बाहु व
  - 🕸 तथा स्थितिसरकम कुछ कम सोलह माहप्रभाग होता है।
- ॐ तदनन्तर समबमे माबाको तीसरी कृष्टिमेले प्रदेशपुलका अपकपण करके प्रमम स्वितिको करता है।
- ॐ तथा उसी विधिसे आयाको तीसरी कृष्टिका वेदन करनेवासे अपक खोबके प्रथम स्वितिमे जब एक समय अधिक एक आर्थाण काल केद रहता है।
  - क्ष तब वह मायाका वन्तिम समयवर्ती वेदक होता है।
  - क्ष उसमे दोनों सञ्चलनोका स्थितबन्ध पुरा आधा माहप्रमाण होता है।
  - % तथा स्वितिसत्कम पुरा एक माहप्रमाण होता है ।
  - क्षेतीन घातिकमौका स्थितिब व एक माह पृथक्त्वप्रमाण होता है।
  - 🖇 तथा उन्हों तीन घातिकभौका स्थितिसरकम संस्थात हजार वयप्रमाण होता है।
  - क्ष तथा इतर कर्मोंका स्थितिसरकम बसंस्थात वर्षप्रमाण होता है।
- ९७२८ यह समस्त पूत्र सुगम है, इसिलए यहाँपर हमने व्याख्यान नहीं किया है। क्योंक सुगम बचकी प्रकणण करनेने घन्यकी नुदराकी छोडकर कोई कर्तविधेय नहीं पाया खाता है। इतनी विधेयता है कि मायावेदकी तीनी संबहुकृष्टियोंकी तीनो अन्तिम सन्विधौंसे सज्बलनोंकी स्थितिसन्यकी हानि और स्थितिसन्यकी हानि वेरिक्षिक कमिले से सानी पाष्टिए

१ बहाँ इतर कमीका स्वितिकण सक्यात क्य प्रकाण होडा है इस आसमका सूत्र पूकर्ने नहीं अध्यात्र । मात्र कसायपाइडसुत्रमें बेकेटमें इसका निर्देश किया गया है। देखो प ८६१।

सबीसु णाणावरणाविकम्माण द्विष्वय द्विष्वत्यकम्मयमाणाणुमानो सुपन्नो ति व पक्वियो । एदम्मि वृत्र मायावेदगर्वारमस्योर् तिर्ण् वाविकम्माण द्विष्वयो सामुक्तमरेता अगुण्युत सार्वावक्यम्याण्ये द्विष्यो विश्वयो अगुण्युत सार्वावक्यम्याण पि त्याविकम्माण पि ति त्यावेद्यम्याणे स्वत्यात्रेपारम्याणे स्वत्यात्रेपारम्याणे स्वत्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यस्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यस्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यस्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रेपारम्यात्रम

# तदो से काले लोगस्स पढमकिट्टीदो पदेसग्गमोकाइयुण पढमहिदिं करेदि।

५ ७२९ मायासवलणस्य तिण्ह सगहिक्ट्रीण वेदगद्धासु कहाकम परिसमलासु तदणतर समये कोभसवलन्निको वेदेनुमादवेक्षणणे पुच्चमेव ताच पद्यससगहिक्ट्रीए पदेसगम्मोकाङ्कपूण सगदेदगकालावी आविष्यक्षमिट्ट काडूण उदयाविगुणसेहिक्सेण पदमिट्टिबिसेलो करेबि लि वुत्त होति । एसो पदमिट्टिबीसलाकेवदाहाए सादियात्व मार्गिक सादियात्व सादियात्व मार्गिक सादियात्व मार्गिक सादियात्व मार्गिक सादियात्व मार्गिक सादियात्व मार्गिक सादियात्व प्रमाणस्य सन्वावासयेनु पूक्युक्तो वेद विथी णिरवसेसमण्डलको ति पदुष्पाएमाणी युत्तसुत्तर अगद —

तथा सब सिचयोमे ज्ञानावरणादि कमीके स्थितिसत्कर्मोके प्रमाणका अनुगम सुगम है, इसलिए उनका यहाँ प्रक्षण नहीं किया है। परन्तु इस मायावेदकके अन्तिम सन्मिये तीन वातिकर्मोका स्थितिक्य वश्यपक्रप्रमाण है। यो पूर्वे का सिचय विषय कियतिक यथे क्रमणे सप्तरूप नाविकर्मोका प्रवश्यप्रमाण हो यथा है तथा अवश्यात कर्मोका यो तथायोग्य संस्थात वश्यमाण यदाप सूत्रमें मुक्कण्य नहीं कहा ये यदा है तथा अवश्यात कर्मोका यो तथायोग्य संस्थात वश्यमाण यदाप सूत्रमें मुक्कण्य ही कहा गया है तो भी देशामक्कण्यसे प्रचित्त क्या गया जान लेना चाहिए। दोनो हो कर्मोके स्थितकरक्षके प्रमाणकी परीक्षा सुत्रनिदिष्ट और सुगम है इस प्रकार इतने प्रक्षणण प्रवस्थके द्वारा मायावेदक कालका पालन करके तथानतर समयमे लोभवेदक कालकायोग परिणम करनेवाले अपक जीवका जो प्रक्षणाप्रवस्थ है उसका निर्णय करनेते लिए गायेके प्रवस्थकों करते हैं—

अतके बाव जनन्तर समयमें कोभको प्रथम कृष्टिमेंसे प्रवेद्यपुत्रका अपकर्षण करके
 प्रथम स्थितिको करता है।

६ ७२९ मायासण्यकनको तीनों समहकृष्टियोक वेदककालोके क्रमसे समास होनेपर सदनन्दर समयमे लोमसज्यकनको कृष्टियोका वेदन करनेके लिए बारम्भ करता हुजा पहले हो सर्व प्रथम अयम स्वरहा हुजा पहले हो सर्व प्रथम अयम स्वरहा हुजा प्रश्ने हो स्वर्ण करके तथा ज्ञपने वेदक कालसे एक लावांक अधिक करके उदयादि गुण्योणोक्ससे यह सपक बीन प्रथम स्वितको करता है यह उक्त क्ष्यका तार्यय है। यह प्रथम स्थिति सम्मुणे वेदक कालके साधिक तीसरे मागप्रमाण होती है जोर बादर लोभवेदक कालके साधिक द्वितीय मागप्रमाण होती है ऐसा यहण करना चाहिए। इस प्रथम स्वितको लोमसञ्जवनसम्बन्धी प्रथम समृतकृष्टिका वेदन करनेवाले स्वयक क्षयक स्वयं वाद्यक्री सुरी पुत्रोक्त विधि हो बाननी बाहिए इस बातका कथन करते हुए साधेके सुत्रको सुत्र कुरते हुल्य

 तेणेव विदिणा सपचो क्षोबस्स पडमिकिट्ट वेदयमाणस्स पडमिट्टिरीए समयाद्वियाविलया सेसा चि ।

५०२० तेणेय पुष्कुत्तेण विवृत्णा एविस्से संवहिकट्टीए अतरिक्ट्रीणमसक्केत्र आगे वेदेमाणी दिक्तणाहितो विसेत्रहीणाको वचनानो समये समये बंधोबराज्यल्याकस्तानिक्वणाको च तहा वेब कुण्यानाः सताण्यानस्त वणुत्तमयोवट्टाचार्य च तहा वेबाणुपालेसाणो अपुष्काको च किट्टीको बब्धमाणसक्ताम्यक्रमाणपेत्रस्तामत्विक्वामाणि किट्टीको सिट्टीकोटेलु संवहिकट्टीण च हेट्टा जहात्स्मय पुष्क अंगेणेव जिक्क्यसाण्यक्तमाणपेत्रस्तामत्व विव्वक्रमाणप्ति तम्हेत्रस्त स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या एत्रस्त सुत्तास्य पुष्क अंगेणेव जिक्क्यस्त्राणी एसो बप्याणे वेविज्वक्याणप्ति स्वत्या एत्रस्त सुत्तास्य सुत्राप्त्यो। स्वत्या पुर्वाम्य संचिवित्रसे बट्टमाणस्त सक्वींस कम्माण ठिववचाविष्माणावहारणट्टुपुर्वित सुत्त सुत्तम्यवसाहः

ताघे लोमसजलणस्स द्विदंधो अंतोम्रहत्तः।

५७३१ पुब्बिल्लमायावेदगचरिमसिविवसये द्विविवयादो जहाकम परिहाददूण असोमुहुत्त
 प्रमाणो कोअसवस्रलगस्स द्विविवयो एवस्मि विवयं सबुत्तो त्ति भणिव होवि ।

\* द्विदिसतकम्म पि अतोग्रहत्त ।

५७३२ पृष्ट्यित्स्यसिवितये संपृष्णवस्तमेत कोअसजलगद्विवसंतकमां तत्तो कमेण परिहाइ

क्ष उसी विधिसे छोमसञ्बलनको प्रथम कृष्टिका बेबन करनेवाले सपक जोवके जब प्रथम स्वितिमे एक समय विधक एक वाविल काल जोव रहता है।

\$ ७३० उसी पूर्वोक विश्विष्ठे इस सम्बह्धिको अतरङ्कृष्टियोके व्यवस्थात बहुभागका वेदन करनेवाला और उदीणे अंतरङ्कृष्टियोके विश्वेष हीन व्यतरङ्कृष्टियोको श्रीभागका तथा समय समयमे बंध और उदयक्ष वध्यम्य और उत्कृष्ट निवर्गणाओको उसी प्रकार करनेवाला और सम्बन्धिक वनुमानका बनुसम्पत्र व्यवस्थानी वालको उसी प्रकार पास्त्र करान तथा वध्यमान और संक्रम्मान प्रदेशपुन्नसम्बन्धी अपूर्व कृष्टियोको कृष्टि-वन्तराओने तथा समृद्धुकृष्टियोके मोचे यसासम्पत्र पूर्व विश्वेष कनुसार हो रखता हुना यह अपक बीव अपनी वेदो जानेवालो प्रयम स्थितिक सम सम्बन्धिक सम्

🕸 उस समय क्षेत्र सज्बळनका स्थितिबन्ध बन्तमुहूर्त प्रमाण होता है ।

६ ७३१ पूर्वोक मायावेदकको बन्तिम सन्धिविषयक स्थितिबन्धसे ययाक्रम घटकर इस स्थानपर क्रोम संज्यकनका स्थितिबन्ध बन्तभृहूर्तप्रमाण हो यथा है यह बक्त कथनका तास्त्रये है।

🕸 तथा उसका स्थितिसत्कर्म भी बन्त मुहुर्तप्रमाण होता है।

९ ७३२ पूर्वोक सन्धिमें कोश संव्यक्तनका स्थितिसरकमं सम्पूर्ण वर्षप्रमाण रहा था।

बूण अतीमुहुलतमाणेणेवस्मि विसये पयद्दीव ति चुल होइ। णवरि एरयतगद्विविवस्मवो द्विविं सतकस्म सक्षेत्रज्ञगुणनिवि बहुच्य ।

तिण्ह घादिकम्माण द्विदिवधो दिवसपुधत्त ।

६ ७३३ पव्यित्लसधिवसये मासपुथत्तमेत्तो घाविकम्माण द्विविवयो तत्तो कमेण परिहोय-माणी विवसपुथत्तमेत्तो एत्य जावी ति वृत्तं होइ ।

# सेसाणं कम्माणं वासपुधत्त ।

६ ७२४ पुष्टिवरलसम्बिबसयं तत्पाञ्चोग्णसक्षेत्रज्ञबस्सपमाणी होती तिष्ट्रमञाबिकम्मार्ण द्विविवयो वासपुथसमेनो एष्ट्रि सजाबी ति भणिव होवि ।

# घादिकम्माणं ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्याणि ।

६ ७३५ स्गम।

# सेमाण कम्माण असखेजजाणि वस्माणि ।

६ ७३६ स्वममेद पि सूत्त ।

\* तचो से काले लोमस्त विदियकिटटीदो पदेसग्गमोकिङ्गपूण पटमिङ्गिदिं करेदि।

पुन उससे ययाक्रम घटकर इस स्थानमे वह अन्तमहूतप्रमाण प्रवृत्त होता है यह उक्त कवनका तात्यय है। इतनी विशेषता है कि यहीके स्थितिबन्धस स्थितिसरकम संस्थातगुणा होता है ऐसा कानना चाहिए।

🕸 इन द्यातिकमाँका स्थिति बाध दिवसपृथक्त प्रमाण होता है।

९ ७३३ पूर्वोक्त सिषमे चातिकभौका स्थितिब च मासपूर्यक्तप्रमाण या उससे क्रमसे घटकर इस स्थानवर दिवसप्यक्त्वप्रमाण हो गया है यह उक्त स्थनका तात्वय है।

🕸 तथा शेष कर्मोंका स्थितिब घ वष्प्यक्त्वप्रमाण होता है।

६ ७२४ पूर्वोक्त सिधमें तत्प्रायोग्य सस्यात वषप्रमाण होकर तीनो अषातिकमौका स्थितवन्ध इस समय वषप्यक्तग्रमाण हो गया है यह उक्न कबनका ताल्पर्य है।

🕸 घातिकर्मौका स्थितिसरकम संस्थात हजार वषप्रमाण होता है ।

९ ७३५ यह सूत्र सूगम है।

🕸 तथा शेव कर्नोका स्थितिसत्कम बसंख्यात वचप्रमाण होता है।

§ ७३६ यह सूत्र भी सुगम है।

क्ष तदनन्तर छोभको दूसरी कृष्टिमैंसे प्रदेशपुत्रका अधकर्षण करके प्रथम स्थितिको करता है। ५०६७ लोमबेबगद्वाए पद्मलिमागे पद्मलसमृकिट्टिमलतरपक्विके कमेग वेविदृत्य तदो से काले तिरसे चेव विविद्य तिमागद्वसमय बहुमाणी विविद्यसमृकिट्टीए प्रवेसम्मामेकिट्टियुल सवावेबगकालावी आविद्यममृकिट्टियुल पदमिट्टियुल स्वावेबगकालावी आविद्यममृकिट्टियुल पदमिट्टियुल समुजाएवि सि चुन होइ। एव व पद्मविद्रिव कावूण विविद्यसमृक्टिट्टियुल समुजाएवि सि चुन होइ। एव व पद्मविद्रिव कावूण विविद्यसमृक्टिट्टियुल वेबमाणी तत्प्वस्यसम्ये वेब सहुमसापराइयिक्ट्रियो कावुमाववेबि ति आणावेमाणी सुलुक्तर मणइ—

 ताघे चेव लोभस्स विदिविकट्टीदो च तिदयिकट्टीदो च पदेसम्मभोकङ्ग-यण सहमसावराहयिकट्टीओ णाम करेदि ।

६ ७३८ तिम्म जेव लोभववगद्या विद्यितभागगढमसमये लोभविदियसगहिर्हा वेदेमाणो लोभविदिय ज तदियनगहिर्हाहितो परेसनगस्तासविज्ञविद्यागमोकहियुन्च मुहुमसांपराइयिक्ट्रीको गाम करित, विदातिभागिम सुहुमसांपराइयिक्ट्रीको कुल्वालास्त तिर्दितभागे मुहुमकट्टिवेदा कुल्वालास्त तिर्दितभागे मुहुमकट्टिवेदा सावेद्य परिणमागाणाज्यत्योदो ति एसंपराइयक्तिकृत्यका । ज ज तदियवारिकट्टिवेदागढाए सुहुमसांपराइयिकट्टिवेदागढाए सुहुमसांपराइयिकट्टिवेदाग्रह । हुम्मकट्टिवेदाग्रह विद्यापराइयिकट्टिवेदाग्रह । स्वयंत्रह । स्वयंत्रह

<sup>\$ 330</sup> लोभ सज्वलन वदककाक प्रयम तीसरे भागमे प्रयम समह्लृष्टिका जन तर कहे गये क्रमणे अनुगार बदन करके जलके बाद तदन तर मगयमे प्रांत्रे हुण्ये जिभागले प्रयम समयमें विद्यमान यह अपन भीव दूनरी सग्रह कृष्टिके प्रदेशपुरका जपनवण करके तथा उसे अपने बदक कालने एक जाविल अधिक करके उद्यादि गण्येणीक्स लोगमें द्वित्य स्वत् हृष्टिके प्रयम स्थितिको उद्यन्त करता है यह उक्त क्यनका तात्य्य है। और इस प्रकार प्रयम स्थितिक करके दूसरी सग्रह कृष्टिको बेदन करते बाल वह स्वयक्त जीव उसके प्रयम सगयमे ही सूक्ष्मान्यगादिक कृष्टिगोको करने के लिए आरम्भ करता है इस बातवा जान कराते हुए आगे स्वर्षको करते हैं—

अत्या उसी समय लोम सञ्चलनकी दूसरी कृष्टिमेंसे और तीसरी कृष्टिमेंसे प्रदेशपुत्रका अपकृषण करके सुक्षमसःस्पराधिक नामक कृष्टियोको करता है।

<sup>§</sup> ७३८ उमी लोग वेदक कालके दूगरे विधानके प्रवस ममयसे लोगकी दूसरो सचह कृष्टिका वेदन करनेवाला जोव लोगको द्विताय संबद्धकृष्टिका और तृतीय संबद्धकृष्टिको से प्रदेशपृत्यके बस्तस्यात्व भागका वाश्वण करके पूर्वसमानशामक नामवालो कृष्टियोको करता है, बसाकि विद्योग विधान सुरुक्त स्वारमार्थ सूक्ष्य स्वारमार्थ स्वारम्थ स्वारमार्थ स्वारमार्य स्वारमार्थ स्वारमार्य स्वारमार्थ स्वारमार्थ स्वारमार्थ स्वारमार्थ स्वारमार्थ स्वारमार

शका-सूक्ष्मसाम्परायि ह कृष्टियोका क्या छक्षण है ?

यथ्य सम्बज्जणबादरिकट्टीदो वि हेद्वा सुट्ठु वर्णतपुणहाणीए बोहट्टिवण सम्बुक्सस्ससुहुमसीपराइय किट्टीए समबद्वाणांणयमवसणादो ।

- ७३९ सपहि एवस्सेवत्यस्स फुडीकरणट्टमृबरिमो सत्तपद्यको—
  - \* तासि सहमसांपराइयिकट्टीणं कम्हि टठाण ।
- ६ ७४० कि विदिय तिवयबावरसांपराष्ट्रयक्रमेण हेट्टा पावेक्कमेवाहिमबट्टाण होवि आहो तिवयसगहिकट्टीचो हेट्टा चेद तबबट्टाणणियमो ति पुण्डा कवा होवि ।
  - स तासि ट्ठाण लोमस्स तदियाए सगइकिटटीए हेटठदो ।
- ५ ७४१ तासि सुहुनसांपराइयिकट्टीणं ठाणनवट्टाण थियमा तदियवादरसांपराइयिक्ट्टीए हेट्टा बट्टब्स, तस्ती जणतपुणकृष्णीए जपरिणवाए सुदुमसांपराइयिकट्टिलाविरोहायो ति एसी एवस्स सुस्तसः सावस्यो । स्वर्षह एवस्यक्टारिक्ट्टाणविसेताण सहुमसांपराइयिकट्टीण पक्चणाण्यमे कोरमाणे तस्य ताव सृहुमसांपराइयिक्ट्टीणमायामविसेसस्स पदुष्पायणहु तल्लक्खणविसेसावहारणहु ब सुस्यवयमसुस्ताववेड-
  - जारिसी कोहस्स पढमसगहिकट्टी तारिसी एसा सुहुमसांपराइयिकट्टी ।

समाधान-वादरसाम्पराधिक इच्छियोसे बनन्तगुणहानिकपसे परिणयनकर लोम संबद्धतने बनुपापने बदस्थानको सुरुमसाम्पराधिक इच्छियोका छन्नण जानना चाहिए क्योंकि सबसे बच य बादर इच्छिते मी नीचे बच्छी तरह अनन्तगुणहानिकपसे घटकर सर्वोत्कृष्ट सुरुमसाम्पराधिक कष्टिके बदस्थानका नियम देखा जाता है।

७३९ अब इसी अर्थके स्पष्टीकरण करनेके लिए जागेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

🕸 सुक्मसाम्परायिक कृष्टियोंका कहाँ स्थान है ?

५ ७४० नया द्वितीय तृतीय बादर साम्यराधिकके क्रमसे प्रत्येक इनके नीचे अवस्थान है या तृतीय सग्रहकस्टिसे नीचे हो उनके अवस्थानका नियम है, उक्त सूत्र द्वारा यह पृच्छा की गयी है।

🕸 उन सुक्ष्मसाम्पराधिक कृष्टियोका लोभको तीसरो सम्रहकृष्टिसे नीचे स्थान है।

५ ७४१ उन सुरुमसाम्परायिक कृष्टियोका स्वान अवर्षित् अवस्थान नियमसे तीसरी वादरसाम्परायिक कृष्टिये नोचे जानना चाहिए, क्योंकि उससे जननतृग्वहानिकस्ये परिणत नहीं होनेपर सुरुमसाम्परायिककृष्टियनेका विरोध आता है सह इस सुवका मात्राय है। बव इस प्रकार नितनके उत्थानविशेषोका जववारण किया है ऐसी सुरुमसाम्परायिक कृष्टियोकी प्रक्षणाका अनुभव करनेपर वहाँपर सर्वप्रकार निर्मा हक्षण्योक आयामविशेषका कृष्टियोक अस्पर्यक्रियोक अस्पर्यक्र क्षण्य अस्पर्यक्र स्वाप्यक्र स्व

ॐ जिस प्रकारकी क्रोवकी प्रथम सप्रहरूच्टि है उसी प्रकारको यह सुक्मसाम्परायिक कृष्टि होती है। ५ ७४२ एव भगतस्साहिप्यावो —जहाकोहस्स वडमसंग्रहिकट्टी समायानेच सेंससंग्रहिकट्टीच मायाम पेक्सियुण बळ्यमाहरेण सलेकजुणा बावा एवसेसा वि सुट्टमसंगराह्यकिट्टी कोहरबळ्य समाहरिक्टि मोनूच सेंसासंससंग्रहिकट्टीच किट्टमक्ट्रीवर्णाड्य एवस्प्रक्रियाचार समुक्ति मोनूच सेंसासंससंग्रहिकट्टीच किट्टमक्ट्रावर्णा स्थावन्य सामाज्य स्थावन्य सामाज्य स्थावन्य स्थावन्

६ ७४३ वयवा, 'बारिसी कोहस्स पडयसमहिकट्टी' एवं मणिडे जारिसलक्ष्यणा कोहण्डस-समहिक्ट्टी अपुज्यकट्ट्याण हेट्टा अचलगुणहोणा होड्य कवा, सारिसलक्ष्यणा चेव एसा सुहमसीप राद्यपिक्ट्टी लोमस्स तवियवावरसांपराद्यिकट्टीबो हेट्टा अर्जलगुणहोणा होड्य कीरिटि सि अधिव होति।

जहाना जहा कोह गढ़ मार्गा हो जहां जहां काहि प्याह है जाव उक्त सिकि हिं ता ताव जगतपुषा हो वृष्ण गढ़ा तह से वि एता हुमसां पराह्य किही व ज्यापो जह क्लाकि हिएक हिं जा से जमतपुषा हो वृष्ण गढ़ा हुमसां पराह्य किही व जहां कह किही कि स्वाप्त के साम हिंदी हैं जिस कि ही कि सिकि हैं कि सिक हैं कि सिकि है कि सिकि हैं कि सिकि हैं

५ ७४२ इस प्रकार कहनेवालेका लिक्याय है कि विस प्रकारको लगने लायामसे क्रोधकी प्रथम स्मन्न कृष्टि याद समझ कृष्टि याद समझ कृष्टियोंके लायामको देखते हुए इव्यक्ते माहात्म्यवस संस्थातमुणी हो लाती है उसी प्रकार यह सुरुवास्थरपिक कृष्टि भी कोषकी प्रथम समझ्कृष्टिको छोड़कर योव समस्त संमन्नहृष्टिको कृष्टिकरण कालके प्राप्त होनेवाले लायामसे संस्थातमुणे लायामबाको लातानी चाहिए, स्योक्ति पूर्व हो मोहनीयके इव्यक्ते आवासस्यसे इसका परिणमन होता है।

५७६२ अथवा 'कोचकी प्रथम सग्रहकृष्टि किस प्रकारकी होती है' ऐसा कहनेपर कोचकी प्रथम सग्रहकृष्टि जिस कमायाजी होकर अनुव स्पर्यकोक नीचे बननतगुणी होन होकर की गयी है, उसी प्रकारक कक्षणवाली यह सुक्समाम्परायिक कृष्टि कोचको तीसरी बादर साम्परायिक कृष्टि कोचको तीसरी बादर साम्परायिक कृष्टि कोचको तीसरी बादर साम्परायिक कृष्टि सोचे अननतगुणी होन होकर को गयी है यह उक्त कपनका तात्पर्य है।

शका—जबवा जिस प्रकार कोषकी प्रथम सज्ञहकृष्टि खबन्य कृष्टिसे लकर उत्कट्ट कृष्टि तक जनत्तगुणी हीन होकर गयी है उसी प्रकार यह सुदमसाम्परायिक कृष्टि भी अपनी खब्म कृष्टिसे लेकर अपनी सत्कट कृष्टिक प्राप्त होने तक जनत्तगुणी होन होकर गयी है यह उस्त क्षमका तात्त्य है। यद्यपि ऐसा है तो भी यह सुद्धमान्परायिक कृष्टिके स्वक्षणकी अपेक्षा बारह संबद्ध कृष्टियोमें से अन्यतर कृष्टिके सदुश होती है ऐसा न कहरूर जैसी क्षेत्रकी प्रथम स्वयहकृष्टि होती है वैदी यह सुद्ध्यसाम्परायिक कृष्टि है ऐसा विशेषक्यसे कहनेवाले आवार्यका क्षम अपनाम है

समाधान—ऐसी बार्शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस किसी क्यायकी जिस किसी कृष्टिके साथ यह युरमसामप्रायिक कृष्टि बयुध होती है ऐसा कथन करनेपर सम्यक प्रकारसे क्यर्थका ज्ञान कोर बायामविशेषका निक्चण नहीं होता है ऐसा सम्प्रकर सुख्युद्धेक ज्ञान करनेके क्रिए प्रचम क्यायकी अपम सस्प्रकृष्टिको ही यहण करके सुन्तर्मे उस प्रकारसे निर्देश किया है। पुणो वि एविरसे चेव सुहुमसांपराइयिकट्टीए बायामविसेसर्जाणवमाहप्पपर्वसणटुसुवरिसमप्पाबहुत्र पवसमाहयेड —

कोहस्य पढमसगहिकटटीए अतरिकटटीओ थोवाओ ।

९ ७४४ कोहण्डमतगृहिकट्टीए जाजो जनयमिकट्टीजो ताजो उर्नारमणवायेवलाए योवायो ति मणिव होति । एवासिमायामपमाण कैस्तियमिक् भणिव तेरसलक्ष्मेस्तिमिक भणामो । ताणि तेरस लक्ष्मिण क्षमुय्यण्याणि ति शुंच्छते भोहणीवसयणव्येतपियस्त अटुम्भागमेत वस्य कोहर्सजल्यो लहु । पुणो एवसट्टमभायव्यवपणो तितु वि सगृहिकट्टीणु समयाविरोहेण चिह्निवाडण चिहुति ति पढनसगृहिकट्टीणु मुलदण्य भोहणीयसयण्यव्यावेवलाए चउनीसभागमेत होति । सपिह जोकसायव्याव एव स्वयाव होति । सपिह जोकसायव्याव प्रस्ताव प्रवास भागा जावा । तेसिमेता ठ्याण १३ । त्या एव दर्यक्षाया प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास । तेसिमेता ठ्याण १३ । त्या एव दर्यक्षाया प्रवास प्रवास प्रवास । विद्या प्रवास प्रवास । विद्या । विद्या प्रवास । विद्या । विद

कोहे सछुद्धमाणस्स पढमसगहिकटटीए अतरिकट्टोओ विससाहियाओ।

६ ७४२ तरत चउबोसभागमेतायामकोहपढमसगृहाँकट्टी जाथे कोहाँविवियसगृहाँकट्टीए उर्वार पांचलता होवि ताथे तिरसे अतर्राकट्टीआयामो चोहत चउबीसभागमेत्तो होवि । पुणी विवियसगृहांकट्टिनम तवियसगृहाँकट्टीए उर्वार सर्वाचलताए तिरसे आयामो पण्णारसचउबीस

अब फिर भी इसी सुक्मसाम्परायिक कृष्टिके आयामविशेषरूप उत्पन्न हुए माहात्म्यको दिखलानेके लिए आगेके अस्पबहत्वप्रवासको आरम्भ करते हैं—

क्ष क्रोबकी प्रथम सप्रहक्तिको जन्तरक्रव्टियाँ सबसे बोडी हैं।

\$ ७४४ कोषकी प्रथम संप्रहक्कृष्टिको जो लवयन कृष्टियों हैं वे उपरिम कृष्टियोको अपेक्षा योडी है यह उक्त कथनका त त्यय है। इनके आयामका प्रमाण कितना है ऐसा कहनेपर वह तेरह खण्ड (भाग) प्रमाण है ऐसा हम कहते हैं।

शका-वे तेरह खण्ड कैसे उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—ऐमी पृण्छा होनेपर उत्तर देते हैं—मोहनीयके सम्पूर्ण प्रदेशपिण्डरा आठव मागप्रमाण हम्मको सम्बक्त प्राप्त करता है। पुन दल बाठवी मागप्रमाण हम्म अपनी तीनो ही सम्बह् कृष्टिगोमे समयके अविरोधपुरक विमक हो करक अनंधलत रहता है दस प्रकार प्रथम सम्बह्धिक मुन हम्म मोहनाय कर्मके समस्त हम्मको अपेका चौबास मागप्रमाण होता है। अब नोवधाया भी समस्त हम्म उत्तर्भ वणक्रक हो गया है इसलिए उसके साथ कांचको प्रयम सम्बह्धिका सम्पूर्ण हम्म र्मु (तरह बटे चीबीस) मागप्रमाण हो तथा है। उसकी यह स्थापना— रेहे है, चूकि हम्मविष्ठ हम्म रहे स्वतर्भ स्थापत सम्बद्ध कृष्टिको बन्तर कृष्टियोका आयाम भी रेहे मागप्रमाण हो होता है यह सिक्ष हम्मा।

ॐ कोषमे संक्रामत होनेवाली प्रथम संयहकृष्टिकी बन्तरकृष्टियाँ विशेष व्यविक हैं। § ५४९ ने हैं भागमाण वायामवाली कोषकी प्रथम संयहकृष्टि वह क्रोबको दूसरी स्वयहकृष्टिके उत्तर प्राक्षस होती है तब उसकी अन्तरकृष्टियों का वायाम नूर्य भागप्रमाण होता है। यन दसरी संग्रह कृष्टिके तीवरी सर्यहृकृष्टिके उत्तर प्रविक्ष होनेवर उसका ब्रायान ३-५ मान भागमेंतो होवि । पुणो कोहतविवर्सगहिक्टीए भागभ्यमशाहिक्टिम्य पश्चिताए सोलस्वज्ञेसस्माग होति । एव होवि ति कार्युण तैरस वज्योसमागमेतायामकोहण्डमसगहिक्ट्रोवो सोलस् वज्योसभागमेत्तायामा माणवडमसगहिक्ट्री विसेसाहिया बादा, तिष्ह चज्योसभागाण पुण्यस्तिताण सत्वपरिष्कृत्येव परेसवसगावी — ३-१ ।

- माणे सखुद्धे मायाए पढमसगइकिट्टीए अतरिकट्टीओ विसेसाहियाओ।
- ६ ७४६ इमाओ एगूणवीसलडमेलायामाओ भवति, पुष्टिस्लागामिन माणविदय-तिदय सगहिलट्टीआयामेहि सह अपयो मूलायामस्स जहाकममेव पर्वसर्वसणादी। तेण कारणेणेदाओ विसेताहियाओ जादाओ रैं ।
  - मायाए सछुद्वाए लोभस्स पढनसगहिकट्टीए अतरिकट्टीओ विसेसाहियाओ।
- ५ ७४७ एवाओ वाबीसलडमेसिओ भवति, पुष्टिस्लायामिन्न पुक्ष्मसताण तिण्हं लडाण मेरच पविद्वाणमुबलभावो । तेण कारणेण मायापडमसगहिकट्टीए अतरिकट्टीणमायामी विसेसाहिको जावो ३३ ।
  - सुहुममापगइयिकट्टीओ जाओ पढमसमये कदाओ ताओ विसेमाहियाओ ।
     ७४८ एक चि चज्रवीसलकाणि सवित । तेण कारणेण कोमण्डवसगहिकट्रीए अतरिकटीण-
- प्रमाण होता है। पुन कोधका तोसरो सप्रहकृष्टिके मानकी प्रयन संबहकृष्टिमे प्रजिस होनेपर उसका आयाम देई मान प्रमाण होना है। इस प्रकार होता है ऐसा समझकर देई भागप्रमाण आयामवाओं कोधको प्रयम संग्रहकृष्टिके देई भागप्रमाण आयामवाओं मानको प्रयन संग्रहकृष्टि विवोध अधिक हो गयी है। यहाँपर पहिल असत्स्वरूप दुरु भागका स्वय्टक्षसे प्रवेश दक्षा आता है—देई।
- आनके मायामे संक्रमित होनेपर उसकी प्रथम सम्रहकृष्टिको अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।
- ५ ७४६ ये २५ मागप्रमाण बायामवारी होती हैं, क्योकि पहिलेके बायाममें मानकी दूसरो व तीसरी सग्रहकृष्टियोके बायामके साथ यहाँपर अपने मूल बायामका कमानुसार ही प्रवेच देसा जाता है। इस कारण ये विशेष अधिक हो गयो हैं— २५ ।
- अ मायाको लोमको प्रथम संग्रहकृष्टिमें सक्तमित होनेपर उसको अ'तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं।
- § ७४७ ये बाबोस (२२) मागप्रमाण होतों हैं, क्योंकि पहिले असत्त्वरूप प्रविष्ट तीन माग यहा पहिलेके बायाममें उपलब्ध होते हैं इस कारण मायाको प्रथम संग्रहकृष्टिको अन्तर किट्योका बायाम विशेष अधिक हो गया है – हैंद्रे ।
  - जो सुश्मसाम्परायिक कृष्टियाँ प्रथम समयमे की गयी हैं वे विशेष अधिक हैं।
     ५ ७४८ ये २४ (चौबीस) भागप्रमाण होतो हैं। इस कारण कोम संज्वलनकी प्रथम

मेकारसभागभेत्तो विसेसो एत्य बहुच्यो । संपहि एदस्सेव विसेसाहियभावस्स फुडोकरणहुमुसरै-सुत्तावयारो---

एसो विसेसो अणंतराणतरेण सखेज्जदिमागो ।

 ५ ७४९ सुगम । एवमेवेणायाभिवसेसेण परिन्छिण्णयमाणाणं सुहुमसांवराइयिकट्टीणमतो सुहुसकालमेवेणयाबहुल्रविहाणेण सक्वणिम्बत्ती होवि ति जाणावणफलो उत्तरसत्तिणहेसो—

सुदुमसांपराइयिकट्टीओ जाओ पढमसमये कदाओ ताओ बहुगाओ ।

§ ७५० सगम।

विदियसमये अपुन्वाओ कीरति असखेज्जगुणहीणाओ ।

§ ७५१ सुगम ।

 अणतरवोणिधाए सिव्यस्ते सुहुमसांपराइयिकट्टीकरणद्वाए अपुन्वाओ सुहुम-सांपराइयिकटटीओ असखेज्जगुणहीणाए सटीए कीरति ।

५७५२ तृगममंद पि सुत्त । एवमतोमृहृतमेतकास्मसचेज्जपुणहोणाए संद्वोए अवुब्बा वृथ्वात्रो सहमसाचराइयिकट्टीए णिव्यसेमाणो सुहमसावराइयिक्ट्टीकरणद्वाए व्यससमयप्टृडि विद्यसम्प्रमणतृत्वाए विसोहीए बङ्गमाणा असचेज्जपुणमसचेज्जगुण पवेसमामोकडि्यूण तत्य णिस्चिवि ति जाणावणद्रम्तरुत्तमाह—

कव्टिको अन्तरकिट्या ग्यारह (११) भागप्रमाण अधिक इसमे जाननी चाहिए। अब इसी विशेष अधिकपनेका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

यह विशेष अनन्तर-अनन्तर विधिते सल्यातवा भाग है।

९ ७४९ यह सूत्र पुगम है। इस प्रकार इस ब्रायामविशेषके द्वारा जात प्रमाणवाली सूक्ष्म-साम्पराधिक कष्टियोकी बन्तर्महुत काल तक इस ब्रत्यबहुत्व विधित्ते स्वरूप निव्यक्ति होती है यह ज्ञान करानेके फलस्वरूप लागेक सूत्रका निर्देश करते है—

🕸 को सुक्स साम्पराधिक कृष्टिया प्रथम समयमे को गयो हैं वे बहुत होती हैं।

5 ७५० यह सूत्र सुगम है।

क्ष दूसरे समयमे को अपूर्व कृष्टियाँ को जाती हैं वे असल्यातगुणी होन होती हैं।

§ ७९१ यह सूत्र सुगम है।

क्ष द्वस प्रकार अनन्तरोपनियाको खपेसा समस्त सुक्मसाम्पराधिक कृष्टिकरण कालमे अपुत्र मुक्मसाम्पराधिक कृष्टिया असल्यातगुणहोन अंगोक्पसे को जातो हैं।

५७५२ यह सुन वी सुगम है। इस प्रकार बन्तमहूर्त काळ तक असंस्थातगुणहोन स्रेणो इससे सुरुमसाम्पराधिक कच्छि अपूर्व अपूर्व अपूर्व कच्छियोक। रचना करता हुआ सुरुमसाम्पराधिक कृष्टिकरण काळके प्रथम समस्य रायेक समस्य में कन्तरगुणी विश्व दिक द्वारा विश्व दिक्त प्राप्त होता हुआ असंस्थातगुण असस्यातगुण प्रदेणपुरुका अयक्ष्यण करके उससे सिखन करता है इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेक सुनको कहते है—

# सुहुमसांपराइयिकट्टीस पढमसमये पदेसम्बं दिज्जिदि ते थीत ।

§ ७५३ सगम ।

# विदियसमये असखेनजगुण ।

५ ७५४ सुगम ।

# एवं जाव चरिमसमयादी चि असखेजजगुण ।

५ ७५५ सुगममेव वि सत्तः । एवं च ओकट्टिञ्जमाणवर्षसम्मस्स सुहुमसायराइयिकट्टोसु जिसेविबिसेसजाणावणद्रमवरिम सत्त्ववयमाह—

 सुद्गमसापराइयिकेट्टीसु पढमसमये दिज्जमाणगस्स पदेसन्गस्त सेंडिपरूवण वच्छस्सामो ।

६ ७५६ सगम ।

#त जहा।

६ ७५७ सगम।

 जहिण्णयाए किट्टोए पदेसमा बहुत्र । विदियाए विसेसहीणमणतभागेण । तिदयाए विसेसहीण । एवमणतरोबणियाए गेतृण चिरमाए सुहुमसांपराइयिक्ट्टीए पदेसमा विसेसहीण ।

क्ष प्रयम समयमे मुक्समान्पराधिक कृष्टियोमे जो प्रदेशपत्र दिया जाता है वह बोडा है।

६ ७५३ यह सूत्र स्वम है।

क्ष दूसरे समयमें वसंख्यातगुणा प्रदेशपुण दिया जाता है।

५ ७५४ यह सूत्र मुगम है।
श्र इस प्रकार बन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमे असल्यातगुणा प्रवेशयुक्त विया जाता है।

६ ७५५ यह सूत्र भी सुगम है। इत प्रकार अपन्यस्थमान प्रदेशपुबके सूक्मसाम्पराधिक कष्टियोमे निवेक्षविशेषका झान करानेके लिए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

 कु पुक्तसाम्पराधिक कृष्टियों प्रथम समयमे विये जानेवाले प्रदेशपुजको भे णिप्रकपणा-को बतलावेंगे।

§ ७५६ यह सूत्र सुगम है। अक्ष बहु जैसे।

६ ७५७ यह सूत्र सूगम है।

3 कि पहुँची के अध्याप क्रांचिम प्रवेषपुत्र बहुत हैं। दूसरी कृष्टिमें अनस्तवें भाग विशेष हीन हैं। तीसरी कृष्टिमें विशेष होन हैं। इस प्रकार अनन्तरीपनिषाके क्रमसे वाकर अस्तिम सुक्स साम्पराधिक कृष्टिमें प्रवेशपुत्र विशेष होन हैं। ६ ७५८ सुराममेर्द पि सुस्त । एव च सुद्रुमसापराइयिकट्टीसु निस्तासेसवस्य तक्काक्षी कट्टिबसयरुव्यवस्तासंखेज्जभागमेत्तमिर्द वेतन्व । सपष्टि एतो उवरि बावरिकट्टीसु सेसमसक्षेज्बदि मागमेत्तवस्यमेरेण कमेण निस्तिबदि ति जाणावणद्वर-तरस्तमोइष्ण—

 चरिसादो सुदुमसांपराइयिकट्टीदो जहण्णियाए वादरसांपराइयिकट्टीए दिन्जमाणनं पदेसन्यमसखेन्जगुणहीण।

५ ७५९ बरिमाए सुद्वस्तांपराइयिकट्टीए जणतरपरुविबहुमागवस्य सुद्वमसांपराइयिकट्टी-लद्वाणेण सर्विवयसङ्ग चिववद्वाणदामेत्तविसेसेहि परिटीण कावूण णिसिचि । पुणे सेसमसस्त्रज्ञदि-भागमेत्तवस्य वायरिक्ट्टीबद्वाणेण सम्बिटसम्बान्धान विसेसाह्य कावूण जहिण्याए बादरसांपराइय किट्टीए णिसिचि । सरितं च बादरसुवनायराइयिकट्टीणमदाणमणतरप्रविवण णायेण । एवेण कारणेण चरिमानो सुदुमसांपराइयिक्ट्टीयो उचिर जहांण्याए बादरसायराइयिक्टिण मिस्व-माणवस्य ययारतरपरिकारेणास्वेजनपुणजीणमिदि होति नि एसो एवस्स सत्तस्य भावत्यो ।

### **# तदो विसेसहीण** ।

 ५६० एत्तो उबरि सम्बस्थेव विसेसहीण णिसिबदि अणतभागेण जाव चरिमबादर सांपराष्ट्रयिकट्टि ति । एव सुहुमसापराद्व्यिकट्टीकारयस्स पढ्यसमये दिञ्जमाणपदेसगास्स सेढि

५ ७५८ यह सूत्र मी सुगम है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक क्रस्टियोमे निक्षित्त हुवा सम्पूर्ण द्रष्य तरकाल अपक्षित हुए समस्त इयके असम्बातनें आगप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना माहिए। बब इसके आये बाद कृष्टियोमे योच असंस्थातनें आगप्ताण क्यको इस कमसे सीचता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सुत्र बबतीण हुवा है—

 अन्तम सुक्रमसाम्परायिक कृष्टिसे जघाय बाबर साम्परायिक कृष्टिमे विया जानेबाला प्रवेशपुज असंस्थातगुणा हीन है।

५ ५.९ अन्तिम मुक्ससाम्यरायिक कृष्टिके अनन्तर पूत्र कहे गये बहुमाग द्रव्यको सुक्ससाम्य रायिक कृष्टिके काल द्वारा एक मागप्रमाण द्रव्यको जितने स्थान आगे गये हैं बतने कालप्रमाण विश्वेषोके द्वारा होन करके सिचन करता है। पुन शेष असस्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको बादर कृष्टिके आयाम द्वारा माजित करके एक मागप्रमाण द्रव्यको विषेण अधिक करके जब य बादर साम्यरायिक कृष्टिमो का आयाम सारा माजित है और इस प्रकार अनन्तर कहे गय यायके अनुसार बादर सुक्स साम्यरायिक कृष्टिमोका आयाम समान होता है इस कारण अन्तिम सूक्ससाम्यरायिक कृष्टिके अमर अध्यय वादर सुक्स साम्यरायिक कृष्टिमोका आयाम समान होता है इस कारण अन्तिम सूक्ससाम्यरायिक कृष्टिके अमर अध्यय वादर सुक्ससाम्यरायिक कृष्टिके उत्तर अध्यय प्रकार सम्यव न होनेके कारण सम्यात्राणा होन है यह इस सुक्का भावार्थ है।

😩 उससे बागे सबत्र उत्तरोत्तर विशेष होन इव्यका सिंबन करता है।

५ ७६० इससे वागे सर्वत्र हो बन्तिम बादर साम्परायिक क्रान्टिक प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर बनन्तमागहोनके कमसे विशेष होन द्रव्यका सिंबन करता है। इस प्रकार सूक्त- यक्वणं काव्य सर्पाह एक्तो विविधससम्बे को पत्रुक्तिविसेसो सुहुमसापराइयिकट्टोकरणपडिबद्धो तिकान्त्रयकरणटुमुवरिसो सुरापवधो—

- सुद्वसमंपराइयिकट्टीकारको बिदियसमये अवुल्वाओ सुद्वससंपराइयिकट्टीओ करेदि असंखेचजराणहीणाओ ।
  - # ताओ दोस ठाणेस करेदि ।
  - # त तहा-
  - # पहसमये कदाण हेटठा च अंतरे च।
  - # हेटठा थोवाओ ।
  - अंतरेसु असखेन्जगुणाओ ।

५७६१ एवाणि नुत्ताणि । स्तमाणि । एव विवियसमये सृहमसांपराद्याकट्टीजो णिळ्यसे माणस्त पुळ्यापुळ्याहुमसांपराद्याकट्टीमु बाबरसांपराद्याकट्टीमु ब तक्कालोकांडुवपवेसभास्स केरिसो सेडियरूवणा होवि त्ति आक्काए णिळ्यायांब्हाणटुमुर्वाच्य मुत्तयबद्यावेद्य-

# विदियसमये दिज्जमाणगस्स पदेसम्मस्स सेडिपह्रवणा ।

§ ७६२ सुगम ।

साम्परायिक कृष्टिकारकके प्रथम समयमे दिखे जानेवाले प्रदेशपुत्रकी खेणीप्रकृषणा करके अब इससे दूसरे समयमें सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारकसे सम्बन्ध रखनेवाली जो प्रवृत्तिविशेष होती है उसका निर्णय करनेके लिए जागेका सूत्रप्रवन्ध जाया है—

क्ष सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारक क्ष्मक जीव दूसरे समयमे असंख्यातगुणी होन अपूर्व सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोको करता है।

क्ष उन कृष्टियोको दो स्थानोमें करता है।

**८% वह जैसे**।

क्ष प्रयम समयमें की गयी कृष्टियोंके नीचे करता है, बन्तराक्रमे करता है।

🕸 नीचे थोड़ी कृष्टियोको करता है।

🕸 तथा अन्तरास्रोमे असंस्थातगुणी कृष्टियोंको करता है।

६ ०६१ ये सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार दूसरे समयमे सूस्मसाम्परायिक क्रुडियोंको रचना करतेबाळ शायक जीवके युव और अपूर्व सूहमसाम्परायिक क्रुप्टियोमे तथा बादरसाम्परायिक क्रियोमें तथ्काल अपकवित होनेवाले प्रदेशपुत्रको श्रीणप्रकाणा केसी होती है ऐसी बार्यकाके निगयका विधान करनेके लिए बागेके सुत्रप्रवन्यको आरम्भ करते हैं—

🕸 बब बूसरे समयमें दिये जानेवाले प्रदेशपुंचकी श्रेणिप्रकपणा कहते हैं।

९ ७६२ यह सूत्र सुगम है।

जा विदियसमये जहण्या सुदुमसापराहयिक्ट्रो तिस्से पदेसम्म दिण्जदि
 बदुअं।

§ ७६२ पढमसमयोकड्विदवन्त्राचे जसक्रेजगुण पदेसगामोकड्विपूण विविधसमये पृष्टा पृष्टिकडिपु जहापविभाग णिसिचमाणो तत्त्व जा विविधसमये जहाण्यदा सुहुमसांपराद्द्यिकट्टी सक्कालमेव णिव्यत्तिज्जमाणा तिस्से बहुव पदेसग्ग णिसिचिव सि सुत्तत्त्वो । सेस सुगम ।

\* विदियाए किङ्कीए अणतमागहीणं।

६ ७६४ सुगम ।

 एव गत्ण पढमसमये जा जहण्णिया सुदुमसांपराझ्यिकट्टी तत्य असंखेज्ज्ञिद-मागडीण ।

५५५ एत्य कारण जहा किट्टीकरणद्वाए पुख्वापुष्विकट्टीण संघिविसये पर्कविव तहा चेव
 पक्षवेयस्य, विसेसाभावायो ।

# तत्तो अणतमाग्रहीण जाव अपुन्व णिव्यत्तिज्जमाणग ण पावदि ।

५६६ तत्तो परमणतराणतरावो बणतभागहीण कादूण णिक्तिवशाणो गच्छादि जाव क्रोकडुणभागहारमेत्रद्वाणमुर्विर गतूण तस्मि उद्देसे किट्टी बतरे णिक्वत्तिज्जमाणमपुर्व्वाकट्टो

को दूसरे समयमे जबन्य सूरुमसाम्परायिक कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेशपुज विया
 काता है।

, ७६३ प्रवास समयमे लगकपित हुए द्रव्यक्षे जसस्यातगुणे प्रदेशपकका जयकर्षण करके दूसरे समयमे पूज कोर जपूज हृत्यिमे यथाविमाग विजन करता हुवा अपक जीव बहूँ जो दूसरे समयमे जयन्य सुरुमसाम्परायिक कृष्टि उसी समय निकत्यमान कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेशपुजको सिचित करता है यह इस सुक्का अय है। शेष कपन सुनम है।

🕸 दूसरी कृष्टिमे अन तभागहीन प्रदेशपुनका सिचन करता है।

§ ७६४ यह सूत्र सुगम है।

अ इस प्रकार जाकर प्रथम समयमे जो जघन्य सुक्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमे असल्यातर्वे भागहीन ब्रव्यको सींबता है।

\$ ७६२ यहीपर कृष्टिकरण कालसम्बन्धी पूज और अपूर्व कृष्टियोकी सन्धियोमें जिस प्रकार कारणका कथन किया है उसी प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

इः उसके वागे निवश्यमान अपूत्र कृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्तभागहीन द्रव्यका सिचन करता है।

६ ७६६ उससे आगे अनन्तर अनन्तर क्रमसे अनन्तमगहोन करके सिचन करता हुआ यह क्षपक जीव तबतक जाता है जब बाकर अपकृषणमागहारप्रमाण अध्यान ऊपर खाकर छस स्थानपर कृष्टि अतरास्त्रमें निवस्यमान अपूत्र कृष्टिको प्राप्त करके तबनन्तर अथस्तन पूर्व कृष्टि याचेतून तवणंतरहेट्टिमपुडवर्किट्ट पत्तो लि एवस्मि बद्धाचे बणंतमागहाणि मोसून पयारंतरा संभवाणुबरुभावो । पुणो एवस्मि सथिबिसये को परुवणाविसेसो तण्णिहेसकरणट्टेपुसरसुरारंओ—

## # अपुट्याए णिव्यत्तिज्जमाणिगाए किट्टोए असखेन्जदिभागुत्तरं ।

५६७ नहा किट्टीकरणद्वाए पुत्र्वकिट्टीण चरितावो अपुत्र्वकिट्टीए जिस्तिकाणपरेसागस्य कारण भावत तहा चेव एत्व वि वसका, विवेसा नावावो । एतो उवार पुत्र्वकिट्टीए असंविज्ञवि भागहोण परेसिक्से कुणित, तत्व पुत्रवावदिद्वर्यक्षमम्स परिहाणीए विणा बोष्हमेन्नयो।वुष्ण्या-वाराणुप्यसीवो ति जालावलट्टपुत्तरसुत्ताववारो -

# # पुन्वणिन्वत्तिद् परिवन्त्रमाणगस्स परेसग्गस्म असस्वैन्जदिभागहीणं।

५७६८ सुगम। एवमुविरिव कत्य जत्य पुब्बापुष्विकृष्टीणं सचिविसयो होति तत्य तत्य एसी चैव अत्यो परूवेवच्यो। संपाह एसी उविर पुब्विकृष्टीतु बणतभागहीमो चैव प्रदेसीबण्णासो सम्बद्ध बहुम्बो, तत्य प्यार्थेतरासभवादो सि प्रवृत्पायणहमुतरस्य भण्ड-

#### # पर पर पहिवन्जमाणगस्य अणतमाग्रहीण।

९७६९ पुस्विकट्टीबो अपुस्विक्टिमपुर्व्यकिट्टीबो च पुस्विकट्टि परिवक्तमाणस्स सिंध विसये अर्णतरपर्व्यवो असचेन्त्राविभागुक्तरो असचेन्त्रविभागहोणो च पवेसणिसेगो होति । पुणो

प्राप्त नहीं हो जाती, क्यांकि इस स्थानने अनन्त भागहानिको छाढ़कर प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। पुन इस मिभने जो प्ररूपणा मेद है उसका निर्देश करनेके लिंग आगोके सूत्रको आरम्ब करते हैं—

क्ष जाने निवस्पमान अपूच कृष्टिमे असस्यातभाग अधिक प्रवेशपुत्रका सिवन करता है।

९७६७ जिस प्रकार कुष्टिकरण कालमे पूर्व कृष्टियों से लेकर अपूर्व कुष्टि के बिन्तम समय तक सीचे जानेवाले प्रश्नेष्ठपुत्र के कारणका क्या किया है उसी प्रकार यहाँ भी कथन करना चाहिए, क्यों कि उससे इसमें कोई विद्यायता नहीं है। इससे आगे पूर्व कृष्टिम समस्यातवें भागहोन प्रवेश प्रकार तेता है, स्पोकि उससे पहले अवस्थित प्रदेश पुत्रको हानक बिना दोनो कृष्टियों की एक गोपुष्णकाकारको उत्पत्ति हो नहीं सकती है इस बातका झान कराने के लिये आगे के सूत्रका अवतार हुता है—

ঞ্চ पहले निर्वातत कृष्टिमें प्रतिपद्यमान प्रवेशपुणका असक्यातवाँ भागहीन प्रवेशपुज विया জানো है।

५ ७६८ यह सुत्र सुनम है। इस प्रकार जागे भी जहाँ बहुँ। पुत्र जोर अपूर्व कृष्टियो का सन्धि-विषयक स्थान होता है वहाँ वहाँ हतो सर्थका कथन करना चाहिए। अब इससे आगे पूर्व कृष्टिमोमें अनन-मागहोन हो प्रदेशपुत्रको सर्वत्र जानना चाहिए, स्थोकि नहाँपर अन्य प्रकार सम्मव नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये जागेके सुत्रको कहते हैं—

क्षे इससे आगे उत्तरोत्तर प्रतिपद्ममान कृष्टिसम्बन्धी सन्धिमे अनन्तभागहोन ह्रव्य प्रदेश पण विया जाता है।

९ ७६९ पूर्व कृष्टिसे अपूर्व कृष्टिको और अपूर्व कृष्टिसे पूर्व कृष्टिको प्राप्त होनेवालेको सन्धिमें अनन्तर कहा गया असंस्थातवा माग अधिक और असंस्थातवा मागहोत प्रदेशालवेक इमं विसय मोतृण सेसेषु तब्बेषु द्वाणेषु पुष्पिकृद्दीको पुष्पिकृद्दि पश्चित्रज्ञमाणस्स जणतभागृहीको केष पदेशविष्णासे सहुव्को, तस्य संभवतराणुक्तमाको ति वृत्त हो इ । एवमेदेण बीजदेण सक्तीको जाणित्रण णेदक जाव वरिस्तसम्बद्धुत्वसांपराह्मपितृद्दि । वरिसावो सुद्धमसायराह्मपितृद्दीको जहाण्याय (वादराह्मपिद्धकिष्ट्यकिष्ट्री वि विकास केष्ट्रीको कहाण्याय (वादराह्मपिद्धकिष्ट्यकिष्ट्री वि विकास विकास केष्ट्रीको कहाण्याय (वादराहमित्रीक क्षित्रकाण पुष्पिक्ष विकास वि

को विदियसमये दिञ्जमाणगस्स पदेमग्गस्स विधो मो चेत्र विधी सेसेसु
 क समयेसु जाव चरिमसमयवाद्रसावराष्ट्रयो चि ।

५७७० गयस्यमेद युत्त । एवमेलिएण यवयेण मुहुमसापराइयिकट्टीमु विज्ञमाणयस्स प्रदेसग्गस्स सेडियच्यण समाणिय संविह तत्येव पढमसमयप्यहृडि दिस्समाणपर्वेसग्गमेवेण सक्येण चिट्ठीव ति जाणावणद्रमुविरमें पर्वयमाडवेइ—

# सुहुमसांपराइयिकट्टीकारगस्स किट्टीसु दिस्तमाणपद्सग्गस्य सेटिपरूवण ।

६ ७७१ सुगम ।

#त बहा।

§ ७७२ सुगम ।

होता है, पुन इस विश्यको छोडकर क्षेत्र सम्प्रूपं स्वानोमे पुत्र कृष्टिसे पुत्र कृष्टिको प्राप्त होनेवाले अनन्तमागहोन हो प्रदेशपुंजिय यास बानना चाहिए, क्योंकि वहांपर दूपरा प्रकार सम्मव नही है यह उक कवनका तास्पर्य है। इस प्रकार इस बीज पड़के द्वारा सांस्ययोंका जानकर अन्तिम समयवर्ती कृष्टिके प्राप्त होने तक के जाना शाहिए। पुन बतिम सुक्सक्ता-रायिक कृष्टिसे जबन्य बादरसाम्यरायिक कृष्टिमें दिया बानेवाला प्रदेशपुज अर्सस्यातमा होन होता है। कारणका कथन पहुलेके समान करना बाहिए। इस प्रकार यह कप बादरसाम्परायिकके अन्तिम समय तक बानना बाहिए। अब इसी अर्थीवयोषको स्वष्ट करते हुए बागेक सुत्रको कहते हैं —

 को तूसरे समयमे विये जानेवाले प्रदेशपुणकी विवि है वही विधि वादरसाम्पराधिकके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक सब समयोंने जाननी चाहिए।

६७७० यह सूत्र गताय है। इस प्रकार इतने प्रवाध द्वारा सुक्मसाम्पराधिकसम्बन्धी कृष्टियोमे दिये जानेवाले प्रदेशपुणको स्रीणप्रक्तपा करके जब वहीपर प्रधम समयसे लकर दिखने वाला प्रदेशपुर हर करेंप्रे अवस्थित रहता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए जागेके प्रध-स्थको आरम्भ करते हैं—

 अ आगे सुक्षमसम्पराधिक कृष्टिकारकके कृष्टियोंने विखनेवाल प्रदेशपुलको श्रेणिप्रकपणा करते हैं।

§ ७७१ यह सूत्र सुगम है।

क्ष वह जैसे।

५ ७७२ यह सूत्र सुवन है।

 अहण्यियार गुडुमसांपराहबिक्ट्वीए बदेसमां बहुनं तचो अर्णतमागृहीणं जाव चरिमगुडुमसांपराहचिकिट्टि चि ।

९ ७७३ सुगमं।

# तदो बहण्णियार बादरसांपराइबिद्धीर पहेसम्बद्धांस व

५ ७०४ कि कारण ? बाबरिकट्टीहितो पवेतम्पस्त सक्केजिबभाव वेव बोकड्डियुण सहुम किट्ठीबो णिव्यत्तमाणस्त तस्य विस्त्रमाणवप्येसम्पाको बावरिकट्टीण विस्त्रमाणवद्यम्पस्तासकेज्य गुणत्तिस्त्रीए बाहाणुवयावा । एतो उविर बावरसारपद्यक्टिंग बणतरोवणिवाए बिसेसहीय मणतभागेण विस्तमाणप्येसम्पा बटुळ, तस्य पद्यार्गत्रासंभवाचो एसा व विस्तमाणप्येसम्पास्त सिंदिकट्टिंग सुम्तर्गत्राह्यक्टिंग स्वाप्त प्रमाणप्येसम्पास्त सिंदिकट्टिंग सुम्तर्गत्राह्यक्टिंगत्राह्यक्टिंगत्रम्यस्य सिंदिकट्टिंग स्वाप्त प्रमाणप्येसम्पास्त्र सिंदिकट्टिंग सुम्तर्गत्र प्रमाणिवा स्वाप्त प्रमाणिवा स्वाप्त स्वा

एसा सेदिपह्रवणा जाव चरिमसमयबादरसापराहओ चि ।

५ ७७५ गयरवमेव युत्त । सर्वाह युक्तमसंचराह्ययुण्डाण विवहस्स वहस्समये युक्तमिकृतेयु बिस्समाणवेशसम्बन्धः सेडीयरूवणा केरिसी होति सि जावारेयस्त सिस्सस्स जिरारेगीकरवटु-युत्तरयुत्तमोइण्य--

 पदमसमयसुद्दुमसांपराइयस्त वि किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सा चैव सेटियरूवणा ।

ॐ जध्य पुरुमसाम्परायिक कृष्टिमे विस्तनेवाला प्रवेशपुत्र बहुत है उससे आगे पुरुम साम्परायिकको अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक विस्तनेवाला प्रवेशपुत्र सनन्त भाषहीन होता है।

§ ७७३ यह सूत्र सुगम है।

🕸 तनदन्तर जघन्य बादर साम्परायिककृष्टिमें विस्तनेवाका प्रवेशपुज असस्यातगुगा

हीन है।

५ ७७५ क्योंकि बादर कृष्टिसे प्रदेशपुबके असंख्यातवें माणका ही अपकर्षण करके सुद्धम साम्यशायिक कृष्टियोकी रचना करनेवालेके बहाँ दिखनेवाने प्रदेशपुबक्ते बादर कृष्टियोमें दिखनेवाले प्रदेशपुबक्ते असरपातगुणेकी सिद्धिमें बाधा नहीं पायो बाती। इसके लागे बादरसाम्परायिक कृष्टियोमें कनन्तररायिनवाको अपेला अमन्तवागकपूर्व विशेष होन दिखनेवाला प्रदेशपुब लानना चाहिए, क्योंकि क्समें दूलरा प्रकार सम्यव नहीं है। और वह दिखनेवाले प्रदेशपुबको श्रेणि प्रकण्यास सुक्तसाम्यरायिकके अन्तिम समय तक बिना वकावटके बाननी चाहिये इत बातका कृष्टण करते हुए बागेके सुन्नको कहते हैं—

क्ष वह भे योप्रकर्णा बादरसाम्यरायिकके बन्तिम समय तक जाननी बाहिए।

५ ७०२ यह सूत्र गतार्य है। वब सूत्रमताष्यराविक गुणस्वानमें प्रवेश करनेवाले जीवक प्रथम सबसमें सूक्ससाम्पराविक कृष्टियोंमें दिखनैवाले प्रवेशयंत्रकी जीवप्रकरणा कैसी होती है ऐसी जिसे बारांका हुई है ऐसे विष्यको बारांकायहत करनेके किये वागंका सूत्र काया है—

अप्रयम समयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिकके भी कुष्टियोंने विक्रनेवाले प्रदेशपुंत्रको बहु भोगि

प्रकपना होती है।

§ ७७६ जा एता चरिमसमयबादरसांपराइयमबाँह कावूण सुहुमिक्ट्रीसु बिस्समाणपदे सामास्स सीडवरूवणा अणतरमेव परुविदा सा चेब पडमसमये सहुमसीपराइयस्स वि बस्तमा, विसेसमायावो ित तुन होइ। णवरि तत्य बादरसांपराइयिक्ट्रीण पि समयो अरिय ति तातृ विस्समायावो ित तुन होइ। णवरि तत्य बादरसांपराइयिक्ट्रीण समयो अरिय ति तातृ विस्समायावेदरायासखेडाणुण होवूण भिण्णाने कुछायारेण विहुट एत्य पुण बावरसांपराइयिक्ट्रील् सम्बाद्धव्यवेदसाग सब्बमेव णवकवपुण्डहावांड्यवंड्या सुदुनसायराइयिक्ट्रीसन्य एयरावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायावेद्यायेद्यायेद्यायेद्यायेद्या

 श्रणवित् सेचीयादो जिद्द बादरसापराइयिकद्वीओ घरेदि तत्य पदेसग्गं विसेस-हीण होज्ज ।

६ ७७७ सेचीयादो सेचीयनअवयन्तियुण जह कि ह वि एसो पडमसम्यसुद्वनसांपराइको बादरसायराइयिक होज परिव तो तत्व दिस्समाण्यदेसमां विमेसहीणमेन होजज चि मुस्त्यसंबद्धो । एव व अगलन्ससाय्विद्याओ—वाण्यदिक्तण्यदिस्तर्या । त्वाचार्यक्र सायराइयिक होजु दीसमाण्यदेसीपदा सुद्वम सायराइयिक होजु दीसमाण्यदेसीपदा सुद्वम सायराइयिक होजु दीसमाण्यदेसीपदा अससेजज्ञात्र मेता अस्थि । पुणो से काले पडमसम्य सुद्वमक्षायराइय अव बहुमाण्यत्व वार्यक्रिया सम्बन्धित । त्वाच पहुमांकहोतस्वेष परिणामपूण विद्वा । वार्यकहोत्रस्वेष परिणामपूण विद्वा । एव च मुह्मांकहोत्रस्वेष रायराव्यवेसत्तरूम बादराकहोत्तर्या स्वाचित्र । एव च मुहमांकहोत्तर्वेष परिणामपूण विद्वा । एव च मुहमांकहोत्तर्वेष रायराव्यवेसत्तरूम बादराकहोत्तर्या ।

\$ ७.५६ अन्तिम समयवर्गे बादरमाम्पराधिकको मर्गादा करके सूहमसाम्पराधिक कृष्टियोमें दिखनेता कार्यक्षपा जो तत्त्र सुव ही कह आये हैं वही अंगिप्ररूपणा सन तत्त्र ही कह आये हैं वही अंगिप्ररूपणा सुक्षमसाम्पराधिकक प्रथम समय में भी करने चाहिए क्यों कि वसने कार्यक्ष हि दिखेषता नहीं हैं यह उप वस सामय में भी कि कि वहीं पर बादरसाम्पराधिक हृष्टियोका भी समय है, इसाजिए उनमें दिखनेताला प्रदेशपुत्र अस्वयातगृणा होकर भिन्न गोपुण्डाकारकर्पे निद्ध किया गया है, परातु यहांपर बादरसाम्पराधिक कृष्टियोमे अवस्थित हुआ पूरा हो प्रदेश पुत्र नत्त्र करने उपलब्धकों छोडकर सूक्षमसाम्पराधिक कृष्टियोमें अवस्थित हुआ पूरा हो प्रदेश पुत्र नक करने उपलब्धकों छोडकर सूक्षमसाम्पराधिक कृष्टियोमें अवस्थित हुआ पूरा हो प्रदेश पुत्र नाव करने हैं ऐसा बानना चाहिए, इस प्रकार इस विशेषका आम करानेके छिये आयेके सूत्र को आप्तम करते हैं—

क्ष इतनी विशेषता है कि सेवीयरूपसे यह बादरसाम्नरायिक कृष्टियोको घरता है सो वहाँपर प्रवेशपुत्र विशेष होन होता है।

\$ ७०७० सेनीयरूपसे जबाँत तेषीय सम्भवका जाज्य करके यदि किसी प्रकार यह प्रवम् समयवर्तो सुस्मयाम्याधिक बोद बाइरसाम्याधिक कृष्टियोंको घरता है तो बहुरिय दिखनेवाला प्रदेशपुत्र विशेष होने हो होता यह रस सुन्धा अपने साथ सम्बन्ध है। और ६स प्रकार कहुरेनेवाले जायायांका जमित्राय है — अनिवृत्तिक एगके जाँतम समयने वादर कृष्टिगोमे दिखनेवाला प्रदेशिएक सुम्माध्यायिक कृष्टिगोमे विकास करेंविएक सुम्माध्यायिक कृष्टिगोमे विकास करेंविएक से असंस्थायतुग्ता होता है। पुन तदनन्तर समय- मे प्रवम समयवर्शी सुक्मसाभ्यायिक अधि कृष्टि स्व अस्ति स्व अधि कृष्टि स्व सुक्स सम्बन्ध सुक्स साथना स्व स्व स्व सुक्स स्व सुक्स कृष्टि- स्व सुक्स सुक्स कृष्टि- स्व सुक्स प्रवेश र स्व सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि स्व सुक्स प्रवेश र स्व सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि स्व सुक्स प्रवेश र सुक्स कृष्टि- कृष्टि स्व प्रवेश र सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि स्व सुक्स प्रवेश सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि सुक्स प्रवेश सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि सुक्स प्रवेश सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि स्व सुक्स प्रवेश सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि सुक्स प्रवेश सुक्स सुक्स कृष्टि- कृष्टि सुक्स प्रवेश सुक्स स

१ ता मतौ दीसमाणपदेसपिको इति पाठ ।

चेव, तस्य जद्द वि पडमलामयणुहुमसीरपाइयस्त बांबरिकट्टीवमण्डेतामावो वेव तो वि सेवीय-संभवमस्तित्वण तासिमस्यित बुद्धीए परिकरिपय सांध्यस्य। सेडियक्वणा किह वि पद्दृत्तिवज्ञवि । तो वि तस्य विस्तामणयेवसम्य पुद्रमिकट्टीवृ विस्तामययेवसमावी विस्ताहोणमेव होज्ज, य तत्ती असवेजज्ञणं, एयगोषुच्छत्ववेष तक्वालयेव किट्टीगससयकव्यस्त परिणामणियमसरणायो ति । तम्ह्रा सभवतच्यमस्तियण पयट्टतायो च सुत्तमेवयनमञ्जयोसद्वृत्तियमिद्व पडिवज्जेयस्यं। एवमेतिएण पर्ववेण सुहुमसांपराह्यांकट्टीकोरयस्त तस्य विज्ञामण्डीस्त्रमाणयेक्षमस्त सेव्यव्यक्त मार्व्यक्तियायाव्यक्तिम्यस्य

# सुहुमनापराइयिक्ट्रीसु कीरमाणीसु लोगस्त चरिमादो वादरसापराइयिकट्टीदो

सहमसापगाइयकिद्वीए सकमदि पदेसमा थोवं ।

६ ७७८ मुहुमसांपराइयिकट्टीको करेकाको कोकस्स विविध तविध्यक्षांपराइयिकट्टीहितो पर्वेसमास्तासकेजबांदभागमोककृषासंकर्षेण सुदुषसांपराइयिकट्टीसु सकामिवं। एव च सकामेनाणस्स तत्य चरिनावो बावरसांपराइयिकट्टीवो सहमसांपराइयिकट्टीसु व पर्वेसगमोकहुकावसेक सकमित त्याविनित्र चल होड ।

 क्षेत्रस्त विदियिकद्वीदो चरिमबादरसांपराइयिकद्वीए सकमदि पदेसमा सखेजजगण ।

साम्पराधिक के प्रथम समयमें बादर कृष्टियोंका अत्यन्त अभाव ही है तो भी सेचीय सम्मवका आश्रय करने बुद्धियें उनके अस्तित्वको परिकरना करके तद्विययक जोणप्रकणा कपमित्र प्रवत करायो गयी है तो भी बहुगिर दिखनेवाल प्रदेश करके तिहाय होने हो हो हो तो उनके अस्तित्वको प्रदेश पत्रके तिहाय होने हो हो हो तो उनके अस्तित्वको हो प्रदेश पत्रके विद्या होने हो हो ते उनके अस्तित्वको होने समय कृष्टियत समस्त क्ष्यके परिणामका नियम देवा जाता है। हर्साल्ये समय सत्यका आश्रय लेकर इस सुनके प्रवत होनेसे यह सुन असम्मव दोवये दूषित नहीं होता यह निश्चय करना चाहिए। इस प्रवार इतने अब यह द्वारा सुक्सवाम्पराधिक कृष्टियोंको लेगिवाले और दिखनेवाले प्रदेशपुत्रकी भीणप्रकरणा करके अब सुक्सवाम्पराधिक कृष्टियोंको निवत्यमान अस्त जोवें के अस्ति विद्यान से अस्ति होता सह सम्मवन्तिक कृष्टियोंको निवत्यमान अस्त अपने हिस्स स्वस्तिविद्योंक अस्तिविद्योंक अस्तिविद्यान करने स्वस्तिविद्योंक अस्तिविद्योंक अस्तिविद्यांक अस्तिविद्योंक अस्

क्ष सुक्ष्मसाम्पराधिक कृष्टियोंके किये जानेपर को मकी अन्तिम बादर साम्पराधिक कृष्टिसे

सुदमसाम्पराधिक कृष्टिमें स्तोक प्रवेशपुत्रको संक्रमित करता है।

५ ७७८ सूक्मसाम्पराधिक कृष्टियोंको करनेवाला खपक जोव लोगको दूसरी व तीसरी साम्पराधिक लृश्विमेंने प्रवेशपुत्रके सर्वक्षपात्र वागको सपक्षेण तीकम द्वारा सूक्स साम्पराधिक कृष्टियोमे संक्रीमत करता है। और इस प्रकार तैकम करनेवाले सपकके वहांपर जित्तम बादर साम्पराधिक कृष्टिये सूक्स साम्पराधिक कृष्टियोगें वो प्रवेशपुत्र वपक्षेणवस संक्रमित होता है वह थोडा है यह उक्त कथनका तास्त्रये हैं।

को भकी इसरी कृष्टिसे बन्तिव बादर सम्पदायिक कृष्टिमे संस्थातगुणे प्रदेशपु अको

सक्रमित करता है।

- ९ ७७९ कि कारण ? छोभत्तवियसंगृङ्खिद्दीपवेसावो विविवसमृहिक्द्रीववेसग्मस सकेच्या गुणलावो ।
- क्षेत्रस्य विदियिकद्वीदो सुद्धवतायस्य किद्वीए संक्रमदि पदैसम्य संखेजज-गुणं।
- ५ ७८० लोभस्स तिवयसगहिक्द्वीबायामावो सृहमसांपराइयकिद्दीबायामो सखेच्य गुणो भवति, एरण कारणेण सखेजबाजुणायामाणुसारेण तस्य संकामिण्यमाण्यपरेपणा पि सखेजब गुणोनेति णिण्छेठस्य, विज्ञगहुरपाणुसारेणेव पिंबोच्यसंकत्माणवस्यस्य चत्रुत्तिवनमुग्नमावो । सपिह एवस्सेव सृहस्यापराइयिक्ष्ट्रीवसयस्य पदेससंकमणावहृत्यस्य प्रवीकरणहृत्येस्य संवयापय बारपाण्यस्यकिट्टाविसय यदेससंकमणाबहृत्य बादर्राकट्टीवेदगप्रवससमयणहृत्य एकवेमाणो सत्त्यवयमृत्तरमाडवेद्य-
- श्रवसममयिक्ट्रीवेदगस्म कोहस्स विदियिक्ट्रीदो माणस्स पढमसगहिक्ट्रीए सकमदि पदेसम्गं थोव ।
- ५७८१ किट्टोकरणडाए णिट्टिबाए से काले कोहण्डमसगृहिकटोमोकद्विया वेदमाणो पदमसगर्बक्टोदेवयो गाम । तस्त कोर्द्रावियमंग्रहिकट्टोदो माणस्य पदमसगृहिकट्टोए ल पदसग्य माणवस्त्रसभ्येण सम्माद स्वम्यावस्त्रसभ्येण सम्माद तस्त्रस्य प्रवासम्य सम्मागुकलमादो ।

९ ७७९ वयोकि लोभको तृतीय संबह्इष्टिके प्रदेशपुत्रसे दूसरी सबह्इष्टिका प्रदेशपुत्र सस्यातगुणा है।

 क लोभकी दूसरी इन्टिसे सुरुवसाम्पराधिक इन्टिये सल्यासगुणे प्रदेशपुजको संक्रमित करता है।

५ ७८० वर्षोक्त क्रोमकी तीसरी संग्रहकृष्टिक बायामसे सुस्मताम्परायिक कृष्टिका आयाम सस्यातगुण होता है, इस कारण सस्थातगुणे आयामके बनुसार उसमें संक्रामित होनेवाला प्रदेश पुत्र भी सस्थातगुणा हो होता है ऐसा निरुचय करता चाहिए वर्षोक्त प्रतिग्रहके माहास्यके अनुसार हो प्रतिग्रह सकममाण द्रव्यकी प्रवृत्ति स्वोक्त को गयी है। बब इसी सुक्रम सास्परायिक कृष्टिवयक प्रदेशसक्तम अस्वयब्दुत्वका स्पन्टीकरण करनेके किए यहांपर सम्बन्धवश शाप्त बादरसास्परायिक कृष्टिवयक प्रदेशसक्तम अस्वयब्दुत्वका स्पन्टीकरण करनेके किए यहांपर सम्बन्धवश शाप्त बादरसास्परायिक कृष्टिवेदकके प्रवम समयसे लेवर प्रक्षणण करते हुए लावेक सुन्नको बारम्य करते हैं—

 कृष्टिवेडकके प्रथम समयमे क्रोचको दूसरी कृष्टिसे मानको प्रथम समह कृष्टिमे अल्य प्रवेजनुक्रको सक्रमण करता है।

५ ८२ क्विटकरणकालके समाग्र होनेपर तदनन्तर समयमे क्रोचकी प्रयम सप्तृकुण्यका व्यवस्था क्रांचकी प्रयम सप्तृकुण्यका व्यवस्था करके नेदन करनेवाला जीव प्रयम समयवर्ती कृष्टिनेवक क्रकलाता है। क्रोचकी दुलरी सप्तृ कृष्टिसे मानकी प्रयम संग्रहकृष्टिने जो प्रवेशपुक सब प्रयूत्त संक्रमके द्वारा संक्रमित होता है वह सबसे स्ताक है, नयोंकि प्रकृत विषयमें इससे जन्य संक्रम द्वार स्त्रीकतर नही व्यवस्था होता।

 कोइस्स तदियिकिट्टीदो माणस्त पढमाए संगद्दकिट्टीए संकमदि पदेसम्गं विसेसाहिय ।

५ ७८२ एत्व कारणं कुण्यते—का व्यक्तभागेच चोवा समहाकट्टी तिस्से पर्वसम्म बहुव होइ, बहुमादो च वरेसादो सकामिज्यमावपदेसमा पि बहुव चैच होति ति एदेण कारणेण पुण्यित्स संकामबच्चावो एवं सकमबच्चं विसेताहिय बावं। केतियमेत्तो विसेता ? पण्डियोजमस्म असचेज्यादि भागोच बॉडियोजबंदीत्तो ।

माणस्त पढमादो किझीदो मायाए पढमिक्झीए सकमदि पदेसम्म विसेमाहिय ।

६ ७८२ एत्य चोबजो भणइ—किट्टीकरणद्वाए एक्कारस मुलगाहा पडिबद्वाजो। तत्य जा तिवय प्रतास प्रकाश वास निष्ण वरसे भणइ। तत्य जो वक्सी बत्यो तिम्म विद्वासिकत्रमाणे बारसप्ट्रं समाहिक्ट्रीण पर्वेसमा वास निष्का प्रकाश कर्या होत्य प्रवास प्रकाश कर्या होत्य प्रवास प्रकाश कर्या होत्य प्रवास विदेश पर्वेसमा वास । विविद्य त्या होत्य प्रवास विदेश विद्या होत्य प्रवास विदेश होत्य होत्य प्रवास विदेश होत्य प्रवास विदेश होत्य प्रवास विदेश होत्य होत्य विदेश होत्य होत्य प्रवास होत्य होत्य विदेश होत्य होत्य विदेश होत्य विदेश होत्य विदेश होत्य विदेश होत्य होत्य विदेश होत्य होत्य विदेश होत्य होत्य होत्य विदेश होत्य होत

क्ष क्रोधको तीसरी कृष्टिसे नानकी प्रचम सञ्चह कृष्टिमे विशेष अधिक प्रवेशपुत्रको सक्रमित करता है।

है ७८२ यहाँपर कारणका कथन करते हैं—जो अनुवायको अपेला स्तोक संप्रहकृष्टि है ससका प्रदेशपुत्र बहुत होता है, जोर बहुत प्रदेशोसे संक्रन्यमाण प्रदेशपुत्र मो बहुत ही होता है। इस कारण यहलेके संक्रम द्रव्यसे यह संक्रम क्रव्य विशेष अधिक हो। गया है।

शंका-कियन्मात्र विशेष अधिक ही गया है ?

समाधान—पत्योपमके असंस्थातचे भागते भावित करनेपर जो एक मागप्रमाण प्रदेश पंज प्राप्त होता है तन्मात्र विशेष अधिक हो गया है।

अ मानको प्रथम कृष्टिसे मायाको प्रथम कृष्टिमे विशेष अधिक प्रवेशपुंजको सक्रमित
 करता है।

\$ ७८२ शका—यहाँपर शंकाकार कहता है—इष्टिकरणकालमे ग्यारह मूल गायायें प्रति बढ़ हैं। उनमे को तीसरी मूलगाया है वह तीन क्योंका कपन करती है। इनमे जो प्रधम अर्थ है उत्तका विशेष व्यावसान करनेपर बहाँपर बारह संग्रह कृष्टियोंका प्रदेशप्तको अर्थाता करगढ़रक कह आये हैं। वह केसे ? स्वका उत्तर करते हुए कहा है—'यानको प्रधम संग्रहकृष्टिमें स्तोक प्रदेश पुत्र होता है। वलोको तासरी संग्रह आहे से हैं। वह केसे ? स्वका उत्तरी विशेष कषिक प्रदेशपुत्र होता है। उत्तरी तासरी संग्रह कृष्टिमें उससे विशेष आधिक प्रदेशपुत्र होता है। तस ती तिशेष आधिक प्रदेशपुत्र होता है। तुन माया और लोभ-की तीलो संग्रह कृष्टिमोंका प्रदेशपुत्र कराया विशेष विशेष क्षायक होता है। पुत्र माया और लोभ-की तीलो संग्रह कृष्टिमोंका प्रदेशपुत्र व्यावस्था विशेष व्यावस्था होता है। पुत्र माया और लोभ-की तीलो संग्रह कृष्टिमोंका प्रदेशपुत्र विशेष विशेषका करनेपर मानको तीलो होता है। क्षायको व्यावस्था विशेष विशेषक होता है। परन्तु प्रदीपर प्रदेशस्था करनेपर मानको तीलो होता है। क्षाय अधिक क्षाय विशेषक विशेष विशेषक विशेषका हमने करनेपर मानको तीलो कृष्टिमें अब प्रवृत्त करनेपर सानको तीलो क्षाय क्षाय स्वावस्था है। स्वावस्था विशेषक विशेषता क्षाय विशेषक विशेषता क्षाय क्षाय स्वावस्था करनेपर मानको तीलो क्षाय क्षाय करने के द्वार स्वावस्था होता है। स्वावस्था स्वावस्था स्वावस्था क्षाय क्

यद्रमसंगहिकट्टीए कोहत्तदिवसंगहिकट्टीवो अचापचत्तसक्षेत्रणेव करूमशाणपदेसम्ग विसेसाहियमिदि भौणद्रण पुणो एतस्पुचरि माणस्त यद्रमसंगहिकट्टीवो मायाए यद्रमसंगहिक्ट्रीए अचापवत्तसक्षेत्र सक्तममाणाय पदेशग विसेसाहियमिदि णिट्टिट । एर्ट च च सम्मस्तं, योवपदेसरिवडारो बहुदयर संकाभिद बहुतायो च चोचपर संकामिदि ति एचिड्राल्यस्त जातिबिडद्वायो ति ?

एत्य परिहारो युक्वदे - एसो परेससंकमो करच वि बाबारपवाणो, करच वि बाधेयपहाणो, करच वि वाधेयपहाणो, करच वि वाधेयपहाणो, करच वि तर्दुभयपहाणो होयून पयट्टे । एत्य वुन बाहारयहाण्त्तविववक्षाए पढिगाहदश्वानुसारेण सकमयवुत्ती जेणावकविद्यो तेण कोहतविद्यसमाग्रीकृतिसंसकमस्स पर्विधाहमूबमाणपढमसगृह किट्टिपसमाग्री मानायद्वत्रसंगहिक्ट्रिपसमाग्रीक्समाग्री मानायद्वत्रसंगहिक्ट्रिपसमाग्रीक्समाग्री विसेसप्रमाण्याद्वासमाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्रीक्समाग्री

 # माणस्य विदियादो सगहिकद्वीदो मायाए यदमसगहिकद्वीए सकमदि पदेसग्रां विसेसाहिय ।

पुज थोडा नहा गया है। पून उसके बाद मानको प्रथम संग्रह कृष्टिने क्रोधको तोसरी सग्नह कृष्टि से अध प्रथल सकमके द्वारा सकमित होनेवाका प्रवेशपुंज विशेष अधिक है ऐसा कहकर पुन इसके उत्तर सानको प्रथम सग्नह कृष्टिने मायाको प्रथम सग्नह कि स्वीकित होनेवाल प्रयोद्या स्वाय क्षिक है। ऐसा निर्देश किया यादा है। परस्तु वह ठोक नहीं है क्योंकि स्तोक प्रदेशपंग्यक वहुत प्रवेश पुंजसे स्तोकनर प्रवेशपंग्यको सक्तात करता है है।

समाधान—अब इत शकाका परिहार करते हैं—यह प्रदेशसंक्रम कहीपर आधारप्रधान, कहीपर आधेपप्रधान और कहीपर सहुवयवधान होकर प्रवृत्त होता है, परन्तु प्रहीपर आधार प्रधानकी विवक्षांने प्रतियह हव्यके जनुतार वत संक्रमकी प्रवृत्तिका अवकर्ष क्रिया गया है इत कारण क्रीधकी तावरों सपहिकृष्टिक प्रवेशानक कारण क्रीधकी तावरों सपहिकृष्टिक प्रवेशानक कारण क्रीधकी तावरों सपहिकृष्टिक प्रवेशानक प्रवित्त स्वत्तिक प्रवेशानक प्रवेशानक प्रवृत्तिक प्रवेशानक प्रवेशानक प्रवृत्तिक स्वत्तिक स्वत्तिक प्रवेशानक प्रवेशानक विवास स्वत्तिक स्वत्तिक स्वति प्रवित्तिक स्वत्तिक स्वत्तिक स्वत्तिक स्वत्तिक स्वत्तिक स्वति स्वत्तिक स्वति स्वत

विशेषाय-कृष्टिकरणकालके प्रसंगते जो तीसरी मुक्ताचा १६९ है उसके तीन लघों मेसे प्रयम कर्यके व्याध्यानके प्रसाते प्राध्यावा (११७ -१७०) मे १२ संबद्धकृष्टियोके प्रदेश सक्त्रमके लटनबुंद्धका निर्देश करते हुए बहाँ वो क्रम स्वीकार किया गया है उसते यहाँ स्वीकार किया गया है उसते यहाँ स्वीकार किया गया है उसते यह स्वाध्य विशेष प्रदेशकानमे जा अन्तर है उसकी लक्ष्य रखकर वो समाचान किया गया है उसते यह स्वाध्य हो जाता है, क्योंक यहाँ न तो बाधेयणवान सक्त्रम विवक्षित है और न हो तह नयप्रधान संक्रम विवक्षित है। किन्तु आधारप्रधान प्रदेशसंक्रम यहाँगर विवक्षित है। इसी कारण पूत्र कथन में इस कथनमें बोडा अन्तर हो गया है।

 श्रमानकी दूसरी संग्रहहाध्टिसे मायाको प्रथम संग्रहहाध्टिमे विशेष अधिक प्रदेशपुत्रको संक्रमित करता है।

- माणस्स तदियादो सगहिकट्टीदो मायाए पटमसगइकिट्टीए सकमिद पदेसम्मं विसेसादिय ।
- मायाण पढमसगहिकद्वीदो छोअन्स पढमसगहिकद्वीण सकमिद पदेसम्मं विसेनाहिय ।
- मायाए विदियादो सगृहिक्ट्वीदो लोमस्स पढमाए संगृहिक्ट्वीए सकमिद
   पदेसम्म विसेसाहिय ।
- मायाए तदियादो संगद्दक्ट्टीदो लोभस्स पढमाए सगहिक्ट्टीए सकमि
   पदेसन्य विसेसाहिय ।
- ५ ७८४ एत्य सम्बत्य सतकम्माणुसारेशेव विसेताहियतः काविमिव बहुष्य । सेसं सुगर्म । # लोभस्स पढमिकड्डीदो लोभस्स चेव विदियसंगहिकड्डीए संक्रमदि पदसम्मी विसेमाहित्य ।
- ५ ७८५ एत्य वि संतकस्माणुसारेणेव विसेसाहियसं जादिनिवि वेतस्य । एत्य चौवली भणद्—कोहविवियसगहिकट्टिश्हां हेट्टा णिवविदासेससकमवश्यमधायवत्तसकमेणेव गहिरं, तत्य ययारतरासभवावो । एसो पुण ओकडुगासंकमो, तदो पुण्विल्लसकमदम्बादो असलेक्जमुणेणवेण

अ मानको तीसरी सप्रहकुष्टिसे मायाको प्रथम सप्रहकुष्टिमे विशेष अधिक प्रवेशपुलको संक्रमित करता है।

अ मायाकी प्रथम सम्रहकुव्टिसे लोभकी प्रथम सम्रहकुष्टिमे विशेष अधिक प्रवेशपुलको सक्रमित करता है।

अ माधाकी दूसरी सग्रहकृष्टिसे लोनकी प्रथम सग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रवेशपक्रको संक्रमित करता है।

क्ष मायाको तीसरी सप्रहुकृष्टिसे लोभको प्रथम सप्रहुकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशपुत्रको सकसित करता है।

\$ ७८४ यहाँ सवत्र सत्कर्मके अनुसार ही विशेष अधिकपना हो जाता है ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन सगम है।

अ लोमकी प्रयम कृष्टिसे लोभकी ही दूसरी सग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशपवको संक्रमित करता है।

§ ७८९ यहाँपर भी सत्कर्मके अनुसार ही विशेष अधिकपना हो गया है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

र्थाका—यहांपर यंकाकार कहता है—कोषकी दूसरी संग्रहकृष्टिसे लेकर नीचे पतित होने-वाला सम्पूर्ण संकम द्रव्य अच प्रवृत्त संकमके कमसे हो ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वहांपर अन्य प्रकार सम्मय नहीं है। परन्तु यह अपकर्षण सक्रम है, इसलिए पहिलेके सक्रम द्रव्यसे यह लक्षस्थातगुणा होना चाहिए, क्योंकि अच प्रवृत्त भागहारसे अपकर्षण उत्कर्षण भागहार सर्वेत्र असस्थातगुणा होना है। ऐसा उपवेश है? होबब्द, अधायवत्तभागहारायो ओकडड्बन्डुणभागहारत्त सव्वत्यासंकेज्जणुणहीणत्तोबएसाबो त्ति ? एस्य विरहारो बुज्यवे—सल्वमेत्, भागहारविवेसे ओइज्ज्ञमाणे तहा जेव होति ति । किंतु भागहारिवेसेसे एत्य गर्त्य, विरागमाहरप्यात्तिस्युण अधायवत्त्तभागहारस्य ओकड्ज्यभागहाराष्ट्र कारोचेब एदम्म विवादे वर्डोलिणियमावस्यायो । ज चेवसमित, एवस्मूखो चेव पुसादो व्यवस्य सिद्धिसमझक्यायो । ण च सव्यत्येव ओकडड्वस्ट्रजभागहारायो अधायवत्त्तभागहारस्यसम्बद्ध्य गुणत्त्रणियमो वरिल, अववाद्यवित्तयमेव मोत्रणगाय तस्य तहाभावास्त्र्यमायायो । तस्हा एवसिम विवादे अधायवत्त्रसम्बद्धा ओकड्ज्यसकमस्य भागहारविसेसो प्रत्यि ति सिद्धमेनस्स ब्रव्यविसेस

- क्षेत्रस्त चेव पढमसगहिकड्डीदो तस्स चेव तर्दियसगहिकिट्टीए सकमिद
   पदेसगग विसेसाहिय।
- ६ ७८६ एसो वि बोकडुणसकमो खेव। किंतु पुविस्कपडिमाहावी सपहितपडिम्महो विसेसाहिओ, तेण तब्बिसयसकमी वि विसेसाहिओ जावी।
- कोइस्म पढमसगइकिद्वीदो माणस्य पढमसगइकिद्वीए संकमदि पदेनमा सखेल्जगण ।
- ६ ७८७ लोभपद्व मसगहिकट्टीपवेससत्तकम्मादो कोहपद्वसस्यहिक्ट्टीए पदेसस्तकम्म तेरसपूण होद्व, तेण तत्तो सकासिज्जमाणपदेसस्य पि सखेजज्ञपुण चेव जाद । सेस सुगम ।

समाधान—पहुषिर उक्त शकाका परिहार करते है—यह सब है भागहार विशेषके देखनेयर उसी प्रकार है। कि नु यहींपर बागहार विशेष नहीं है, व्यांकि परिणामके माहास्यका लाख्य करने कथ प्रवत्त भागहारको अवनर्षण उस्तव्य भागहारको अनुवार हो इस विषयमे प्रवृत्तिक नियम स वान्य मानहारके महास्यक्ष प्रवृत्तिक नियम स वान्य मन किया गया है। बोर यह अनिद्ध भो नहीं है, वधींक हसी सूचके प्रकार अध्यक्षी शिद्धिका अवल्यन हा जाता है पर तु त्वज्ञ ही अपकर्षण उत्स्वण भागहारके अध्यक्ष प्रवृत्ति किया नहीं है वधींक इस अपवारक विषय में छोड़ कर अध्यक्ष शिद्धिको अवल्यन नहीं नियम नहीं है वधींक इस अपवारक विषय में छोड़ कर अध्यक्ष प्रकार कर विशेष स्वार्थ है। इसिक्य इस विषय में अब प्रवृत्त सक्रमसे अध्यक्ष प्रकार के विशेष प्रवृत्ति स्वार्थ हरने विशेष स्वार्थ करके विशेषां भागहार विशेष नहीं है। इसिक्य इसके प्रवर्शना आश्यकर के विशेषां भागहार विशेष नहीं है। इसिक्य इसके प्रवर्शना आश्यकर के विशेषां भागहार विशेष नहीं है। इसिक्य इसके प्रवर्शन स्वार्थ करके विशेषां भागहार विशेष स्वार्थ करके विशेषां भागवार है।

ॐ लोभकी ही प्रथम सम्बह्छ हिसे उसीकी तोसरी सम्बह्छ हिमे विशेष अधिक प्रवेशपृक्षको संक्रमित करता है।

§ ७८६ यह भी जपवयण संक्रम हो है। बिन्तु पहिल्के प्रतिग्रहसे साम्प्रतिक प्रतिग्रह विशेष अधिक है। इसलिए उसको विषय करनेवाला संक्रम भो विशेष अधिक हो जाता है।

 क्रोधकी प्रथम सम्बह्धियसे मानको प्रथम सम्बह्धियसे सस्यातगुणे प्रवेझपुंजको सक्रम करता है।

\$ ७८७ लोमको प्रयम सम्बह्मिएके प्रदेश सरकार्यते कोषका प्रयम सम्बह्मिएके प्रदेश सरकमं तेरहगुणा है, हसांलए उससे सकामत हानेवाला प्रदेशपुत्र भी संख्यातगुणा हो हो बाता है। शेष कथन सुगम है।  कोइस्स चैव पढमसगइकिट्टीदो कोइस्स चैव तदियसगइकिट्टीए सकमिद पदेसम्गं विसेसाहिय ।

५ ७८८ पुष्तितलपडिग्गहाबो एसो पडिग्गहो विसेसाहिओ, तेण कारणेण संकमबच्चमेर्द विसेसाहियामिवि णिहिङ्कः।

 कोहस्स पटमिकट्टीदो कोहस्स चेव विदियसंगृहिकट्टीए संकमिद पदेसम्गं सखेज्जगण ।

६ ७८९ उदीरिजनाणिकट्टीबो तवणतरहेट्टिमिकट्टीए पण्डमाणपदेसम्य सब्बेहितो बहुण होडि, तदायारेण तस्त सम्बद्धसेव पच्चासण्यकालेव परिणमण्डियमसस्याचो । तेण पुण्यित्क पिडग्गहाचो जद्द वि एसो पडिम्माट्टो विसेसहोणो तो वि एस्वतव्यसकमदक्ष्य स्वेडकणुणमेवेदित वेत्तस्य।

 एसो पदेससक्मो अङ्क्तो वि उक्खेदिदो सुदुमसांपराह्यकिङ्गीस कीरमाणीसु आसओ चि काहण ।

५ ७९० एदस्सत्यो वुच्चदे—एसो परेससकमो बादर्राकट्टीविसयो 'ब्रह्मकतो वि उच्छे दिवो' ब्रह्मकताथसरो वि सतो पुणर्शिक्षविषुण भणियो । किम्प्रद्रेभे भणिज्ञवि सि चे ? 'ब्रुह्मत सापराइद्यक्टिटीयु कोरमाणोसु आसवो ति कान्नुण' सुहमसापराइद्यक्टिटीयु कोरमाणोसु जो पदेस सकसो परिवरो तस्स कारणपुत्रो सि कान्नुण अहम्कतावसरो वि होतो एसो पदेससंकमो पुणरुच्चाद्रूण भणियो सि बुल हो इ.। कथमेसो बादर्राकट्टीविसयो परेससंकमो सुहमसापराइय

 क्रोधकी ही प्रथम लग्रहकृष्टिसे क्रोधकी ही तोसरो सम्रहकृष्टिसे विशेष अधिक प्रदेश प्रथको सक्रम करता है।

ुँ ७८८ पहलक प्रतिग्रहसे यह प्रतिग्रह विशेष अधिक है। इस कारण यह सक्रम प्रस्य विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है।

अक्रोधकी प्रथम कृष्टिसे कोषकी ही दूसरी संग्रह कृष्टिमें सस्यातगुणे प्रवेशपुजको संक्रम करता है।

\$ ७८९ उदीर्यमान कृष्टिसे तदनन्तर अधस्तन कृष्टिमें सक्रमित होनेवाला प्रदेशपुत्र सबसे अधिक होता है, स्थोकि तदाकार रूपसे उस सबके ही प्रस्थासप्त कालके साथ परिणमनका नियम देक्सा जाता है। इस कारण पहलेके प्रतिग्रहसे यथिप यह प्रतिग्रह विशेष होन है तो भी यहाँका संक्रम इक्ष कस्यातगुणा ही है ऐसा ग्रहण करता चाहिए।

अ यह प्रवेशसकम यद्यपि अतिकान्त हो गया है तो भी सुक्ससाम्परायिक क्राध्ययोंका आध्यभत है ऐसा समझकर पुन उठाकर कहा गया है।

\$ ७९० अब इसका अथ नहते हैं — बादरकृष्टिका विषयभूत यह प्रदेशसंक्रम यद्यपि 'अहनकतो वि धनकेदि दो' अतिकात अवसरको प्राप्त होता हुआ भी पून उठाकर कहा गया है।

शंका-ऐसा किस लिए वहा जाता है?

सभाषान-सूक्ष्मसास्परायिक कृष्टियोके किये जानेसे आश्रयमूत है ऐसा समझकर अर्थात् सूक्ष्मसास्परायिक कृष्टियोके किये जानेसे जो प्रदेशककम प्राप्त होता है उसका कारणभूत है ऐसा किट्टीबिसयस्य परेसमकमस्स आसयभूवो ति चे ? वुच्चवे—सुतृमसीपराइयकिट्टीयु कीरमाणीमु तिष्वसयस्य परेससकमस्स गुणगारो भणिवो, लोभविवियवावरसापराइयिकट्टीयो तस्वैव चरिम बादसापराइयिकट्टीए सकममाणपरेसमावो सुद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्यानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्यानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्यानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धानिद्धान

७५१ अण्ण च पृथ्वमेबीए पणालीए जहाकममाण्तूण लोजविविधवाबरसापराइयिक्ट्री सक्वेण पांच्यामय पुणी तस्तो मुहुससापराइयिक्ट्रीसक्वेण पांच्यामयाणो पवेतांपडो एव पांच्या मित्र लागावण कृतेण एसा वावरां कट्टीसियो प्रवेसपकमा गुटुसतापराइयिक्ट्रीतु कोरमाणोसु आस्यञ्जे आही, अण्याहा पण्यवस्थाहण्यां विण्याणीयाभावातो ।

५ ७९२ अथवा पुत्र्य बायरिकट्टोबिसयस्स पदसतकमस्स आणुपृत्योबिसेसो चेव कोहविविय किट्टीवेबगावसरे भणिबो, ण पुणो तत्य तिक्सवश्योबबहुत्तपरिक्सा आडता, तदो तत्य परुवणा कोग्गो एसो पदससकमप्याबहुत्वविही अइक्कतावसरो वि एण्हिमुक्वेवियो सुहुमसापराइयकिट्टीसु

समझकर अतिकान्त अवसरको प्राप्त होता हुता भा यह प्रदेशसकम पुन उठ।कर कहा गया है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

शका—यह बादरकृष्टिविषयक प्रदेशसकम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिविषयक प्रदेशसकमका आश्रयभूत कैसे है ?

समाधान— बहुते हैं— सूत्रमसाम्यरायिक कृष्टियोके किये जानेये तद्विजयक प्रदेशसक्रमका गुणकार कहा। कोमकी दूननी बादरसाम्यरायिक कृष्टिको उत्तीको जितम बादरसाम्यरायिक कृष्टिको उत्तीको जितम बादरसाम्यरायिक कृष्टिको उत्तीको जितम बादरसाम्यरायिक कृष्टिको संक्रमका होनेवाका प्रदेशपत्र सस्वात तृष्ट्या होता है। जोर इस प्रकारका ने प्रदेशपत्र सस्वात तृष्ट्या होता है। जोर इस प्रकारका ने प्रदेशपत्र सम्बात तृष्ट्या होता है। जोर इस प्रकारका ने प्रवेशपत्र स्वात तृष्ट्या होता होता हुता उसके जनुतार ही यहाँपर भी उस सस्वातगुष्टा हो प्रदेशसक्रम ययासम्बद प्रवतमान होता हुता उसके जनुतार ही यहाँपर भी उस सम्बारस्य प्रकार इस जबविशेषका ज्ञान करानेके हाग सुक्रमधाम्यरायिक कृष्टियोके किये जानेने यह प्रदेशसक्रम जाअयपन्त हो गया है।

५ ७.९१ दूसरी बात यह है ि पहुले इस प्रणाली द्वारा कमसे आकर लोग सी दूसरी बादर साम्पराधिक कृष्टिक्सरी परिणमन करके पुत जससे सुक्रमाम्पराधिक कृष्टिक्स परिणमन करने वाला प्रवेदायिष्ठ इस प्रकार परिणमन करता है इस प्रकारका ज्ञान कमाने द्वारा यह बादर कृष्टिविषयक प्रवेशसंक्रम सुक्रमास्पराधिक कृष्टियों के किये वाने में आश्रयभूत हो गया है, क्यों कि अन्यधा प्रकृति द्वव्यके माहास्पके लिणयके उपायका ब्यान है।

९ ७६२ अथवा पहले बादरकृष्टिवयम प्रदेशसक्तमका आनुपूर्वीविदाय ही क्रोचकी दूसरी कृष्टिबेदकके अवसरपर कह लाये हैं, परनृ वहिंगर तद्विषयक अव्यबहुत्वकी परोख्रा आरम्भ नहीं की गयों है, स्विष्ठये बहीपर प्रस्पाणके योग्य यह प्रदेशसक्तम अल्यबहुत्वकी विधि अतिकानतस्प अवसरवाली होकर भी इस समय उसकी प्रस्पणा अधित है। सुक्सशस्प्रायां कृष्टियोंकि किये कीरमाणीसु कि कारण पुष्वयरुविश्रत्यविश्वयं विसेर्साणण्याहेउसेणासयभूवो ति कारूण, तस्त्रा सुरुक्षांपराष्ट्रयां द्वीवस्ययदेसरुक्षयव्ववापसर्वेण बावरसापराद्वाकट्टीविसलो वि पदसरकम प्यावरूजविही पक्षियो ति एसो एत्य सुस्त्यसक्त्राचो । एवतेव परेससंक्रमप्यावरूजविहि जाणाविय सर्वाह सुकुमसंविराद्वयकिट्टीकरणद्वाविसय पक्ष्यणाविससं पृणो वि पक्ष्यमाणो सुस्त्यवव्यक्षसर मार्ववेद्य-

- सुहुमसांपराइयिकद्वीस पढमसमये दिज्जदि पदेसगं थोव ।
- # विदियसमये असलेज्जगुण जाव चरिमसमयादो चि ताव असलेज्जगुणं।
- ५ ७९३ समये समये कणतगुणविश्ववेद्य परिकामिहि बहुमाणो एसो पिडसमयमसक्षेत्रअगुणं पर्वसमामोकड्वियूण जाव बावरसाश्राह्यचरिमसमयो ति ताव सुहुमसापराइथिकट्टीसक्वेण परिण मेर्वि ति भणिव होति ।
- \* एदेण कमेण लोमस्स विदियिकिङ्कि बेदयमाणस्स जा पढमिङ्किदी तिस्से पढमिङ्किदीए आवलिया समयाहिया सेसा चितम्हि समये चित्मसमयबादरकापराहजो।

 ५ ७९४ गयत्थमेव युत्त । एव चरिमसमयबावरसांपराइयभावे वट्टमाणस्स तक्कालभाविको जो परुवणाविसेसो ताळाळायकरणद्रमुवरिमो सुसुवबधो—

जानेने पहले कहे गये अर्थके विषयमें किस कारणसे विशेष निर्णयमें हेतृरूपसे आश्रयभूत है ऐसा समझकर उससे सुहमसाम्परायिक कृष्टिविषयक प्रदेशसकमको प्ररूपणाके प्रसगते बादर साम्परायिक कृष्टिविषयक प्रदेशसकम अल्पबहुत्वविषि कही गयी है यह यहाँगर इस सुत्रका समुच्चय रूप अर्थ है। इस प्रकार इस प्रदेशसकम अल्पबहुत्य विषिका ज्ञान कराकर अब सुक्मसाम्परायिक कृष्टिकाण कालविषयक प्ररूपणाविशेषका किर भी प्रकृषण करते हुए आगेके सुत्रप्रकृष्टिकाण कालविषयक प्ररूपणाविशेषका किर भी प्रकृषण करते हुए आगेके सुत्रप्रकृष्टिकाण कालविषयक प्रकृषणाविशेषका किर भी प्रकृषण करते हुए आगेके सुत्रप्रकृष्टिकाण कालविषयक प्रकृषणाविशेषका किर भी प्रकृषण करते हुए आगेके सुत्रप्रकृष्ट

अप्रयम समयसम्बन्धी सुक्मसाम्परायिक कृष्टियोमे बल्प प्रदेशपुत्रको देता है।

इत्तरे समयसम्बन्धी सूक्त्रसाम्पराधिक क्रुडियोंने बन्तिम समयके प्राप्त होने तक असल्यात्युण प्रवेशपुत्रको वेता है।

५ ७९२ समय समयमें अनन्तगुणवृद्धिन्य परिणामोके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता हुआ वह क्षपक जीव प्रतिसमय असस्यातगुणे प्रदेशपुणका अपकर्षण करके बादर साम्परायिकके अन्तिम समय तक सुरुमसाम्परायिक इष्टिरूपके परिणमाता है यह उक्त सुजहा तास्प्य है।

इस क्रमसे लोभकी बुसरी कृष्टिका वेदन करनेवालं क्षपक जीवके उसकी जो प्रथम स्थिति होती है उसकी एक समय विषक जब एक बाविल क्षेत्र रह जाती है उस समय जीव जितम समयवर्ती बादरसाम्पराधिक होता है।

५ ७९४ यह सूत्र गतायं है। इत प्रकार बन्तिम समयवर्टी बादरसाम्परायिकशावर्मे विद्यमान इस सपक जीवके तत्काल होनेबाला वो प्रकपणा भेद है ससका निणय करनेके लिये बागेका सुवधवन्य बाया है— श्रतिम्ह चैव समये लोमस्त चित्रससमयबादरसांपराइयिकड्डी संख्रुन्ममाणा
 सछुद्धाः

६ ७९५ तिम्ह चेवाणियिट्विरिक्समये छोभस्स चरिमबावरसायराङ्घणिट्टी वृज्यमेवादिविव जहाकम सञ्चन्नमाणा णिरवसेस सहुमसायराङ्घणिट्टीलु ससुद्धा ति बुत होइ । एव च उत्पादा गुण्डेट्यस्मित्रमुण पर्कावत, वण्याहा से काले पद्मस्तप्यसुद्धमाणे बहुनाणस्य णिरुद्धवादर सांपराङ्घितिहोए गृहपिकट्टीस जिरवसेन सछोहयभावदसायराङ्घ सिंदि हो चेव ताथे सुन्नसायराङ्घणिट्टीस संस्वतायराङ्ग पिट्टिक हो चेव ताथे सुन्नसायराङ्घणिट्टीस संस्वतायराङ्ग किट्टील विवास स्वतायराङ्ग किट्टील विवास स्वतायर स्वता

 क लाभस्स बिदियिकद्दीए वि दोअ।विक्रियवधे समयूणे मोच्ण उदयाविकय-पविद्व च मोच्ण सेमाओ विदियिकटटोए अतरिकट्टीओ सङ्करमाणीओ सङ्ख्याओ ।

 ५ ७९६ गयरवमेद सुन । सपहि एत्वेव समये सम्वेसि कम्माण द्विविजय द्विविसतकम्म पमाणावहारणद्वय्वरिम सुत्तपवधमाह —

अतिह चैव लोभसजलणस्स द्विदिवधो अतोग्रहुच ।

§ ७९७ अणियट्टि॰चरिमसमयजहणाट्टिविधस्स लोभसजलणविसयस्स तप्यमाणसाण

ঞ্চ उसी समय को अकी अितम समयवर्ती झादरसाम्पर।यिककृष्टिको सन्नमणको प्राप्त होती हुई सक्रमित हो जाती है।

५ ७९५ अिव तहरणके जितम समयमे लोमकी अस्तिय बादरताम्बरायिककृष्टि यहले ही आरम्भ होकर कमसे सक मन हानी हुई पूरो सुरुवमास्परायिक कृष्टियोमे संक्रमित हो बाती है। यह जक क्षत्रका ताथ्य लेकर कहा है, अन्यवा तदन तर समयमे प्रथम समयवती सुरुमताम्परायिक मात्रमे विद्यमान इस अपनक जीवके विव क्षित्र तहार मात्रमे प्रथम समयवती सुरुमताम्परायिक मात्रमे विद्यमान इस अपनक जीवके विव क्षित्र वादरमाम्परायिक छिटके बुध्यक्रप्रस्थाने पूरा सक्कमणनाव देखा काता है। केवल तोमरी बादर सायपायिक छिट हो उस समय सुक्ष्यमाम्बरायिक छिटियोम सक्कमित नही हुई है, किन्यु लीभकी दूसरी बादर साम्परायिक छोटक भी नवकव व और उच्छिट्यांकिक छोडक पूरा ही प्रदेशपुत असमे सक्रमित हुआ है इय बातका ज्ञान कराते हुए इस सुवका कहते हैं.

ॐ लोमकी दूसरी कृष्कि भी एक समय कम दो आविलत्रमाण तवकवन्यको छोदकर और उवधावलिमे प्रविष्ट हुए इत्यको छोडकर शेव सब दूसरी कृष्टिको अन्तरकृष्टिया संक्रम्यमाण होतो हुई सक्तित हो जातो हैं।

९ ७९६ यह सूत्र गतार्थ है। अब इस्रो समयमे सब कमोंके स्थितिबन्ध और स्थितिसश्कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रप्रव घको कहते हैं—

🕸 उसी समय लोग सञ्चलनका स्थितिब च अन्तमृहृत प्रमाण होता है ।

५ ७९७ अनिवत्तिकरणके अतिम समयमे लोम संव्यलनविषयक अधन्य स्थितिबन्धके

इक्कसाबी एत्थेव मोहणीयस्स बंधबोच्छेबो बहुच्चो, एत्तो उर्वार तव्यवकारणपरिणामाण ससमवादो।

# तिण्ह वादिकस्माणं द्विदिवधी अहोरत्तस्य अतो ।

९ ७९८ पुव्विक्लर्सार्थावसये विवसपुथलमेतो एवेसि द्विविवयो तत्तो जहाकम परिहाइदूण
अहोरत्तस्सतो प्रृहुत्तुर्थात्तओ होद्ण पयट्टवि ति वृत्त होइ।

णामागोदनेदणीयाण नादरसांपराइशस्त जो चिस्मो द्विदिवधो हो सखेजजेहि
 वस्ससइस्सेहिं हाइद्ण वस्सस्स अंतो जादो ।

५ ७९९ सुगममेव सत्त ।

- \* चरिमनमयवादरसांपराइयस्न मोहणीयस्त द्विदिनतकस्ममतोग्रहुत्त ।
- # निण्हं चादिकस्माण द्विदिसतकस्मं सखेज्जाणि वस्त्रसहस्साणि।
- # णामागादवेदणीयाणं द्विदिसतकम्ममसंखेडजाणि बस्माणि ।

६८०० एवाणि स्ताणि । सुगमाणि एवमिणबहिकरणद्य समाणिय संपिष्ट एतो से काले जहावसरपत्त सुहुमसांपराइयगुणहाण पडिवकत्रमाणस्स जो परूवणाववधो तिष्णहेस करणहुनुसर सत्तारभो—

# से काले पहम नमयसुद्ध मर्मापगाइयो जादा ।

त्तस्त्रमाणपनेशा अतिक्रम न होनेके कारण योगर मोहनीयको बन्बब्युच्छित्त जातनी चाहिए, क्योंकि इनके शार्गे उसके व चके कारणभूत पिणामीका होना खसम्मव है।

क्ष तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध कुछ कम दिन रात प्रमाण होता है।

६ ७९८ पूर्वोक्न सन्धिस्थानमे 'दवनप्रयक्तवप्रमाण कर्मोका स्थितिब वे होता था पुन उससे क्रमश घटकर कुछ कम दिनरातके मोगर मृहूर्तप्रयक्तवप्रमाण होकर प्रवृत्त रहता है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

क्ष नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मोका बादरसाम्पराधिक क्षपक जीवके जो अन्तिम स्थिति-बन्ध होता है वह संख्यात हजार बचसे घटकर एक वर्षके भीतर हो जाता है।

§ ७९९ यह सूत्र सूगम है।

 अन्तम समयवर्ती बादरसाम्परायिक सपक जीवके मोहनीयकमका स्थितिसरकर्म अन्तपृष्ट्रत प्रमाण होता है ।

क्ष तीन घातिकमाँका स्थितिसस्कर्म सक्यात हवार वर्धप्रमाण होता है।

🕸 नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका स्थितिसत्कर्म बसक्यात वर्षप्रमाण होता है।

\$ ८०० ये भूत्र सुगम है। इस प्रकार अनिवृश्तिकरणके कालको समाप्त करके अब इसके आगे तदनन्तर समयम यथावनर प्राप्त सुकतान्पराधिक गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले खपक जीव का जो प्रक्षपणाप्रसम्ब है उसका निर्देश करनेके लिए आगेक सुत्रको आरम्भू करते है—

क्ष तदनन्तर समयमे यह क्षपक जीव प्रथम समयवर्ती सुक्तमसम्परायिक हो जाता है।

- ५ ८०१ बावरिकट्टीबेबगद्धासमितसम्बातरसेव सुद्धमिकट्टीओ ओकड्डियूण वेदेमाणो ताघे पढमसमयसङ्घमसापराइयभावेबीसो परिणदो लि वृत्त होइ।
  - # ताघे चेव सहपसापराइयिकट्टीणं जाआ हिदीशो तदो हिदिखडयमागाइद ।
- § ८०२ तिम्म खेव सहमसांपराइयण्डमसमए छोभसंबछणसहमि होणं जाओ द्वितीओ अतोपृहत्तपमाणाओ तत्तो सवेज्वदिभागमेल द्वितिखड्य गहेदुमाडलिमां युत्त होइ। मोहणीयाणु भागस्त किट्ठीगबस्स आ बणुसमयोषट्टणा पुख्यस्वित सा तहा खेव प्यद्वदि ति बहुब्बा, तत्य णाणलाभावायो। पावरणाविकमणा पि द्विति बणुभागमावा पृज्य च प्यद्वति ति ण तत्य वि पश्चयाभेयो आहतो। सपि तत्यत्वणयेसमामाकिष्ट्रपूण कथ णिसिखि ति आसकाए णिक्याविद्याणस्वति स्ति सारकाए णिक्याविद्याणस्वति स्ति स्वात्ता ।
  - तदो पदेसग्गमोकिट्ट्यूण उदये थोवं दिण्णं ।
- ६८०१ बादरकृष्टियोके वेदककालके समाप्त होनेके समनन्तर हो सूक्ष्मास्यराभिक कृष्टियोको अपकृषित करके वेदन करता हुआ यह क्षपक जीव उस समय प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सास्पराधिक आवसे परिणत हो जाता है यह उक्त कथनका तास्पर्य है।
- ॐ उसी समय सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोकी जो स्थितियाँ हैं उनमेले स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है।
- \$ ८०२ उसी सुरुमगाम्यायिनके प्रथम समयमे लोग सञ्चलनसम्बन्धी सुदमकृष्टियोकी कत्तमहूत प्रमाण जो स्थितियाँ हैं उनमेसे सल्यात्वे आग्रमाण स्थितिकाण्डकको ग्रहण करनेके सिंहण करनेक सिंहण आग्रमाण स्थितिकाण्डकको ग्रहण करहे आय हैं वह उनी प्रकार प्रनत्य रहता है ऐया जानाग चाहिए, स्थिकि उसमे तानायनेका अभाव है। इसी प्रकार जानायशादि कमोंका भी स्थित्वात और अनुवायबात पहलके ममान प्रवृत रहता है, उसमें भी प्ररूपण नेद नहीं जारम्म होता है। जब वहाँ सम्बन्धी प्रदेशपळ्का अथववण करके सिंस प्रकार तिमन करना है एवं बार्शका होता है। यह स्वर्मकर्मी प्रदेशपळ्का स्थापक स्यापक स्थापक स

## 🕸 उसके बाद प्रदेशपुजका अपकर्षण करके उदयमें अल्प ब्रव्य दिया गया है।

\$ ८०३ सूक्मसाम्पराधिककृष्टियोको उल्कीयमाण और अनुस्कीर्यमाण स्थितियोमेसे प्रदेशपत्रके असंस्थातव भागका अपकृषण करके पुन अपकृषित समस्त इत्यक् असस्यात बहुभाग प्रमाण प्रदेशपत्रका पुषक् स्थापित करके उत्तके असस्यातव भागप्रमाण प्रदेशपत्रको गुणक्रीण क्येषे सिक्त करता हुआ उदय स्थिति स्तो-तत हो असस्यात सम्यशबद्धप्रमाण प्रदेशपुत्रका स्थित करता है यह उत्तत कथनका तास्य है।

# अंतोग्रहुत्तद्वमेत्रमसखेज्जगुणाए सेटीए देदि।

५ ८०४ जवयद्विरोए णिसित्तवदेसींपडाबो बसखेऽजगुण परेसम्म तत्तो जणतरोवरिमद्विबोए णिसिस्मित । तत्तो बि असखेऽजगुण परेसम्म तनुवरि द्विबोए णिसिस्मित । एवणजतराजंतराबो असखेऽजगुण परेसम्म णिसिस्माणो गण्डति आज अतोष्ठेत्रज्ञाणुवरि गतुणेश्वतणगुणसेत्रि सीसर्य जाव ति । एव च गुलसेडिजडाजमेत्रज्ञालयेत्रायासस्स सखेऽजिबिमानेतिमिति चेत्तव्य । सपिह एवस्सेव गुणसेडिजडाजमेत्रज्ञालयेत्रायासस्स सखेऽजिबिमानेतिमिति चेत्रव्य । सपिह एवस्सेव गुणसेडिजडाजमेत्रज्ञालयेत्रायासस्य सखेऽजिबिमानेतिमिति चेत्रव्य । सपिह एवस्सेव गुणसेडिजिबखायासस्य कुडोकरणहर्श्वस्त्रप्राणिहेसी-

## गुणसेढिणिक्खेवो सुहुमसांपराइयद्वादो विसेश्चरो ।

५ ८०५ सहुमसांपराइयद्वा अंतोमृहुत्तमेत्ती होबि । तत्ती विसंयुक्तरो एसी गुनसेविणिश्खेवा-यामी बहुत्र्यो, तत्ती सक्षेत्रमामाध महिल्यणेवस्स गुनसेविणिश्खेवायामस्य पवृत्तिसणावी । णाणा बरणादिकस्माण ए तक्काल-भाविज्ञो गिल्यगुनसेविणिश्खेवायामी सहुमसारपह्ययदाशे विसेतुत्तरो होषूण पयट्टाणो एत्ती अतीयुद्धतद्वाणपुण्यति विद्युष्ण वट्टिव त्ति बहुत्वो, स्रोणकसायदाणं पि पि बोल्युण तस्सायहाणाणियमससणावी । एयनेविम्स बद्वाणे स्नोक्ट्राव्यव्यव्यक्तव्यवस्तासकेव्यवस्तासकेव्यवस्तामाणे कर्य णातिवाचि ति आसकाए णिररोगोकरणहमुसत्तस्तारंगी—

गणसेढीसीसगादो जा अणतरिट्टदी तत्थ असलेज्जगुण ।

#### 🕸 उसे अतमूहतकाल तक असल्यातगुणे श्रेणीरूपसे देता है।

\$ ८०४ उदयस्थितमे निकार्त किये गये प्रदेशपजसे असस्यातगुणे प्रदेशपजसे उससे अनन्तर वर्षारम स्थितमे सीचता है। फिर उससे भी असस्यातगुणे प्रदेशपजसे उससे अरसको स्थारन करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर उससे अरसको प्रदेशपजसे प्रदेशपजसे विकार करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर उससे असस्थातगुण प्रदेशपजसे विकार करता हुआ तबतक जाता है जब अन्तर्महृतप्रमाण आयाम अत्र जाकर यहाँसम्बन्धो गुणवर्षि सीचें प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह गुणव्र णि वायाम यहाँसम्बन्धो समस्त अन्तर आयामके स्थातव आगमणाण होता है ऐसा प्ररुण करना चाहिए। बद इसो गुणवर्षि पिनिक्षेत्रके आयामको स्थाह करनेके लिए जागेके सुत्रका निर्देष करते हैं—

### क्ष वह गुणश्र णिनिक्षेप सुक्तसाम्पराधिकके कालसे विशेष अधिक होता है।

\$ ८०५ प्रमसाम्परायिककाल अन्तमुहूर्तप्रमाण होता है, अत बससे विशेष अधिक यह गुणश्रेणिनिसंपका आयाम जानना चाहिए, क्योंकि उससे इस गुणश्रेणि निसंपके आयामकी संख्यातवें भाग अधिक प्रयत्ति देखों जाती है। जानावरणादि कमोंका भी तत्कालभावो गिलत गुणश्रेणि निसंपक्ष्यक्ष्यों आयाम पुरुमसाम्परायिकके कालसे विशेष अधिक प्रमृत होता हुआ इससे अन्तमेहूर्तप्रमाण आयाम ऊपर जाकर अवस्थित रहता है ऐसा जानना चाहिए, इयोकि लोण-क्षायों कालको बिताकर उसके अवस्थानका नियम देखा जाता है। इस प्रकार इस आयामसे अपकृष्य होता कि से प्रकार पर स्थान अपने विशेष क्षायों भागको गुणश्रेणि निक्षित्र करेषे पुन रोष बहुआम प्रमाण हम्यको इसके अपने स्थितयोथे निस्त करता है ऐसी आयाको हमें देखन करता है ऐसी आयाको होते दिचन करता है ऐसी आयाको होते पर निश्चक करने के लिए आयोक सुमको आरस्य करते हैं—

🕸 गुणभ्रोण-शिवसे जो तदनन्तर स्थिति है उसमें असख्यासगुणे द्रव्यको देता है।

९ ८०६ अतरद्वाणस्स सक्षेडअविभागे चेव ययवगुणतेद्वोतीसगे [सजादे तत्तो ज्ञणतरोविरमा जा अणतरिट्ट्योत तत्त्व गुणतेद्वितीसये जिलित्तप्रवासगावी अत्तक्षेडअगुण प्रवेसगा जितिस्यवि ति भणिव होति । ण चेदस्य वज्ञस्य गुणतेद्वितीसयवव्यादो अत्तक्षडअगुणतम्सिद्धं, लोकेट्ट्ट्रिश्यस्य व्यवसासक्षेडअने प्रासेतु त्यालोग्यसक्षेडअक्टेब्रीह लादिश्चेतु तत्त्रप्रेयक्षड विद्यादृ्विश् एणवदिव ति पुष द्विया तत्त्वत्यसालोडअं भागे घेत्न अतरिट्ट्योतु समयाविरोहेण जिलित्तमाणस्य परिप्कुडमेव प्यवद्यव्यस्य गुणतेद्वित्तात्वयव्यव्यशे स्व कंडजगुणत्तार्वाद्विद्वत्यावो । एत्तो परमंतर्यादृवित् कणातराजत्राद्यो एगेगगोवुक्छवित्तस्त्रस्थाणे ए येत्सविव्यास कुणवि जाव अतरवित्तरिति ति इम्मत्यवितित युट्पाएमाणो सुत्तमुत्तर मणह्—

 क्ता विसेसहीण ताब जाव पुष्टबसमये अतरमासी तस्स अतरस्स चरि-मादो अतरहिदिदो चि ।

६८०७ कृदो ? अतरिट्टदोस् ओकड्डिब्सयम्बब्धस्य सखेक्चे भागे घेतण सत्याणे एयगो-बुच्छायारेण णिसिबसाणस्य प्यारतरासम्बादो । तन्हा एवछिष्ठेण पदेसविष्णासेण अतरमादूरिक स्ति एता एत्य मुत्तत्यसक्थाचो । एवमतरिट्टबोस पदेसविष्णास कावृण पुणो एतो पर विविद्य द्विबीए जा आविद्विदी तत्व केरिस पदेसविष्णास कुणवि ति बासकाए णिरारेगीकरणट्टमुत्तर सत्तताह—

 अतके आगे, पूब समयमें जो अतर बा उस अन्तरको अन्तिम अन्तरिस्वितिक प्राप्त होनेतक एक एक विशेषहीन इच्यको देता है।

\$ ८०७ श्योकि अ तरसम्बाधी स्थितियोंने अपकृषित हुए समस्त प्रव्यके संस्थात बहुआगको महुण करके स्वरातन एक गोपुञ्छाकारक्यमे सिवन करनेवाले सपक खीवके अन्य प्रकार सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकारके प्रदेशांव मानके द्वारा अन्तरको भरता है यह सहायर सुवार इस सुकार समुक्वस्थल अर्थ है। इस प्रकार अत्यसम्बन्धी स्थितियांने प्रदेशीवन्यास करके पुन इससे आपी दितीय स्थितियों जो आदि स्थिति है उसमें किस प्रकारके प्रदेशीवन्यासको करते हैं।

६ ८०६ व्य तरके बायामके सल्यातवें मागमे ही प्रकृत गुणवें णिशीयके हो जानेपर उससे अन त जो उपरिम अन तर स्थिति है वहीं गुणवें जिशीयें में तिक्षा किये गये प्रश्चिप कर तर स्थिति है वहीं गुणवें जिशीयें है। बौर यह हव्य गुणवें जिशीयें के टक्क कपनका तात्ययें है। बौर यह हव्य गुणवें जिशीयें के टक्क कपनका तात्ययें है। बौर यह हव्य गुणवें जिशीयें के टक्क असल्यात माने तरायोग्य असल्यातल्यों के द्वारा मानित करनेपर उनमे-से एक मागप्रमाण हव्य दूषरी स्थिति पेतित होता है इस प्रकार इस टक्स के प्रहास कर के वहीं सम्बन्धी तस्थात बहुमाग टक्स होता है इस प्रकार इस टक्स के स्थान करने अत्यात होता है इस प्रकार हात्य के प्रकार कर अस्त स्थान करने स्थान स्था

 चरिमादो अतरिहदीदो पुष्यसमये जा विदियद्विदी तिस्से आदिहिदीए दिज्जमाणगे पदेसगे सखेज्जगुणहीण ।

५ ८०८ कृवो ? जतरहिं तोषु पुण्युत्तवस्वस्य सखेडले मागे जिसिक्यूण पुणो सेसर खेडलि मागमेलवस्वमतरायामावो संखेडलगुणिविवयिद्वीए जहायिव मागे जिसिक्याणरस्य परिप्कुडमेवे विकास सर्वाव्यव्यास्य सिर्वेद्यास्य स्थानिक प्रतिक्रिक्याण्य सिर्वेद्यास्य सिर्वेद्य सिर्

तत्तो विसेसहीण ।

५ ८०९. एक्तो परमेगेगगोबुच्छविसेतहाणीए विसेसहीण पदेसणिक्सेव कुणमाणो गच्छवि जाव सुटुमसोपराइयिकट्टीणमुक्कस्सट्टिबीबो समयाहिवाविक्यमेक्त हेट्टा बोसरिऽ, ण ट्विवतिदत्यद्विवि

अ अन्तिम अन्तरसम्बन्धी स्थितिसे पूव समयमे जो द्वितोय स्थित है उसको आदि स्थितिमे जो प्रदेशपुत्र दिया जाता है वह सक्यातपुणा होन होता है।

\$ ८:८ वयोक व तरसम्बन्धी स्थितियोमें पूर्वोक द्रव्यके सस्यात बहुनागप्रमाण द्रव्यको (सवस करके पुन शेष असस्यातव आगप्रमाण द्रव्यको अन्तर आयामसे सस्यात् पूर्णो द्वितीय स्थितिय विभागके अनुसार धियन करनेवाले अपक जीवके स्पष्ट ही इस सम्बिद्धानमे दिया जानेवाला प्रदेशपुण्य सस्यात्पुणा होन देखा जाता है । यहांपर यथिष सूक्तसाम्पराधिक कृष्टियोको स्थिति अन्तरके मर देनेके कारण एक ही हो गयी है तो भी अनिवृत्तकरणके अन्तिम समस्यको अपेक्षा प्रथम और दितीय स्थितिका भेद करके अन्तरको अन्तिम स्थिति और दितीय स्थितिका भोद स्थित आपि स्थिति सहण करनी वाहिए इस वातका ज्ञान करानेके लिए इन दोनो हो सूत्रोमें पूर्व समयका निर्देश किया गया जानना चाहिए। यद्याप यहांपर अन्तरस्थितियोमे अपकृष्ठिय तमस्य इस्पान सस्यात विभाग प्रथम प्रथम स्थान करता है और दितीय स्थितिक साथा स्थान करता है और दितीय स्थितिक साथा स्थान करता है और दितीय स्थितिक आयामके सिद्धिमें कोई सरिवन्य नहीं है, स्थोक अन्तरके आयामके दितीय स्थितिक आयामके असस्यातगुण्यनेका आश्रय करके उसको सिद्धिमें कोई सर्वावन्य नहीं है, स्थोक अन्तरके आयामके दितीय स्थितिक आयामके असस्यातगुण्यनेका आश्रय करके उसको सिद्धिमें कोई स्थान हीं पार्य जाती। इस प्रकार इस सिच्यानगुण्यनेका आश्रय करके उसको स्थान हीं पार्य जाती। इस प्रकार इस सिच्यानगुण्यनेका अनुसान से स्थानगुक्तिन प्रदेशनिकको करके बद इसके उत्यत्ति स्थितिको ने प्रदेशनिकिको इस अकार करता है इस बातका करके हिस्स अर्थ हम्म अपार है—

क्ष उससे आगे विशेषहीन द्रष्यको देता है।

५ ८०९- इसके बागे एक एक गोपुच्छाविशेषकी हानिद्व रा विशेषहोन प्रदेशनिक्षेत्र करता हुआ सुक्मसाम्परायिक कृष्टियोको छत्कृष्ट स्वितिसे एक समय अधिक एक आविश्वप्रमाण स्विति

१ बामती एकको चेव इति पाठ ।

त्ति, तत्तो परमहच्छावणाविसये णिक्कंवासंभवावी ति एसी एरव सत्तत्वसकमावी। एवमेतिएण पवधेण सुहमसापराइय पढमसमए विज्जनाणपवेसग्गस्स सेडियरूवण समाणिय सपिह इममेवत्य प्रवसहरमाणसृतग्रुत्तर भणइ—

 \* पदमसमयसुद्दुमसापराइयस्त जमोक्तङ्किज्जदि पदेसम्मं तमेदीए सेढीए णिक्सिवि

§ ८१० गक्ष्यमेव सुत्त । सपिह विदियादिसमयेसु वि एसो चेव ओकड्डिज्जमाणपदैसम्यास्स
णिसेयविज्णासक्तमो अण्गतस्यो ति जाणावणद्रमुवरिम पबचमाह—

\* विदियसमप् वि एव चेव । तिद्वसमये वि एव चेव । एस कमो ओकड्डि-द्ण णिभिचमाणगस्स पदेसम्गस्स ताव जाव सुहुमसापराइयस्स पढमिट्टिदिखडय णिन्छेबिद ति ।

५८११ त जहा—िविद्यसमये ताव पढमसमयोकड्डिब्बब्बाबो असंखेजनागुणं पर्वेसम्य मोकड्डियुण णिसिबमाणो उबये योव देवि, तत्तो विश्वयाए द्वितीए असखेजनागुण, एव ताव अस खेजनागुण जाव पढमसमयगुणसंदिसोसयावो उर्वापाणतरिद्वित त्ति । कुदो ? एदिम्म विसये मोहणोयस्तावद्वित्वगुणसंदिणक्षेत्रवसणावी । तदो ठुणसंद्वितेसायाव उर्वाप्तणातरिद्वितीए वि एविकस्ते द्वितीए गुमेहेद्वित्यस्त्रवा । ततो पुणसंद्वित गुमेहेद्वित्यस्त्रवा । ततो प्रविद्वाप्त्रवा । ततो प्रविद्वाप्त्रवा । ततो विद्वाप्त्रवा । तत्र विद्वाप्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्याप्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवाष्त्रवा

नाच सरकंदर स्थित हुई बहा हा स्थातक श्र.प्त होतेत के जाता है, क्यांक उनके आये अति स्थापनास्थ स्थितियोगे नित्येष होना असम्बद्ध है यह इस सुत्रका यहाँपर समोचीन अर्थे है। इस अकार इस अब पहारा सुस्त्यास्थानिक अधन समयमे । दये जानेवाले प्रदेशपुजको श्रोण प्रकृषणा सम्यन करके अब इसी अथका उपसंहार करते हुए आगोके सुत्रको कहते हैं —

 असुक्ससाम्पराधिकसे प्रथम समयमे जिस प्रदेशपंजका अपकृषण करता है उसका इस श्रीणके क्रमसे निक्षप करता है।

\$८१० यह सूत्र गताथ है। अब दिनोय आदि समयोमें भो अपक्षित किये जानेवाले प्रदेश पुजके निषक विचासका यही क्रम जानना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए आरोके अब घनो कहत हैं—

ॐ तूमरे समयमे भी इसी क्रमसे निभोप करता है। तीसरे समयमे भी इसी क्रमसे निभोप करता है। इसी प्रकार अवक्षयण करके सींचे बानेवाले प्रवसुणका सुक्साम्पराधिकके प्रयम स्थितिकाण्डव के निलंगित हानेतक यही क्रम चलता रहता है।

६ ८११ वह जैस-- सर्वेषयम दूनरे समयमे प्रयम समयके अपनित द्वयमे असस्यातगुणे प्रदेशपणका अपनित ह्वयमे असस्यातगुणे प्रदेशपणका अपनित है , जसमे आयो दूसरी स्थिति असस्यातगुण प्रदेशपणको तित है , जसमे आयो दूसरी स्थिति असस्यातगुण प्रदेशपणको तित है , जसमे आयो दूसरी स्थिति असस्यातगुण प्रदेशपणको तित है , स्थानि इस स्थानगर प्रदित्त स्थानि इस स्थानगर मोहनीयका अवस्थित गुण-शिलक्षिप देखा जाता है । उसके आयो गुण्ये णशीयसे उपनित असस्यात स्थानिस स्थानिस प्रदेशिक स्थानगर स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्यानिस स्थानिस स्थ

पुरुष व सञ्जेजज्ञानृष्ट्रीण परेसींपरं णिसिबबि । तत्तो परं विसेस्होणं जाव जप्पणो उक्कोरिवपदेस मार्बाड्यमेस्तकालेण अपतो त्ति । एव तिवयाविसमएसु वि एसा सेडियकवणा णिव्यामोहमण्-भतन्त्रा जाव पडमिट्टिविजडयद्वपरिमसमजो ति ।

- ५८१२ संपहि पडमिट्टिविलडयबरिमफालीए जिबदमाणाए जो पवेसविष्णासकस्मो तस्स किंच कुडोकरण बस्तइस्सामो । त जहा--विवयिट्टिविसम्बरुक्तस्य संख्यां स्मानेस्त खरिय-फालियदं वेस्ण उद्येत पदेसरम् बोव देव । विविवाए ट्विशेए वासंक्रेत्रमुणं देव । एवमंतोमुहस्त-कालमस्वेत्रमुणाए सेडीए णिक्सवसमाणे गच्छित जाव गुणसेंद्रसिमे सि । एव च गुणसोंद्रसिम्याचे णिवविवासेस्यव्य वार्त्यमालीव्यक्तस्याक्षेत्रम्यामे चेव बहुत्र । तदो गुणसींद्रसिम्याचे उवरिमाणतरा जा एगा द्विते तत्वासंकेत्रमुण वेवि । तदो उवार विसेसहीण णिक्सवमाणो गच्छित जाव अतरवरिमाण्य व वरिममाणतरा का एगा द्विते तत्वासंकेत्रमुण वेवि । तदो उवार विसेसहीण णिविस्ववमाणो गच्छित जाव अतरवरिमाहिस भूवपुळ्णपविसयोक्त मपत्ती ति । गुणसेंद्रसीस्याचो उवरि एवांम्म अतरद्वाणे णिवविद्यस्त एवं वरिमाणे क्षेत्रम् सावेत्रम् विभागो मित्रि वेत्रस्त । पुणो क्षात्रमाण निवास विद्याद्वार प्राविद्विद्वी तिस्से पदेसमा सक्षेत्रमुणहोण वेवि । तदो उवरिमानु स्वव्यक्त पूर्वोणु विसेसहीण वेवि असक्षेत्रम्बामाणेसेला ।
- ५८१३ सपहि एस्य विविषट्टिवीए बार्विट्टिविम्म स्टेडकगुणहोण परेसणिसेगं कुणवि लि एवस्स कारणमित्यमण्यत्या । त जहा—पडमिट्टिविसंडयस्स बुचरिमफाली जाव णिववि ताव

प्राप्त होनेतक विशेषहान इन्य दता है। उससे आगे दूसरी स्वांतसम्बन्धा आदिको स्थितिमें पहलके समान सस्यातगुणहान प्रदेशियण्डका सिचन करता है। उससे आगे अपने उस्कोरित किये गये स्थान तक एक आविष्ठ प्रभाणकालके द्वारा नहीं प्राप्त होता हुआ विशेष होन प्रदेश पिष्टका सिचन करता है। इसी प्रकार तीसरे आदि समयोगे भी यह औषप्रक्षणा व्यामीह रहित होकर प्रयाप्त स्थापतकाणक द्वारा होते तक आन लेगी चाहिए।

- ६ ८१२ अब प्रथम स्थितिकाण्डकको अन्तिम फालिके पतन होते समय जो प्रदेश विन्यास का कर है उसे विविद् स्पष्ट करनेके लिए बतायाँगे। वह जैसे—द्वितीय स्थितिके समस्त इब्यके सस्यास्त्र माण्यमाण अन्तिम फालिसम्बन्धे इव्यक्ते सेता है। इस स्वित के समस्त इब्यके सस्यास्त्र माण्यमाण अन्तिम फालिसम्बन्धे इव्यक्ते तेता है। इस प्रकार अकरनेत्र इंतिकालक असस्यातगुणित अणिद्वारा निस्त्रेष करता हुआ गुणअणिश्वीषके अन्तिम समयतक जाता है। और यह गुणअणिश्वीप अत्रिक्त सस्यातव आगाप्रमाण होता है ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद गुणअणिश्वीप उपरिम जनन्तर जो एक स्थिति है उसमे अस स्थातगुणे प्रदेशपुनको देता है। उसमे उपरिम अप स्थातगुणे प्रदेशपुनको देता है। उसमे उपरिम जमस्त्र है एसा आनाप्त स्थातिक अप विशेष होन प्रदेशपुनको होते करता हुआ भूतपुन न्याकी विषय की गयी अन्तरको अन्तिम स्थितिक प्राप्त होनेतक जाता है। गुणअणिशीयेस उपर अन्तरसम्बन्धे इस अथासमे पतित हुआ समस्त इव्य अन्तिम फालिसम्बन्धे इत्यक्ते संस्थातवें माणप्रमाण होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। पुन अन्तरसम्बन्धे बात्म स्थातको संस्थातके माणप्तिम स्थातको जो आदि स्थिति है उसमें संस्थातगृक्ष्तिन प्रदेशपुनको वेता है उससे उपरिम ससस्त स्थितियोग अस्थातवें माणप्रमाण विषय होना प्रदेशपुनको वेता है उससे उपरिम ससस्त स्थितियोग अस्थातवें माणप्रमाण विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थितियोग अस्थातवें माणप्रमाण विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थितियाग अस्थातवें माणप्रमाण विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थितियोग अस्थातवें माणप्रमाण विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थितियाग स्वाप्त विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थितियाग स्थापित विषय होना प्रदेशपुन वेता है। इससे उपरिम ससस्त स्थापित विषय होना प्रदेशपुन वेता है।
- ९८१३ अब यहाँ पर दूसरी स्थितिकी बादि स्थितिमें सख्यातगुणहोन प्रदेशोका निक्षेप करता है इसका कारण इस प्रकार जानना चाहिए। वह वैसे—प्रवम स्थितिकाष्ट्रककी द्विचरम

समय पिंड जोक ड्रियुण सङ्भ्याणवश्य विविधृद्विस्यक्यवेसम्मस्सासकेस्विभागमेस केव होवि, बोकड्रुणभागहारण सव्विध्यक्षत्रमाणसावो । तेण गुणसेकि मोस्मण उवरिम्बलरिद्वीणु िर्भास्य पर्वतिष्वभागानुः उत्तरिक्रतरिद्वीणु िर्भास्य पर्वतिष्वभागानुः उत्तरिक्षतर्भागुः विविधृद्वीणु वि पद्धमिलिसम्पर्वाद्वे उवरिम्सस्वाद्वे अस्विक्ष्यपुण होत्रूण विद्वाद्वे । कारण—जाव तुवरिमकास्त्रो अस्विक्ष्यपुण होत्रूण विद्वाद । कारण—जाव तुवरिमकासी णवदि ताव समय पिंड बोकड्रियुग अंतरिद्वीचु विविध्यक्षियाणस्त्र केविक्षयाण्यान्त्र स्वाद्वे । होत पि सक्कालोकड्रियस्यव्यवस्यस्यासकेस्वविभागमेस वो होति । होत पि सक्कालोकड्रियस्यव्यवस्यस्यासकेस्वविभागमेस वा होति । तेण कारणेण अत्रस्त्रिक्षय्विष्ठ विविधृद्विषयव्यवस्यासक्यान्त्रिक्षयाण्यस्य विद्वाद्विष्ठ विभागमेस सक्यान्त्रिक्षयाण्यस्य विद्वाद्विष्ठ पिन्यानुक्लाक्ष्यो तस्य जावाक्ष्यो ।

५८१४ सर्वाह पदमिट्टिविलडयचिरमफालीए णिवविदाए बोण्हमेवगोषुच्छासेठी जायित त्या पदमिट्टिविलडयचिरमफालोटकस्स सलेज्बित्वमानी पदसिर्विडो अतरिट्टिवीसु तक्काले जिवदित्व पुणी तिस्से चिरमफालोए पवेतिपिडसासल्जेज्जा भागा पद्माद्वित्वव्य यायामेणणिविष्यद्विरोए अवयविद्वतीसु पदमिट्टिवलडया सलेज्जगुणासु जिवदित तक्काले चरित्मफालोए एगेगद्विष्यवेतगस्स सलेज्जविभागोनी पदीर्विद्यो एकेक्काट्टिविलसेसिन्म जिवदित तर्यास्त्र सलेज्जविभागोनी पदीर्विद्यो एकेक्काट्टिविलसेसिन्म जिवदित अर्वादित अर्वाद्यास्त्र सलेज्जविभागोनी पदीर्विद्यो एकेक्काट्टिविलसेसिन्म जिवदित अर्वादित अर्वद्यादित अर्वादित अर्वदित अर्वादित अर्व

फालिके प्राप्त हानेतक प्रत्येक सन्यान अपकावित हाकर सक्रामित हुना जो हवा विता होता है वह द्वितीय स्थितिसम्बन्धी समस्त प्रदेशपुत्रके असम्बातकों भागप्रमाण हो होता है, क्योंकि बहु अवक्षय प्राप्त मानेतिस होता स्थांकि करिया एक मान प्रमाण है। इस कारण गुणश्रेणिकों छोडकर उत्पर्रस अन तर स्थितियोमें निक्षित हुना प्रदेशिष्य एक गोपुच्छात्वकर होकर वहीं अवस्थित जानना चाहिए। बिनीय स्थितिये भी प्रयम्न निवेक्कों लेकर उपरित्म सब स्थितियोमें प्रदेशपुत्रक एक गोपुच्छात्वकर होकर वहीं अवस्थित जानना चाहिए। बिनीय स्थितिये भी प्रयम्भ स्थितियोमें प्रयम्भ होता है व्यत्ये असस्थात पूणा होकर अवस्थात होता है। इसका काण-जवतक द्वित्म कालिका दान होता है तबतक प्रत्येक समयमे अपवित्म होता है। इसका काण-जवतक द्वित्म कालिका दान होता है तबति सम्बन्धी समस्त प्रदेशपुत्रक व्यत्यक्ष सम्याप्त समयमें अपवित्म होता है। इस सम्याप्त समयमें अपवित्म होता है। इस सम्याप्त सम्

§ ८१४ जब प्रथम स्थितिकाण्डककी अतिम फालिका पतन होनेपर दोनोकी एक गोपुच्छा स्थाल हो जाती है, इसलिए प्रथम स्थितिकाण्डकसम्बन्धी अतिम फालिके हृज्यका सस्थाल में आपता हो होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। प्रमाणमाण प्रथमित होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। पुन जस अतिम फालिके प्रदेशिण्डका अस्पतात बहुमाणप्रमाण हृज्य प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामके कम दितीय स्थितिकाण्डकके संस्थातगुणी अवयव स्थितियामें पतित होता है। उस समय अन्तिम फालिको एक एक स्थितिकार को प्रदेशपुंचका सस्थातगा माणप्रमाण प्रदेशिण्ड एक एक स्थितियोभे पतित होता है। परन्तु अन्तर स्थितियोभे येत प्रयक्ति स्थातगुणा प्रदेशिण्ड एक प्रोण्डकास्थरी त्यरिक स्थितियोभ पतित होता है। यरनु अन्तर स्थितियोभे येत प्रयक्ति स्थातियोभ एक गोणुच्छास्थरी त्यरीक स्थितियोभ इसले सस्थातगुणा प्रदेशिण्ड पतित होता है, अन्या योगोको एक गोणुच्छास्थरी त्यरीक स्थितियों प्रति होता है, अन्या योगोको एक गोणुच्छास्थरी त्यरीक स्थितियों स्थात स्थातगुणा प्रदेशिण्ड पतित होता है, अन्या योगोको एक गोणुच्छास्थरी त्यरीक स्थितियां स्थात स्थातगुणा प्रदेशिल्य पतित होता है, अन्या योगोको एक गोणुच्छास्थरी त्यरीक स्थातियां स्

१ आ॰ प्रतौ तत्याबद्रिददब्ब इति पाठ ।

गोवुरस्थभावाणुप्पत्तीयो । तेण कारणेण अतरवरिमद्विबिम्म णिसित्तपवेसम्बो विवियद्विवीए

बार्बिट्टिविम्म णिसिचमाणपवेसपिडो सखेजनगुणहीणो जादो ।

\$ ८१५ अथवा अंतरचिरमिट्टिविम्स णिस्तिपदेशीया विवियद्विविष्ठमणिसेपिन्स पिस्तिपदेशीया विवयद्विविष्ठमणिसेपिन्स पिस्तिपदेशीया विवयद्विविष्ठमणिसेपिन्स पिस्तिपदेशीया विवयद्विविष्ठयायामे आगे हिवे जागल्य से स्वेज्ञक्वाणि विरक्तिय व्यवस्तिविक्रयायामे आगे हिवे जागल्य से स्वेज्ञक्वाणि विरक्तिय व्यवस्तिविक्रयायाम सम्बद्ध क्षात्रण विष्णे तत्वेषकेक्करस्य क्षात्रण विष्णे तत्वेषकेक्करस्य क्षात्रण विष्णे तत्वेषकेक्करस्य क्षात्रण प्राचित्रणे विवयद्विविष्यवेसम्मं विवयद्विविष्यवेसम्मं विवयद्विविष्यवेसम्मं विवयद्विविष्यवेसम्मं कालि विवयद्विविष्यवेसम्मं विवयद्विविष्यवेसम्मं कालि विवयद्विविष्यवेसम्मं क्षात्रण्यात्रम्यविष्यवेषम्य विवयद्विविष्यवेषम्य विवयद्विविष्यवेषम्मः क्षात्रण्यात्रम्यवेषम्यवेषम्यवेष्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेष्यविष्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यवेषम्यव

हो सकतो । इस कारण बन्तरसम्ब घो अन्तिम स्थितमे निक्षिप्त हुए प्रदेशभिण्डसे द्वितीय स्थिति सम्बन्धी आदि स्थितिमे नि सिचमान प्रदेशभिण्ड सख्यातगणा होन हो जाता है।

५८१५ अथवा अन्तरसम्बन्धो अन्तिम स्थितिमे निश्चित हुए प्रदेशिपण्डके द्वितीय स्थिति-के प्रयम निषेकमे निश्चियमान द्रव्य संस्थातगुणा होन होता है इस प्रकार इसका कारण इस प्रकार कहना चाहिए।

शंका-वह कैसे ?

समाधान-अन्तरस्थितियोंके द्वारा प्रथमस्यितिकाण्डकके आयाममे भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आहे उससम्बन्धी सङ्गात अंकीको विरलित करके विरलित प्रत्येक अकके प्रति प्रथम विवासकावसकते सामाम हो समान खण्ड करके देवरूपसे देनेपर वहाँ एक एक अकके प्रति सन्तरा यामका प्रमाण प्राप्त होता है। पून यहाँ पर एक अकके प्रति प्राप्त बायामको ग्रहण करके उस समग्रके गणश्रीणशोर्धसे उपरिम बन्तर स्थितियोमें स्थापित कर देनेपर अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशपत्र और दितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपत्र दोनो ही एकरूप होकर एक गोपुच्छाकर हो काते हैं। पून वहाँ पर द्वितीय अकके प्रति प्राप्त एक खण्डको ब्रहण करके उसकी संख्यात फालियां करनी बाहिए। वे कितनी होती हैं ऐसा पूछनेपर गुणश्रणिको छोडकर अन्तर क्रियांतिके आयाम दारा शेष सब स्थितियोको माजित करनेपर को भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण कालियां करनी चाहिए । और ऐमा करके तथा वहां एक फालिको ग्रहण करके अन्तरस्थितियोंसे पहलेके स्थापित खण्डके पास स्थापित करके पून शेष फालियोको यथाक्रम दिलीय स्थितिये स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार शेष अकोंके प्रति प्राप्त सण्डोको भी करके समयके अविरोध पर्वक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार करके देखनेपर अन्तरसम्बन्धी अन्तिस स्थितिसे प्रतिस इव्यसे दितीय स्थितिसम्बन्धी अादि स्थितिमें पतित प्रदेशपूज संस्थातगुणा हीन होता है ऐसा तिक्वय करना चाहिए। इस प्रकार इसने प्रबन्ध द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिकी सर्वादा करके सक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा जपकाषित करके सीचे जानेवाले प्रदेशपंजकी श्रणिप्रकृतवार णिसिच्चमाणपर्वेसगस्स सेडियरूवणा केरिसो होदिस्ति वासकाए तिष्णाण्यविद्वाणहुमुवरिसं यवयमाडवेड्---

- विदियादो ठिदिखडयादो ओकड्रियण पदेसग्गम्रदये दिन्जदि त थोव ।
- § ८१६ पद्धमिट्टिविखडयसिरमफालीए णिवविदाए पुणो से काले विदियद्विविखडयमागाए माणो पदमिट्टिविखडयमा विदेश विदेशिक विदेशि
- \* तदो दिखदि असखेजजगुणाए सेढाए ताव जाव गुणसेिढसीसयादो उवरि-माणंतरा एकका दिदि चि ।
- ८१७ तदो उदये शिसित्तपदेसमादो अश्लेष्ठज्ञपुण पदेसम्य तत्तो अणनरोविरमाए विवि यापृ द्विरोए शिसिविट। एवनसंक्षेज्जपुणाए सेदोए शिसिवमाणी ताव गण्यित वाब अलीप्रहृत सुर्वार गतुल अवद्वित्वगुणसेद्वितीसय पत्तो ति, जोकद्वितस्यव्यवस्यसासस्यज्ञदिभागमेत्तवस्यस्यस्य अदाणे गुणसेदिक्यायरण शिसिवमाणस्य परिष्कृदसेव तहाभावस्यस्यादो । पुणो गुणसेदिक्षासयस्य

करके अब द्वितीय स्थितिकाण्डकसे अपक्षित करके सीचे जानेवाले प्रदेशपुत्रको श्रेणिप्ररूपणा कैसो हातो है ऐसी बाशका होनेपर उसके निणयका कथन करनेके लिए जागेके प्रवाधको बारम्स करते हैं—

ॐ द्वितीय स्थितिकाण्डकसे अपकिषत करके उदयमे जितना प्रदेशपज देता है वह सबसे थोडा है।

\$८१६ प्रयम स्वितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर पुन तदनन्तर समयमे दितीय स्थितिकाण्डकको प्रहण करता हुना प्रयम स्थितिकाण्डकको प्रहण करता हुना प्रयम स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है। इस प्रकार यु.ण किये जानेके प्रयम समयमे असमेसे प्रदेशपुत्रके असस्यात मांचा अवयण करके व्ययद्याद गुणश्रीणक्यसे निक्षेप करता हुना सवप्रयस उदय स्थितिम नोकता प्रदेशपुत्रको निक्षाम करता है, व्यक्ति उत्तके स्तोक्यनेक बिना उपरिम स्थितिम नोकता प्रदेशपुत्रको निक्षाम करता है, व्यक्ति उत्तके स्तोक्यनेक बिना उपरिम स्थितिम से सोचे बानेवाल प्रवश्य बका गुणश्रीणके आकारसे सम्यक अवस्थान नहीं वन सकता, यहाँ यह इस पुत्रका समुक्वयस्य अथ है।

क्ष उसके बाव गुणश्रेणशीषसे उपरिम अनन्तर एक स्थितिके प्राप्त होनेतक असक्यात गुणश्रेणिकपसे प्रदेशपुलको देता है।

\$ ८१७ उसके बाद उदयमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपबसे उपरिष्ठ अनन्तर द्वितोय स्थितिमें असंस्थातगुणे प्रदेशपबको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार असंस्थातगुणिन श्रीणक्यसे अन्ममूहूर्त ऊपर जाकर अवस्थित गुणश्रीणशायके प्राप्त होने तक सिंखन करता हुआ जाता है, स्थोकि अवशिष्ठ किये गेस मस्त द्रव्यके असस्थातवं सागप्रमाण द्रव्यको इन आयाममें गुणश्रीण आकारके द्वारा स्थित करनेवाल क्षयक जोवके स्पष्ट हो उस प्रकारका काम होना हुआ देखा जाता है। युत्र गुणश्रीणश्रीषदी उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें असस्थातगुण प्रदेशपुत्रका स्थित करती है, स्थोकि ज्यरिजायंतराए प्रक्रिकरसे द्विदीय असंवेशकयुर्ण पवेसामा धर्मासविद । पुणलेकियवरोण विणा वि वज्यमाहप्पमस्सिपुण तस्य णिसिवमाणपवेसम्मस्स तहाभावोवछभादो ।

### # तदो विसेसहीण।

\$ ८१८ कि कारण ? तत्तोप्पृष्टि जोकड्डियसपलय्वस्तासखेच्जे भागे य्यगोबुण्डायारेण जित्तसमागरस प्यारतरासभवादो । एतो बिदियादिसमयेमु वि एका चेव सेडियरूवणा जाव णिकडिट्टिखड्य सासल ति । एवभुवरिसष्ट्रिखिखड्य पुत्र । णविर तिक्रिय विकासण्यदेसगरस णिसेग विकासकस्त्रो जाव वृ चरिसांट्रिखड्यय सासल । णविर सम्बद्धिखड्यपु जाव चरिसांट्रिखड्ययादी क्षायादेसभाक्ति न । णविर सम्बद्धिखड्यपु जाव चरिसांट्रिक जाव चरिसांट्रिक । णविर सम्बद्धिखड्यपु जाव चरिसांट्रिक । णविर सम्बद्धिखड्यपु जाव चरिसांट्रिक । णविर सम्बद्धिखड्यपु जाव चरिसांट्रिक । चरिसांच्या । सामि हि एवस्तियस्त्र भागम्य सम्बद्ध्यस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्यस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्वद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्य सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्बद्धस्त्र सम्व

# एत्तो पाए सहुमसापराइयस्स जाव मोहणीयस्स द्विदिवादो ताव एस कमो ।

४/१९ गयत्थमेव सुत्त । जबरि चरिबद्धिविक्षडयिसये को वि विसेससभ्यो अत्थि तस्स कुणोक्तणप्रमुचिर कासामो । एवमेसिएण सुत्त्ववयेण सुद्रमसापराइययद्वमसमयप्यकृति विक्कमाण गयसगास्स सेव्वित्वयण काङ्गण सम्पह्त तत्थैय विस्तमाणपदेसगास्त केरिसमयद्वाण होदि ति असकाए णिज्यवक्रणप्रमयदिस सत्त्वयेषमाइ—

प्रवत्त हुए विना भी द्रव्यके माहात्म्यका आध्य करके उसमे सीचे जानेवाले प्रदेशपुजका उस प्रकारका काय होता हुआ उपलब्ध होता है।

🕸 उसके बाद विशेषहीन द्रव्य होता है।

§ ८१८ शवा—इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योकि उसमे लेकर अपर्कावत हुए समस्त द्रव्यके असंख्यातवे भागमे एक गोपुच्छाके आकारसे मिचन करनेवाले क्षपक जीवके प्रकारा तर सम्भव नहीं है।

इससे द्वितीयादि समयोमे भी विवक्षित स्थितिकाण्डक से समाप्त होनेपर यहाँ श्रेणिप्ररूपणा होती है, इस प्रकार उपरिम स्थितिकाण्डकोमे भी यही दीप्यमान प्रदेशपृत्रके निषेक वि यासका क्रम अन्तिमस्थितिकाण्डककी अप्तिम फालिके प्राप्त होने तक जानलेना चाहिए। इतनी विशायता है सब स्थितिकाण्डकोमे जबतक अन्तिमशालि पतित नही होती है तबतक अपक्षित होनेवाला इत्या समस्त द्वय्यके अस्व्यातव भाग प्रमाण ही होता है। विन्तु अतिमशालि पतित हानपर पुन स्थितिकाण्डकसे आनेवाला इत्या समस्त द्वय्यके अस्वात्व भाग प्रमाण ही होता है। विन्तु अतिमशालिक पैतित होनपर पुन स्थितिकाण्डकसे आनेवाला इत्या समस्त इत्यक्षेत्र स्थातव भागप्रमाण ही होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब इती अर्थको स्थापन स

क्ष यहाँसे छेकर सूक्ष्मसाम्पराधिक सावकके जबतक मोहनीय कमका स्थितियात होता है सजसक यही क्रम प्रवृत रहता है।

५८१९ यह सूत्र गनाय है। इतनी विशेषता है कि अतिम स्थितिकाण्डक के विषयमें जो कुछ मी विशेष सम्भव है उसको स्पष्ट करने के लिए आगे कहेंगे। इतप्रकार इतने सूत्र प्रवन्य हारा सुरुमसाम्पराधिक क्षपक के प्रथम समयसे लेकर दिप्ययान प्रदेशपु जकी श्रेणिप्रकृषणा करके अब वहीपर दीप्ययान प्रदेशपु जका किस प्रकारका व्यवस्थान होता है ऐसा आशकाका निणय करनेके लिए आगेके सुत्रमृबन्धको व हुते हैं—

\* पढमसमयमुहुमसांपराइयस्स ज दिस्सिदि यदेसम्म तस्य सेिंढिश्रूबणं वत्त्वइस्सामो ।

६ ८२० स्गम ।

क्ष त जहा।

\ ८<sup>०</sup>१ सगम ।

- \* पढमसमयमुहममापराइयस्स उदये दिस्सदि पवेसम्म थोव । बिदियाए द्विदीए असखेज्ज्ञण दीसदि । एव ताव जाव गुणसेढिसीमय ति गुणसेढिसीसयादो अण्णा च एकका दिदी चि ।
- ५८०० कि कारण, एदम्मि अद्धाण दिन्जमाणस्त्रेव दिस्समाणस्त्र वि पदेशगास्स असले उजगुणाए सेढीए समवट्टाणदसणादो ।
  - \* तत्तो विसेमहीण ताव जाव चरिमअतरिहृदि ति।
- ६८/३ दिक्जमाणपदेसग्गरमाणुसारेणवत्य दिस्समाणपदेसग्गरस वि विशेसहाणीए समब हाणस्स परिप्कुडमुबलभादो ।

# तत्तो असखेजजगुण !

६८२४ सुगम।

\* तत्तो विसेसहीण ।

अप्रयम समयमे सुक्मसाम्परायिक क्षपकके जो प्रदेशपुज विलाई देता है उसकी थणि प्ररूपणाको बतलायेंगे।

८२० यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैस ।

६८२१ यह सत्र सगम है।

अयस समयमे सक्समाम्पराधिक क्षथकके उदयमे स्तोक प्रदेशपुत्र विवाह देता है।
 वृत्तरो रिचितिमे असल्यातगुणा प्रदेशपुत्र दिवाह देता है। इसी प्रकार गुणअणिशीव और गुण
 अणिशीवसे अ य एक स्वितिक प्राप्त हानेतक यही क्रम चाल रहता है।

६ /२२ राका-इसका क्या कारण है ?

समाजान—इम म्यानपर दीप्यमान प्रदेशपु जरू ममान ही दी**खने**वाले प्रदेशपु जरूना भी असस्यात गुणश्रेणिरूपम अवस्थान दला जाना है।

🕸 उसके आगे अतिम अतरस्थितिक प्राप्त होने तक विशेष हीन द्रव्य विसाई देता है।

§ ८२३ दीप्यमान प्रदेशपुत्रके अनुसार ही दीखनेवाठे प्रत्शपुत्रका भी विशेष हानिरूपसे अवस्थान स्पष्ट उपलब्ध होना है।

🕸 उसस आगे असंख्यातगुणा प्रदेशपुज दिखाई देता है।

\$ ८२४ यह सूत्र मुगम है।

🕸 उससे आगे विशेष हीन प्रदेशपुज दिखाई देता है।

# परिसिट्टाणि

## १५ चारित्तमोहक्सवणा-अत्याहियारो सुत्तगाहा-र्युाज्यसुत्ताणि

ेश्तो से काले प्यहृदि क्ट्रीकरणद्वा । छसु कम्मेसु सतेषु सम्बुद्धे सु वा कोण्येदगढा तिस्से कोषयेदगढा तिस्से कोषयेदगढा तिस्से कोषयेदगढा तिस्से कोषयेदगढा तिस्से कोषयेदगढा तिस्से कोषयेदगढा । 'अस्सकण्यकरणं णिट्टिदे तदो से काले कण्णो ट्रिटियो । 'अस्यकण्यकरणं णिट्टिदे तदो से काले कण्णो ट्रिटियो । 'अप्यम्मुमाण सदयमस्सकण्यकरणर पिट्टे तदो से काले कण्णो ट्रिटियो । 'अप्यम्मुमाण सदयमस्सकण्यकरणर पिट्टे त्या प्रतिकृति । पाणा गोययेदगीयाणसम्स्रेप्त्र आपा । 'प्रवमसमयिक्ट्रीकारणो कोषादो पुण्यकरूएहिंहो च अपुण्यकरूएहिंदो च प्रयम्भामानिक्ष्र प्रवाक्षित्र करेति । मायादो ओकट्टियण मार्थाक्ट्राओं करेति । मायादो ओकट्टियण मार्थाक्ट्राओं करेति । मायादो ओकट्टियण प्रयक्त्रवस्यणाणमण्यक्षाणे प्रवस्त्रवस्यणाणमण्यक्षाणे पण्यकादो ।

'मायाय जा तदिया समझिकट्टी तिस्से बिरमादो किट्टीयो माणस्स जहाँण्या किट्टी वर्णवनुषा। माणस्स वि तेणेव कमेण तिष्णि समहिकट्टीजो । साणस्स जा तदिया संगहिकट्टी तिस्से चरिनादो किट्टीयो कोहस्स जहाँण्या किट्टी जणतनुषा। कोहस्स वि तेणंव कमेण तिष्णि समहिकट्टिजो। कोघस्स तदियाए समहिकट्टीय जा वरिमकिट्टी तदो लोमस्स जपूक्यकट्टाणमादिवनाषा जर्णतनुषा।

'िक्ट्रीकतरायमध्याबहुव बत्तसंस्तामो । 'ेव्याबहुवस्स लहुवालायसक्वेयपरस्थलणाणिक्खेबो द्वास् कायन्त्रो । ताहा । एक्केक्किस्त समहिक्ट्रीए वण्यावानो किट्टीको । ताहा वतराणि वि वर्षाणा । तिद्व-सत्तरार्थ सण्णा किट्टी-अदराद णाम । समहिक्ट्रीए व संपद्विक्ट्रीए व संपद्विक्ट्रीए व संपद्विक्ट्रीए व स्वाप्ति एक्कारस । तिद्व प्रक्षा समाहिक्ट्रीवातराद णाम । 'रेप्तिए लामस्वम्याण् किट्टीअव्याद वर्षाक्षिट्टीअवराद णाम । 'रेप्तिए लामस्वम्याण् किट्टीअवराद वर्षाक्षिट्टीअवराय व व्यावहृत्व वत्त्रस्स्तामो । त्वाहा । लोमस्स पद्यमाए समहिक्ट्रीए वहत्ववर्षाक्ष्य किट्टीअंतर चोत्र । 'रेप्तिय किट्टीअवरयोवपूष । एक्सक्वर्स-रामंतरेण गतुष्य वरिमिक्ट्टीअतरयावपूष्य । लोमस्स चेत्र विदेशाण् समहिक्ट्रीए वहत्वविद्रीक्षरम् मणंतपूष्य ।

है पुरुष्टी २ पुरुष्टी २ पुरुष्टी ४ पुरुष्टी ५ पुरुष्टी ७ पुरुष्टी ४ ४ पुरुष्टी ९ पुरुष्टिया वृत्ति १११११२ पुरुष्टिया हुई पुरुष्टिया

२ जयभवला

"एवमणतराणतरण जाव चरिमादो ति जणतपुण । लोभस्स चव तियाए सगहिष्ट्रीए एवमलिट्टी अदरमलतुण । एवमणतराणतरण गतुण विस्मिह्दिरीए स्वमिह्दिरीए स्वमिह्दिरील स्वमिद्दिल स्वमिदिल स्व

भागस्स पढममगह्रफिटटोअंतरमणतपुण । बिदियसगृह्रफिटटोअंतरमणतपुण । तदियसगृह्रफिटटो अतरमणतपुण । मागस्स कोहस्स च आरसणतपुण । कोहस्स पढमधगृहर्षिटटोअंतरमणतपुण ।विदिय सगृह्रफिटटोअंतरमणतपुण । तदियसगृहर्षिटटोअंतरपणतपुण । "कोष्टम चरिगारो फिटटोशे जोमस्स अपुज्य कृद्रपाचादियसणा आतरमणतपण । पद्ममतपण फिटटोसु पदिसप्तमः होदिषस्वण चत्तस्मामो । ज आहा ।

भोभस्स जहाँण्याण किटटीए पन्ममां बहुज । विदिवाए किटटीए विश्तेसहों । ज्वमणतराबाँण्याए विसेसहोंगमणतमागण जाव बोहस्स चरिमकिटाँट ति । परपरोबणियाए जहाँण्यादा कोर्बाइटोदो उक्कांस्याण कोर्बाइटोदो एदेसमा विसाहाँगमणतमागण । पेविदियसगर अण्यातो अपुर्व्याको किटटीओ करिन कर्तस्य व्यस्तमसे णिळ्यात्तिनिकटरीणस्य व्यवस्थाना । पेप्तकेषिकसे सग्हिकटरीण हृद्दा अपुर्वाओ विट्टोओ करिन । पेविदियसगर दिश्यामांस्या । पेप्तकेषिकसे सग्हिकटरीण हृद्दा अपुर्वाओ विट्टोओ करिन । पेविदियसगर दिश्यामांस्य पदेसग्यस्स सेंडियक्षण्य वत्ताहस्सामो । तं जहा । कोमस्स अहण्यावा विन्टीए पदेसगम् बहुज निश्वीद ।

ेशिदियाण किटटीए विससहीणमणतभागण । ताव क्षणतभागहीण वाव कपुत्काण चरिमारी ति । तसे पडममनए णि शिलाण कहिष्णयाए हिस्टीग्रं स्वत्यहिष्णामस्वक्यदिनारण । "वहां विदियाण कणत भागदेण । तथा पदममनपणि विदेशक विद्यान कणत भागदेण । तथा पदमसनपणि विदेशक विद्यान कणत भागदेण । तथा पदमसनपणि विदेशक विद्यान हिस्टीग्रं विद्यान किटटीण चरिमाण होण दिक्याण्य वाव पदमतनगरिक्टिण विद्यान विद

है पर देश र पर हैंथा र पर हैया र पर है। ६ पर पर है। ७ पुर देशा ८ पर देशा १ पर देशा १० पर देशा ११ पुर देशा ११ पुर देशा ११ पुर देशा ११ पर देशा ११ पर देशा १७ पर देशा १८ पुर देशा ११ गर पर पर पर देशा

त जहिण्याग् बहुव, ससासु सञ्चासु अणतरोवणिषाए वणतभागहीच । जहा विदियसमए किट्टीसु पदेसग्ग तहा सब्विस्से किटटोकरणद्वाए दिण्यमाणगस्स पदेसग्गस्स ववीसमुट्टकूडाणि ।

ैदिस्समाणय सञ्बन्हि अणतभागहीण। ज पदेसस्य सञ्चसमासेण पढमसमए किटटीसु दिज्जदि त योव । विदियसए असबेज्जगुण । तदिवसमये असखज्जगुणं । एवं जाव चरिमादो ति असखेज्जगुणं। किटटी-करणद्वाए चरिमसमए सजलणाण द्विदिवयो चतारि मासा अतीमृहुत्तवभहिया । सेसाण कम्माण द्विदिवंघी संबेज्तणि वस्ससहस्साणि । तिम्ह् चेव किटटीकरणद्वाए चरिमसमए मोहणीयस्स हिदिसतकम्म सखेजजाणि वस्ससहस्साणि हाइदूण अटुवस्सिगमतोमुहुत्तवमन्द्रिय जादं । तिष्ह चादिकम्माण ठिदिसंतकम्म संसेण्याणि बस्ससहस्माणि । णामा-गोद वदणीयाणं टिठदिसतकम्ममसल्बेज्जाणि वस्ससहस्साणि । किटठीओ करेंती पुण्य फह्याणि अपु वफह्याणि च वदेदि किट्टोओ ण वेदयदि । <sup>वै</sup>किट्टीकरणद्वा णिट्टायदि पद्वमट्रिटीए आवलियाए सेसाए। से काले किट्रीओ पवेसेदि। <sup>प</sup>ताचे सञ्ज्जाग हिदिबंधी चतारि मासा। द्विदिसंतकम्ममटुबस्साणि। तिषह वादिकम्माण टिठदिवको ट्रिन्सितकम्म च सस्रेज्जाणि वस्समहस्साणि । "णामागोदवेदणीयाण द्विदिवको संखञ्जाणि वस्ससहस्साणि । द्विविसतकम्ममस**सेरजाणि** वस्ससहस्साणि । अनुभागसतकम्म कोहसजलणस्स ज सतकम्मं समयूगाए उदयावलियाए 🕶 द्विदल्लिगाए त सम्बनादी । सजलगाण जे दोक्षावलियबंधा दुसमयूगा ते देसघादी। त पुण फद्यगद । सेस किट्टीगद । "विम्ह चेव पढमसमए कोहस्स पढमसंगहिकट्टीदी पदेसमा मोकड्डियूण पढमट्टिवि करेवि । " ताहे कोश्स्स पढमाए सगहांकट्टीए असखेल्या भागा उदिल्ला। एदिस्से चेव कोहम्स पढमाए सगहिकट्टीए अससेग्जा भागा बग्झति । 'सेसाओ दासगहिकट्टीओ ण बज्झति ण बेदिज्जति । <sup>९</sup>पढमाण सगहकिटटीए हेट्टदो जाओ किट्**टीओ ण वउन्नंति ण ब**दिज्जंति ताओ योवाओ । जाओ किट्टीओ वेन्ज्जिति ग वज्ज्ञति ताओ विमेसाहियाओ। तिस्से चैव पढमाए सगहकिटटीए उदिर जाओ किटटीओ ण बज्ज्ञति ण वेदिञ्जति ताओ विसेसाहियाओ ।

<sup>°</sup>ंवरिर जानो वेदिन्जिति ण बज्जाति तानो विनेसाहियानो । मण्डो बाजो फिटटीनो वज्जाति च वेदिज्जति च तानो अससज्ज्यमुणानो । फिटटीन्दरम्हा तान यद्यापञ्चा । फिटटीकरणहाए तान सुसफासो । <sup>°</sup>रेतत्व एकतरस मुलगाहानो । पढमाए मुलगाहाए समुक्किस्तमा ।

> (१०९) केवदिया किटटीजो कम्हि कसायम्हि कवि च किटटीजो। किटटीए किं करणं लक्खणसम्ब कि च किटटीए॥१६२॥

<sup>९२</sup>एदिस्से गाहाए चत्तारि अत्या। <sup>९3</sup>तिष्णि भासगाहाओ। पदमभासगाहा बेसु अत्येसुणिवदा। तिस्से समृतिकत्तणा।

> (१९०) बारस णव छ तिण्णिय किटटीओ होति अघव बणताओ । एक्केक्किन्हि कसाये तिग तिग अथवा अणताओ ॥१६३॥

"विहासा । वह कोहेण उजहुत्यदि तदो बारस सगहर्ष्ट्रहों होति। " भागेण उजहुत्यस णव सगह फिट्टीओ । मामाए उजहुत्यस छ बंगह्रक्ट्रिओ । कोमेण उजहित्यस तिर्णण संगहिक्ट्रीओ । एव बारस णव छ तिर्णण व । "प्तकेषिकस्ते सगहर्षिट्टीए जयताओ किन्द्रीओ ति एवंग कारणेण अपना अगताओं ति । केपबियाओं किट्टीओ ति जवणो समयो । किन्ह कतायोह्न करि व किट्टीओ ति एवं सुत । एपकेकस्तिक् कसाये तिग तिम अथवा समताओं ति विहासा । "प्रकेकक्टिन स्वाये तिर्णण विश्वम सगहर्शिट्टीओ ति एव

<sup>\$\$</sup> do x | 15x do do 15t do 45 | 54 do 45 | 50 do 45 |
a do x | C do x | 6 do x | 5 do x | 5 do x | 5 do x |
5 do 55 | 5 do 50 | 5 do 50 | x do 51 | 6 do x | 6 do 51

ैतिय तिन। एक्केक्रिकस्ये संगहकिटरीय बणतात्रो किट्टोजो। ति एरेण 'बथवा बणताजो' जादा। <sup>क</sup>िक्ट्टीए किंकरण ति एत्व एक्का सासगाहा। तिस्से समुविकत्तणा।

> (१११) किट्टी करेदि णियमा ओवटटतो ठिदी य अणुभागे । वर्ष्टतो किटटीए अकारगो होदि बोद्धसम्बो ॥१६४॥

"विहासा । जहा । यो किर्टीकारगो सो परेक्षण टिरीहिं वा अणुमागेहिं वा ओक्हूबि ण उक्कहूबि । , व्ययो किर्टोकरणपद्भृष्टि आय उक्को ताव ओक्हूबो परेक्षमस्य म उक्कहूबी । 'उवसासगो पूण पद्मम्बस्य कारस्मादि काद्य आय परिस्थमस्यकसायो ताव ओक्हूबो ण पूण उक्कहूबा। 'पांडवरमाणगो पूण पद्मन-सम्यक्षस्यक्तायन्तृष्टि ओक्हूबो वि उक्कहूबो वि । <sup>६</sup> रूक्कणस्य कि च किर्टोए ति एत्य एक्का सास्माहा । तिस्से समुक्क्क्लणा ।

> (११२) गुणसेकि अनतगुणा कोभादी कावपन्छिमपदादो । कम्मस्स य अनुभागे किटटीए स्वक्षण एद ॥१६५॥

ेविहासा । लोमस्स व्यक्तणिया किटटो अणुभागेर्ड्स बोबा । विदियकिटटो लणुभागेर्स्स अणतगुणा । तदिया किटटो अणुमागेर्स्स अमतगुणा । एवमणतराणतरण सन्वस्य अणतगुणा आव कोअस्स चरिमांकट्टिट ति । उक्कस्तिया वि किट्टो आदिकद्वयवादिवस्थार्ग्स वर्णतमार्गे ।

<sup>र</sup>एव फिटटीसु योवो अणुभागो । किसं कम्म कदं जम्हा तम्हा निटटी । एद लक्खण । एतो विदिय मुख्याह्य । तं जहा ।

> (११२) कदिसुच अणुभागेसुच टिठदीसुवाकेसियासुका किटटी। सब्बासुवा टिठनीसुच आहा सब्बासुपस्य।।१६६॥

ेएविस्से वे भासगाहाओ। <sup>२०</sup>मूलगाहापुरिमळे एक्का मासगाहा। तिस्से समृक्षिकला।

(११४) किटटी च टिटिन्बिसेसेसु असलज्जेसु णियमसा होवि । णियमा अणुभागेनु च हान्छि किट्टो जणतेसु ॥१६७॥

भेषिहासा। कोयस्य पढमसग्रहांकटिट बेदतस्य तिस्से सग्रहांकटटीए एक्केक्का निरटी विदियद्विठीसु । सम्बासु प्रवादिव्यीसु च उदस्कवानु एक्केक्टा किटटी सब्बानु टिक्सेचु । भेजदयदिव्यीए तुम संदिक्ष्याणि बाए सग्रहांकटटीए जाजी किंटटीको तातिससस्येक्या भागा । वेसामग्रवादिकवानांग्वाण सग्रहांकटटीणसेक्केक्का किट्से कब्बानु निविधाद्वित्येषु यदमटिक्सेचु व्यादिक। भेज्यकक्का किट्से अणुभागसु अण तसु । जसु पुण एक्का ज तसु विदिधा। भेषिदियाए भासग्रहाए समुक्तिकस्या।

(११५) सञ्बाओ किटटीओ विदियटिठदीए दु होति सन्विस्से ।

ज किटिंट बदयदे तिस्से असी च पढमाए।।१६७।।

<sup>९७</sup>एदिस्से निहासा वुत्ता चेन पडमभासगाहाए । <sup>९६</sup>एतो तदियाए मूलगाहाए समुनिकत्तणा ।

(११६) किटटी च पदेसम्मेषणुभागमोग का च कालेण। अधिमासमाव हीणा मुणेग कि वा विसेसेण ॥१६८॥

<sup>19</sup>एदिस्से तिथि अरवा। किटटी च पदेशमाशति पढमो अत्बो। एदम्मि पद माहनाहाओ। <sup>19</sup>अणुमा गमोपेति विदियो अरवो। एरेच एक्डा माहगाहा। का च कालपेति दक्षिणो अरवो। एरच खतक्सासवाहाओ। पढमे अरवे मासगाहार्ण समृक्कितागा।

<sup>\$4</sup> do \$41\$\$ do no 1\$0 do n\$1 \$5 do n\$1 \$ do \$41\$ do \$44\$ o do \$41\$\$ do \$41\$\$ do \$2 \$\$ do \$01\$\$\$ do \$5 \$ do \$41\$ do \$44\$ do \$41\$\$ do \$61\$ do \$01\$ do \$\$1

#### (११७)— विविधानो पुण पढमा संबेज्जनपुणा भने पदेसको। विविधानो पुण तविधा कमेण सेसा विसेसहिया॥१७०॥

"किहाता। तं बहा । कोहरूत विदिवाए समहीकट्टीए परेसमा बोत । प्रक्षमाए समहिक्टीए परेसमा विकास माने । "मान्यस पद्धमाए समहिक्टीए परेसमां विकेसामुग्नेस । "मान्यस पद्धमाए समहिक्टीए परेसमां विकेसाहिय । विवेसी । पिरायाम सम्बोद्धमार परिसार समित क्षियाहिय । विवेसी पिरायाम सम्बोद्धमार समित क्षियाहिय । विवेसी । पिरायाम सम्बोद्धमार विकासिय । स्विपाए समहिक्टिटीए परेसमां विकेसाहिय । मानाए पद्धमान किटीए परेसमां विकेसाहिय । विवेसाहिय । स्विपाए सम्बोद्धमार विकासिय । तिवाप संग्रह्मिट्टीए परेसमा विकेसाहिय । विवेसाए सम्बोद्धमार क्षेत्रसाम किटीए । क्षेत्रसाम किटीए परेसमा विकेसाहिय । "विविधाए सम्बोद्धमार क्षेत्रहासिय । क्षेत्रसाम किटीए स्वेसमा विकेसाहिय । "विविधाए समहिक्टिटीए परेसमा विकेसाहिय । "क्षेत्रसाम क्षेत्रसाम किटीए समान क्षेत्रसाम किटीए । विविधाए समहिक्टिटीए परेसमा किटीए । क्षेत्रसाम किटीए । विविधाए समहिक्टिटीए परेसमा किटीए समान किटीए समान क्षेत्रसाम किटीए समान किटीए सिटीए समान किटीए समान किटीए समान किटीए समान किटीए समान किटी

- (११०) विदियादी पूण पढमा संखेजजनणा वु वरनजरनेण।
- विविवारो पुण तरिया कमेण सेसा विकेसहिया ।१७१।। <sup>\*</sup>विहासा । जहा पदेसभगम विहासिद तहा बन्मणनाण विहासिदस्य । <sup>\*</sup>एक्तो तदियाए भासगाहाए समृक्तिकलाणा । त बहा ।
  - (११९) का हीणा अणुभागेणहिया सा वश्गणा पदेसमी।

भागेनर्जिनेन दु अधिना हीना च बोडन्ना ।१७२।। <sup>१</sup>ेविहासा । त बहुा । जहाण्यियाए वस्थनाए परेसम्य बहुअ । <sup>१९</sup>विदियाए वस्थनाए परेसम्य विसेसहीणमणतभागेन । एवमणतश्वतम् वस्तिहोण सम्बन्ध । एसो चत्रत्वी आसगहा ।

(१२०) <sup>९२</sup>कोषादिवस्मणादो सुब्द कोषस्स उत्तरपद सु।

सेसो जनतमागो जियमा तिस्से परेसना ॥१७३॥ <sup>९९</sup>विहासा । एदीए गाहाए परवरोबणिवाण सेढीण घणिदं होदि । काहस्स जहािचयादो बस्गणादो उपकस्सियाए बस्गणाए वदेसम्य विसेसहीजमर्जठमायेज । एतो पंचमीए मासगाहाए समृक्तिराण । <sup>९४</sup>त अहा ।

(१२१) एसी कमी च कोचे माणे णियमा च होदि मायाए।
कोर्माम्ड च किस्टीण पत्तेषे होदि बोडक्को ॥१७४॥
विहासा। जहा कोहे चउत्थीए गाहाल विहासा तहा माण माया कोमाणे पि जदक्या।
माणाविक्रमणाको सुद्ध माणस्य उत्तरपद दु।
सेसी अणवामणी णियमा तिस्ते पदेसमे॥

<sup>९५</sup>एवं चेव मायादिवस्मणादो० । कोश्रादिवस्मणादो० । मूलगाहाए विविययसमणुभागसंगेणेति । एत्य एकका भासगाहा । त कहा ।

(१२२) पढमा च अनतपुत्रा विदिवारी णियमशा दु अनुभागी । इदियारी पुत्र विदिया कमेण सेसा पुणेणद्विया ॥१७५॥ <sup>१९</sup>विहासा । सगहकिट्टिं पदुन्च कोहस्स तदियाए सगहन्द्रिए अनुभागो योगो । <sup>१०</sup>विदियाए सगह

किट्टीए अणुभागा अर्णतपुणो । पढमाए सगहिकट्टीए अणुभागो अणतपुणो । एव माण माया लोभाण पि । <sup>१८</sup>सुलगाहाए तदियपद का च कालणेति । एरच छभ्माखगाहाओ । <sup>१९</sup>तासि सभृष्किसणा च विहासा च ।

<sup>\$</sup> x do CC | \$ t do C | 1 \$ t do L o | \$ t do L o | \$ t do C | \$ t do C o | \$ t do C

Ę

(१२३) पढमसमयिकट्टीण कलो बस्स व दी व वस्तारि।

बट्ट च वस्साणि ट्रिटी बिदियद्विटीए समा होदि।।१७६॥

ेशिहाता। ेश्विर कोषण उविद्विशे किट्टीओ वदेषि वसे तस्स प्रवमतनए देशनस्य मोहणीयस्य द्वितितकसम्प्रदूबरमाणि। 'माणेण उविद्वन्स प्रवमत्यकिट्टीबेशनस्य द्वितिसत्वसम्य स्वारि बस्साणि। मायाए उविद्वस्स प्रवमस्यविद्विदेशस्य वदस्याणि याहणीयस्य द्वितिसत्वसम्य। 'स्वोन्नेण उविद्वस्स प्रवम्-सम्बक्तित्वस्यस्य मोहणोयस्य द्वित्वतकम्मयस्य सस्य। 'प्रतो विदिवाए वास्ताहार् समुक्कितसा।

(१२४) ज किर्टू वेदयदे जवमज्ञत सांतर दुसु ट्विदीसु।

पदमा ज गुणसेडी उत्तरसेडी य विदिया दु।।१७७॥

े बिहासा । बहा। व किंदू वश्वदे तिस्से उदयिद्वीए वश्वेसण वीव । विदियाण द्विणेण पेक्षेत्रमामसंक्रेण्य पूण । एवससक्षत्रमण जाव पढमद्विगिण वरिमद्विग्दि ति । तदो विदियद्विगिए का आर्तिद्वित तिस्से असक्षेत्रम पूण । "तदो स-वस्त विशेसहीण अवन्यक्त पडमद्विग्दिण वरिमद्विगिण का विश्विद्विशीए आर्दिटिव्सीए स । 'प्द त जनमण्या सातर दुदु द्विग्दी । एको विश्वाए आसवाहाए समुक्कित्तमण ।

> (१२५) बिदियटिटिव्यादिपदा सुद्ध पुण होदि उत्तरपद तु। सेसा असस्वज्यदिमो भागो तिस्से पदेसग्ये ॥१७८॥

भैदिहासा । बिदियाए टिटरीए उक्किसियाए पदेसम्मं तिस्ते चेत्र जहिष्ण्यादो ट्विदीदो मुद्ध सुद्ध सेस गलिदोदमस्स असखज्जदिभागपदिभागिय । भै°्रसो चडावीए भासगाहाए समुक्कितणा । त जहा ।

(१२६) उदयादि या ट्ठिंदीओ णिरतरं तासु होइ गुणसेढी।

उदयादिपदेसम्म गुणेण गणणादियतण ॥१७९॥ <sup>१ भे</sup>तिहासः । उदयटिठदिपदेसम्मं बोव । बिदियाए टिठदीए पदेसम्ममसंबेज्जगुण । <sup>१ ५</sup>एव सम्बन्से

पदमटिठदीण । एत्तो पंत्रमीए भासगाहाए समृक्तित्ता । तं जहा । (१२७) उदयादिषु टिठदीसु य क कम्म जियमसा दु तं हरस्त । पविसदि टिठदिक्सएण दु गुणेण गणणादियतेण ।।१९०॥

<sup>93</sup> बिहासा । तं बहा । ज अस्ति सम्प् उदिष्ण विदेशगत योव । से काले ट्विटिक्सएण उदर्य पविसदि परेक्षम तमस्त्रेज्यगण । <sup>94</sup>एव सम्बद्धा किट्टीवदगद्धाए । एत्तो छट्ठीए भासगाहाए समृक्तित्तणा । तं जहा ।

> (१२८) <sup>१७</sup>वेदगकालो किट्टीय पिष्ठमाए दु णियमसा हरस्सो । सखेळादिभागेण दु सैसम्गाण कमणविगो ।।१८१।।

<sup>11</sup> विहासा । पण्डिमकिट्टीमतोमुह्स वदयदि तिस्से बेदगकालो बोबो । एक्कारसमीए किट्टीए बेदग काला विदेशाहिको । दसमीए किट्टीए बेदगकालो विदेशाहिको । <sup>3</sup>णवनीए किट्टीए वेदगकालो विदेसाहिको । स्ट्रुमीए किटटीए वदगकालो विदेशाहिको । सस्सीए किट्टीए वेदगकालो विदेशाहिको । स्टटटीए किट्टीए वेदगकालो विदेशाहिको । पंचारीए किटीण बेटगकालो विदेशाहिको । स्टटमीए किटीए बदगकालो विदेशाहिको ।

विसेसाहिजो । पंचमीए किट्टीण वेदगकालो विसेसाहिजो । चउत्पीए किट्टीए बदमकालो विसेसाहिजो । हदियाए किट्टीए वदगकालो विसेसाहिजो । विदियाए किट्टीए वेदगकालो सिसेसाहिजो । पदमाए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिजो । विसेसो सख्यविदिमागो । <sup>१८</sup>एता चउत्पीए मूलगाहाए समुक्कितमा । त बहा ।

(१९९) कदिसु गदिसु भवेसु य टिठवि अणुभागेसु वा कसाएसु । कम्माणि पृज्ववद्वाणि कदिसु किट्टीसु च ट्ठिदीसु ॥१८२॥

इंडे के इन्हाइस के इन्हाइस के इन्हें इंड इंड्डाइस के इंड्डाइस के इंड्डाइस के इंड्डाइस के इंड्डाइस के इंड्डाइस क के इन्हें। ८ के इन्डाइस के इन्डाइन के इन्डाइस के इन्हें। इंड के इन्हें। इंड के इन्हें। इंड के इन्डाइस के इंक्डिया उन्हें।

ेएदीस्से विष्णि भासगाहो । त बहा ।

(१३०) दासु नदीसु अभन्जाणि दोसु मन्जाणि पुन्नवदाणि । एहदियकाएसु च पचसु भन्जा ण च तसेसु।।१८३।।

विहासा । एदस्स सवगस्स दुगदिसमण्यद काम णियमा वरिष । त सहा--विरिस्स्वयंदिसमण्यदं ष मणुनगरिदमण्डिन्दं न । वैदगदिसमण्डिन ए शिर्मारिदमण्डिन ष मान्यत्यत्व । "युविकाह्य झाउका इस-तेउकाह्य वाउकाह्य-वणण्यिरकाह्यु ततो एनकेन्द्रण काण्य सम्बन्ध निवय्व । "तसकाह्य समज्यिद गियमा प्रविष । "एतो एनकेन्द्रकाए गरीए कार्योह् च समज्यत्यत्यस्य सहण्युक्तस्ययदेसम्यस्य पमाणाणु गमो च अप्याबहुत्र च कायस्य । "एतो विदियाण जासवाह्याए समुक्तित्या ।

> (१३१) <sup>८</sup>एइदियमवम्महणेहि असंसज्जेहि णियससा बद्ध । एगादेगुत्तरिय ससज्जेहि य तसमवेहि ॥१८४॥

्रशादभूतारय समञ्जाह य तत्त्वमहा ११८८ ॥ १प्रदिस्से गाहाए विहासा चव कायञ्चा । १०० हो तदियाए भासागाहाए समृक्कित्तणा ॥

> (१२२) उक्तस्सयअणुभागे द्विदिउक्तस्साणि पृथ्ववद्वाणि । भजियव्वाणि सभज्जाणि होति णियमा कसाएसु ॥१८५॥

<sup>१९</sup>विहाता । उक्कस्सद्विविद्धाणि उक्कस्सअणुभागबद्धाणि च अजिरव्याणि । कोह माण माया-छोभो वजुत्ताहिं बद्धाणि अभिजयस्वाणि । <sup>१२</sup>एतो पचमोर् मुख्नाहुत्त् समृष्कित्तणा । त जहा ।

> (१३३) पञ्जलापञ्जेलेण तथा स्वी-पुण्णवृ सर्वामस्तेण । सम्मल मिण्डले केण व जोगोवजोगेण ।।१८६॥

<sup>93</sup>एत्य वत्तारि भासगाहाओ । त जहा ।

(१३४) पञ्जसायकास मिन्छत गवुसए व सम्मले। कम्माणि अभवजाणि वु थी पुरिसे मिस्सगे भवजा ॥१८७॥

<sup>भेप</sup>विहाता । पञ्जलण अपञ्चलेण मिण्डाइहिंगा सम्बाइहिंगा गतु स्ववदेश च एवंभावभूदेश बद्धाणि णियमा अस्यि । इत्सीए पुरितेण सम्मामिण्डाइहिंगा च एवंभावभूदेण बद्धाणि भञ्जाणि । <sup>भ</sup>ेपुसो विदियाए भासगाहाए समृक्तिराणा । त जहा ।

> (१३५) कोरालिये सरीरे ओरालियमिस्सए च जोगे दु। चदुविधमण-चिजाने च अभज्जना लेसने भज्जा।।१८८॥

विहासा । <sup>१६</sup> ओरालिएण ओरालियमिस्सएण चउन्त्रिहेण मणओगण चउन्त्रिण विच्जोगेण बद्धाणि अभज्जाणि । सेसजोगस् बद्धाणि भज्जाणि । एतो विदयमासगाहा । व जहा ।

> (१३६) अत्र सुद मदितवजोगे होंति अमन्त्राणि पुरुषसद्धाणि । मन्त्राणि च पुरुषस्केतु दोसु छदुसंस्वणाणेसु॥१८९॥

<sup>१०</sup>विहासा । सुरणाणे सण्णाणे मरिणाण सण्णाणे प्रदेषु सद्दु अवन्नोगेसु पूरवस्त्राणि णियमा स्रास्थि । स्रोहिलामे सम्माणे मणपण्यत्रणाणे एरेषु तिसु उवचोगेसु पूज्यस्त्राणि मजियव्याणि । एत्यो सर्रासीए भारत-गाहाए समुनिकत्तरणा ।

> (१३७) <sup>१ ८</sup>कम्माणि समज्जाणि दु श्रणगार-जवनस्वदंसणुवधीरो । शच मोहिदंसणे पुण सवलोरो होंति मञ्जाणि ॥१९०॥

१ पुर १९५१ ए पुर १९४१ १ पार १९९१ ४ पुर १२०१५ पुर १२१ १ पुर १२२ १ १३ पुर १२३।८ पुर १२४। ९ पुर १२५। १० पुर १२६। ११ पर १२४।१२ पुर १३८। १३ पुर १२९।१४ पर १११।१५ पुर १३२।१६ पर १३३।१७ पर १३४।१८ पर १३५।

विहासा एसा । एतो छट्टी मूलगाहा ।

(१३८) कि केस्साए बद्धाणि केसु कम्मेसु बट्टमाणेखा। सारोण बसादेण व लिंगेण च कम्हि सेतमिह।।१९१॥

<sup>२</sup>एदिस्से दो भासगाहाओ । तासि समुक्कितवा ।

(१३९) हेस्सा साद असादे च अभज्जा कम्म सिष्प लिंगे च । क्षेत्रस्हि च भज्जाणि दु समाविभागे अभज्जाणि ।।१९२ः।

"विहाता। त यहा। छत्तु लेस्सातु डार्टम बसादण व बढाणि असम्बाणि। कम्म सिन्मेषु अम्बाणि। कम्माणि वहा – बगारकमा दण्यकमामेदीयु कम्मेषु अम्बाणि। "वण्यक्तिमेतु व अम्बाणि। "वैद्यस्त्रि सिया अम्बोलेगिया सिया उडडलोशिय जिया। विरिव्यक्तेषियं। वन्नोलोगपृष्टकोगियां व सुद्ध गरिय। "असियम्पोए व उस्सणिगोठ व सुद्ध गरिस। एती विदिवाए वादवाए वस्तृकिक्त्यणा।

> (१४०) एदाणि पुन्तबद्धाणि होति सन्त्रसु द्विविश्वेसेसु । सन्तरमु चाणुभागेसु णियमसा सन्त्रकिट्टीसु ॥१९३॥

्षेतिहासा । जाणि अभग्जाणि पुन्ववदाणि ताणि थियना सब्बेसु द्वितिबसिसेनु णियमा सब्बासु किट्टोसु । <sup>८</sup>एसो सलमोए मूलगहाए समक्तितया ।

> (१४१) एगसमयपबद्धा पूण अञ्चुत्ता केलिया कहि द्वितीसु । भवबद्धा अञ्चुता द्विनीसु कहिं केलिया होति ॥१९४॥

<sup>९</sup>एदिस्से क्तारि भासगाहाओ । तासि समुक्कितगा ।

(१४२) छण्हमाविलयाण अञ्चला भियमसा समयप्रदा। सञ्जस् टिठिविषिसेसाणुमागेसु च चल्ह पि ॥१९५॥

<sup>भ0</sup>विहामा । ज्लो पाए अतरं कर क्लो पाए समयपबढो छतु आविलियासु गदासु उदीरिज्यित । भेअतगदो करादो तला छनु आविल्यासु गदासु तेश परं इन्द्रमाविल्यास समयपबढा उदये अन्त्रद्धा भवति । <sup>१९</sup>भवबढा पुन गियमा सब्वे उदये सङ्गुद्धा भवति । एलो विवियमासगाहा ।

> (१४३) <sup>93</sup> जा चानि बज्जमाणी झाविस्या होदि पढमिस्ट्टीए । पुन्वावस्तिया णियमा अर्णतरा चतुसु किट्टीसु ।।

े पिराया। व परेतमा बक्यामाण्य कोणस्य तं परेतमा व्यवस्था को क्रस्स प्रक्रमधनहिष्ट्रीप् विस्ता तदो आविद्यादिकत तितु ति कोहिष्ट्रोचु तीवह सालस्य च पद्यवस्थित हों पृथं विद्यावस्थित पृथाप्त प्रवृद्ध किंद्रीम् तदो आविद्यादिकत विद्यावस्थित प्रक्रमित्र हों प्रवृद्ध किंद्रीम् तदेश आविद्याद्य पृथाप्त सामान्य विद्यावस्था के प्रवृद्ध किंद्रीम् तीवह । तदो व व्यवस्था वाचित्र सामान्य क्षाप्त क

(१४४) तदिया सत्तसु किट्टीसु वज्रत्वी दससु होइ किट्टीसु । वैग पर सेसाबो मर्वति सम्बासु किट्टीसु ॥१९७॥

रै पर रेशका र पर १४४ । १५ पर १४४ । १६ पर १४४ । १५ पर १४४ । १६ पर

ेएसो च उत्बीए भामगाहाए समुनिकत्तवा ।

(१४५) एदे समयपबद्धा अच्छुता शियमसा इह अवस्मि ।

सेसा भवबदा खलु सङ्घ्या हाति बोडव्या ।।१९८।। <sup>५</sup>एदिस्से गाहाए अत्था पडमभासगाहाण चव परुविदो । एसी अट्टमीए मूल्माहाण समुक्तिस्तागा ।

(१४६) ग्नसमयपबद्धाण ससाणि च कदिनु द्विदिविसेसेनु।

भवमेसगाणि कदिनुच कदिकदि वा एगसमएण ॥१९९॥

<sup>3</sup>एत्य चतारि भासगा । श्री सम विकत्तणा।

(१४७) एकम्० द्विदिविसेसे भवसेसगसमयपवद्वनेसाणि ।

वियमा अणुभागसु य भवंति सेसा अणतसु।।२००।।

भिंद्रासा। "तमयपबद्धन्यय णाम कि । व समयपबद्धस्य बन्दिसंसय परेसस्य निस्तइ सिम अपि-सेसिदिमि एतस्यवया उन्यागायीम्य तस्य समयपबद्धस्य कण्णो कम्मपदेशी वा गांच्य त समयपबद्धस्य गामा। गैत वेच भववद्धतेय । गनीण मण्णापक्षणाए पद्धमाण जात्याहाए विद्वामा। तै वहा। गक्तिह्द हिनिवित्तेय कन्दित्व समयपबद्धाण समाणि हाज्वाचु "एक्स्स्स वा समयपबद्धस्य दोष्ट्रं वा रिक्ट्रं वा एव नतृष्य उत्तरम्याण गरिदायम अनायण्यानामामाण समयपबद्धाण। "भववद्धतेस्याणि वि एक्किम्ह हिदिवित्तरेसे गक्सस्य वा अवद्धन्य नाष्ट्रं वा तिष्ट् वा, एवं गतृष उद्यक्तिण पविदायमस्य अस्य क्षास्रव्यास्ताण

णियमा अजनसु अणुभागमु भवबढसेनग वा मसयपबढसेसग वा। एसो विदियाए भासगाहाए समिकिस्ता। त जहा।

(१४८) द्विदिउत्तरसेढीए एगुत्तरमगानी उत्तः

भवसेससमयपबद्धमसाणि । उत्तरसेको असखेजजा ॥२०१॥

°िवहाता । त जहा । समयपबद्धसस्यमकान्मि द्विविषेसे बोसु वा तीसु वा एगादिवगुत्तरमुक्दस्सेण विन्तिद्विनीत स बासु द्विदीनु पदमद्विदीए च समबाहिब उदयावन्तिय मोत्तुण सेकासु सम्बाह द्विदीसु वालासमय पबदसेनाण णाणवनवबद्धननवाण च । °ेएसा तदियाए भासगाहाए समुबिक्दस्या ।

> (१४९) एककस्मि द्विधिवससे ससाणि न जत्य होति सामण्या । अविलिगासक्षज्जिदिभागो तहिं तारिसो समया।।२०२॥

विहासा । रामण्याःच्या ताब । एकाम्म विदिब्धित व्यक्ति समयवस्यस्यस्य सार द्विरो सामच्या ति वाद वा । जिम्म परिय सा द्विरी असामच्या कि वादस्था । <sup>१२</sup>एवमसामच्याओ द्विरीओ एक्का वा दो वा उपकृत्स्येण अमृत्यदाओ आविश्वाएं अससवज्ञेषमायम्तीता । <sup>१४</sup>ण्यकेक्कण वसामच्याओ वादाओ । दुरीण विस्तादियाओ । विगण विद्याद्वायो । आविष्याद सम्बन्धमाय दुष्पायो "आविष्याएं सस्स्वन्यित सामे ववमञ्जा । <sup>१९</sup> समयपायस्य एक्किकस्य समयमिक्क्स द्विरीण त समयपब्दा वोद्या । व दोषु द्विरीस ते समयपब्दा वोद्या । व्यक्ति प्रस्वाच्या । स्वस्वन्य समयपब्दा वोद्या । व्यक्ति स्वस्वन्य समयपब्दा वोद्या । व्यक्ति स्वस्वन्य । विद्या हिता । विद्या विस्ताद्विया । सस्योज्या सम्बन्धमाय समयपब्दा वोद्या । विद्या विद्या । विद्या विद्या । स्वस्वन्य । १९ एका विद्या प्रस्वाच्या । विद्या विद्या । विद्या विद्या ।

> (१५०) एदण अतरेण दु अपिन्छमाए दु पिन्छम समर्। भवसमयनसमाणि दु शियमा तिन्ह उत्तरपदाणि ॥२०-॥

हेर पुरुष्टा । १९ पर रेपन विश्व हिंदर । १ पुरुष्टि । १६ पुरुष्ट । १९ पुरुष्ट १६५ । १४ पुरुष्ट । १६ पुरुष्ट ।

े विहासा । वैसमयपब्रक्केसमं निस्से ट्रिपीए यदिय यदि विदियाए ट्रिटीए व होण्य तिदियाए ट्रिटीए व होण्य तिहास ट्रिटीए व होण्य होण्य समयपब्रक्केस व होण्या स्वाप्त स्वत्य क्रिकेस व उत्तरिक व होण्या होण्य समयपब्रक्केस व आविष्ठाण अस्वक अविष्ठा हिटीए व होण्य समयपब्रक्केस व आविष्ठाण अस्वक अविष्ठा हिटीए व होण्य समयपब्रक्केस व अविष्ठा अस्विप्त हिटी होण्यो हिए होण्यो हिटी होण्या होण्या होण्या हिटी होण्या होण्या हिटी होण्या ह

"विनियाए भासनाहाए लन्धो कहाबसरपतो । त वहा। समयवब्द्धसम्यमिषके हि ीए होज्ज दोनु तोनु जा । उक्करवेण पविदोत्तसस्य असम्बन्धदिशायनु । "भीष क्षत्रपूर्णणायसस्य व्यवस्थाने समय वद्धसमयाणि । समयवब्दधैनयाणि एक्किट्टिविसेस जाणि तािर पात्रीयां । गातु हिट्टिविसेस हािस्तर्णाण । भीति हुट्टिविसेसेसु विने साहिदाणि । "वित्त ट्टिनिविसेसेसु विनेताहिदाणि । पन्दित्तेसस्य अस्वकृत्यदिभाग असम्बन्ध । जाणतराणि योगाणि । "त्यमतरस्यसण्डम्मुण । एव अस्बद्धसेष्ठभाणि । "विविद्याण गाहाण अत्या सससो अविद ।

तिरवाए नाहाए अत्यो । असानण्याओ हिरीओ एक्को वा दो वा तिष्ण या एवमणबद्धाओ उक्करकेण पित्रोसमस्य अस्वस्त्रजीदभाषो । "पेषु तिरवाए नाहाए अस्यो समत्रो । एसो चन्नयोग गहाए स्वयो प्रस्ते । पार्च के प्रति के स्वयो । पार्च के प्रति के प्रत

इमा जण्णा जभवतिद्वियात्रोमा परूबणा। <sup>४४</sup>त जहा। भववदाण णिल्ठेरणहाण जहण्या समयपब्रहस्म णिल्ठवणटठाणाण जहण्यादा असलेज्वाओ टिठदीबो जरुमुस्तिद्वण। <sup>२५</sup>तदो जवमञ्रस कायक। त्रिष्ठि चव समयपब्रहीण ल्ठेबणटठाणाण जवमज्जा तीम्ह चव प्रवब्दणिल्ठेवणटठाणाण जवमज्जा । <sup>२६</sup>अदोरे कालेज समयपब्रह्मा एक्कण पदेसमाण णिल्लेबिदा त घोवा। वहि पदेसीह् विसेमाहिया। पद्यवगररोविणाण जणाणि टठाणाणि विसेसीहियाणि। <sup>२७</sup>ठाणाण पिल्नोबमस्स असलेजप्रदिमाग पदिवाग जवणा

र पुरुष रेटमार पर रेटमास पुरुष १८७ । ४ पर १८९ । ५ पर १९० । ६ पर १९९ । ७ पुरुष १९२ । ८ पुरुष १९३ । ९ पर १९४ । १० पर १९५ । ११ पुरुष १९४ । १९ पुरुष १९८ । १४ पर २०० । १९ पुरुष १९६ पुरुष २२२ । १७ पुरुष १९४ । १९ पुरुष १९५ । २६ पुरुष १९४ । २७ पर २९६ । २५ पुरुष १९ । २६ पुरुष १९४ । २७ पर २९६ ।

ैणाणतर बोव । एनतरमणतगुण । अतराणि अतरद्विशाय पिकरोबमध्वरणाण पि बसस्वज्वदिशामो । <sup>रे</sup>णाणतराणि योवाणि । ण्कातरमणतगुण । स्वयमस्य वा अवस्ववगस्य वा समयपबद्वाण वा अवस्द्वाण वा अणुसमयणि«स्वयणरास्य जनसम्बन्धी बहुगो ।

ेदुतमहवो विसेत्रीचो। रेप्य गतुच आविलगाए अस्त्रक्यविद्याण इतुणहोणो। उक्करसको वि अणुत्तमयणित्लेवणकाला काविलगाए अस्त्रक्यविद्यामा विकासकार गमसमद्वयण अतरेण णित्लेविदा समयपबद्धा वा प्रवद्धा वा योवा। दुनमपुण अतरेण णित्लेविदा विरुद्धाहिया। 'प्य गतुण पिल्रोवसम्बर समयपबद्धा वा प्रवद्धा वा योवा। दुनमपुण अतरेण णित्लेविदा विरुद्धाहिया। 'प्य गतुण पिल्रोवसम्बर अस्त्रकेयिनायो। 'प्यक्षण समयण णित्लेविक्यति समयपबद्धा वा प्रवद्धा वा एक्को वा दो वा तिष्णि वा उक्करमण पिल्रोवसम्बर अस्त्रक्यिनायो। एदेण वि ववमण्डा। एक्केवकेण णिल्लेविक्यति त योवा। 'योणि णित्लेविक अति विन्याहिता। तिष्णि णित्लेविक्याण वि विस्ताहित्या। ग्य गतुण पित्रवासम्ब अस्त्रे प्रविद्यामा दुण्या। 'णालदर्शिण यावाणि। गक्कतरप्रकण्याणि विस्ताहित्या। ग्य वतुण पित्रवासम्ब अस्त्रे । प्रविद्यामामस्यणित्लेवका इस्तर्यक्रमस्य । वे प्रवासम्ब प्रविद्याणि प्रवद्धात अस्त्रकेय्युणा। समयपबद्धान्य प्रविद्याणि। अस्त्रकेय गुणाओ। 'पेत्रवित्रविक्यत्यक्रमस्य जनुण । जिसेगपुणहाणिद्वाणत्य प्रविद्याणि। प्रवस्यवस्य स्व कार्यक्षिणहाणाणि असिक्यव्यक्षणा समयपबद्धस्य कार्यक्षिण्याणा। अस्तरक्यत्याणित्रविक्यत्या । अस्त्रक्यत्याणाणि विस्ताविद्याणि। 'पेत्रवस्य स्व कार्यक्षिणहाणाणि विस्तर्यक्षणहाणाणि अस्तरक्यत्याणा अस्तरक्यत्यामा अस्तरक्यत्याणाणि अस्तरक्यत्याणाणि विस्तर्यक्षणहाणाणि अस्तरक्यत्याणाणि अस्तरक्यत्याणा अस्तरक्यत्याणाणि अस्तरक्यत्याणा अस्तरक्यत्याणाणि विस्तर्यक्षणहाणाणि विस्तर्यक्षणहाणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्यक्षणाणि विस्तर्यक्षणाणि विस्तर्यक्षणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्यक्षणाणि अस्तरक्यत्याणाणि अस्तरक्यत्याणा अस्तरक्यत्याणाणि विस्तर्यक्षणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्यक्षणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विस्तर्याणाणि विष्तराणि विष्तराणि विष्याणि विष्तराणि वि

्र<sup>भ</sup>संख्यो अवरणकालो असस्यञ्जगणो । सच्यो वरगकास्रो असस्यञ्जगणो । कम्प्रद्विदी विसेसाहिया। रेणवसीए मलगाहार समृविकत्तणा।

(१५१) रिट्टीकर्राम्म कम्मे हिर्णि अणुभागमु बसु सत्ताणि । कम्माणि पुल्बवद्वाणि बज्जमशाणाणुदिण्याणि ॥२०४॥ १ तदस्से तो भागगाहाओ । <sup>भेज</sup>तामि समुविषत्ताणा ।

(१५२) किट्टीनर्टिम कम्म णामागोदाणि वदणीय च।

(१५२) किट्रानराम्म कम्म णामागादााण वदणाय च । वस्रोमु असखज्जमु सेसगा होति सखज्जा।।२०५॥

विहासा । <sup>५८</sup> किट्टीव रणे णिट्टिवे किट्टीण पडमसम्यवन्यस्स णामागोरवरणीयाण द्विदिसतवस्ममसस्य ज्जाणि वन्साणि । मोहणीयस्म द्विदिसतकस्मदुबस्साणि । तिष्कृ षान्किस्याण द्विदिसतकस्म सम्येज्जाणि वस्सतहस्साणि । गतो विदियाण भाषामाहाण सपृष्टिन सणा । (१५३) किट्टीबदीम कम्मे सान सुहुणासमञ्चाद च ।

(१५३) किट्टोकदम्मि कम्मे सार सुहणाममञ्चयोद च । बर्घद च सदसहस्से द्वित्रिजणुपाणे सुदुवकसः।।२०६॥

ै विहासा । किट्टीण पढमसमयवन्यस्स सजलवान ठिदिवची बसारि मासा । णामागोदवदणी याण विज्ञ चव पादिकमाण दिठिन्वया सलज्ञाणि वस्तिस्साणा । णामागोदवदणीयाणमणु भागवची तस्त्रमयज्ञक्तस्सागी । "उत्ती तात दो मुलगाहालो वविण्यात्रो। "वे दिवदलस्स ताव पव्यवासम्मयात्र । ते लहु । किट्टीण पढमसमयवदस्स सजल्याण द्विस्तरकम्ममृद वस्साणि । तिण्ह पादिकमाणा ठिदिसतकम्ममृद वस्साणि । तिण्ह पादिकमाणा ठिदिसतकम्ममृद्धस्य । । त्राप्तिकमाणा ठिदिसतकम्ममृद्धस्य वस्तिकम्मणा विष्तिकम्मणा द्विस्तरकम्ममृद्धस्य वस्ति । तिण्ह वस्ति वस

१ पुर २१७।२ पर २१८।३ पुर २१९।४ पुर २२०।५ पुर २२१।६ पर २२२। ७ पुर २२३।८ पुर २४४। ९ पर २२४। १ ल पुर २२६।११ पुर २२८।११ पुर २३८।११ पुर २३४।११ पुर २३४।११ पुर २३४।१११ पुर २३४।१११ पुर २३४।१११ पुर २३४।१११ पुर २३४।१११

उदये उक्किस्तिया बहुगी । वध उक्किस्तिया अणवगुणहीणा । बिदियसमये उदये उक्किस्तिया अणतगुणहीणी । बेचे उक्किस्तिया अणतगणहीणा । "एव सम्बिस्म किट्टीबदगढाण ।

पद्धमसमय बध जहण्यिया विद्धी ति बाणभागा । उदये बहण्यिया दिद्वी अवत्युक्ताणा । 'विन्नि समय ब रा (रहा) जहन्मिया किट्टी अणत गणहीणा उदय ज ्निया अणतगुणहीणा । एव सि वस्स किट्टीवर गद्धाः । समय समये णि वस्मणाओ जत्रिण्ययाक्षा वि य । <sup>व</sup>एमा कात्र्किट्टीए परुवणा । <sup>प</sup>किट्टीण पढमममय वदगन्स माणस्स पढमाण सगहिकद्रीए किट्टीणमनशः जा भागा बज्झति । सेसाओ सगहिकद्रीआ ण बज्जान । एव मायाए । एव जोभस्स वि । हिुण पढमसमय देशा वारमण्ह पि सगहिवद्गीणमध्य किट्टिमारि काटुण पनने निकस्मे समहिन्द्रीण अमलाज्जिदिभाग दिणासदि । वोहरस पदमसगहिन्द्रि मोल्ला समाणमाकारमण्ह समहिक्ट्रीण अण्णाओ अर वाजो विट्टीओ णि वसिट । वाओ अपुवाआ निट्ठाओं बन्भानो पन्सरगानो कि बलदि । बन्झमानयाना च सनामिज्जमानयादो च पदसरगा ! कि बलदि ! ैब झमाणियारो घोवाओ णि वत्तदि । सरामि जमाणयारो अन्वज्जमुणाओ । जाओ ताओ बज्झमाणयादा पदेसगाटा णि बक्तिकर्जात ताओ चहुनु पढमगगहिकट्रीसु। <sup>८</sup>ताओ स्टमस्मि आगाग ? एउकविरस्म सगहिक ीत किट्टीअतरसू। <sup>९</sup>कि स बसु किट्टीअतरसु आहो ण सध्यमु<sup>?</sup> ण स्व्वस्। जइ ण स वस् क्दमसुअतरस् अपुत्राको णिवत्तयति । उदसरिसणा। विद्यमणियाण त पढम किट्टीअतर तत्य णस्य । एव अमसक्त्रजाणि किट्टीअतराणि अभिच्छदूण। विट्टी स्तराणि अतरट्टदाए अससज्जाणि पिलदोवमपढनवन्मनलाणि । "एत्तियाणि किट्टाअतराणि गतूण अपुरुवा किट्टी णि वत्तिकादि । पुणो वि एतियाणि किट्रोअतराणि गतुण अपूना किट्रो णि वित्तिज्जदि । १९ दण्जामाणयस्स परेसम्मस्स णिसेगमेडिपरूवण वत्तइस्मामो । तत्व जहण्यियाण विट्टाए बज्लमाणियाण बहुत । विश्याण विट्टाए विससहीणमणतभागण ।

भेवित्याण विसेसहीणमणनभाषण। व्यव्दाण विसेसहीण। एत्रमणनरावणि गण वार् विश्वहाण जार व्यव्दाविद्वित्यला विसेसहीणमणनभाषण। व्यव्दाविद्वित्यला गिर्मा भेवा व्यव्दाविद्वित्यला विसेसहीण त्रा व्यव्दाविद्वित्यला विसेसहीण विस्ताविद्याला विसेसहीण विस्ताविद्याला विस्ताविद्याला विस्ताविद्याला विस्ताविद्याला विस्ताविद्याला विद्याला विस्ताविद्याला विद्याला विद्

<sup>\$4 00 58515 00 5851 54 \$0 588155 \$0 58615\$ \$0 5861</sup> 6 \$0 58615 \$0 58515 \$1 \$0 586150 \$0 586150 \$0 586155 \$0 5861 7 \$0 58615 \$0 58515 \$10 585150 \$0 586150 \$0 586155 \$0 5861

त जहा । ताथे चेव कोहस्स जहण्यां ट्रिन्जिदीरगो । कोहपढमिकट्टीए चरिमसमयवदगो जादो । ैजा पुरुषपवत्ता सजलवाणभागसतकम्मस्स अधुममयमोवट्टवा सा तहा चव [३] । बदुसकलवाण द्विदिवधो व मासा चतारीम च रिवमा अतामहत्तवा [४] । सजलवाव द्रिदिसाकाम छ बस्सावि अट्र च मासा अतोमह सूणा [५] । <sup>२</sup>तिश्ह घान्किम्माण ठिदिवधो त्सवस्माणि अतोमहत्तवाणि [६] । घात्कम्माण द्वित्सितवस्म सखेज्जाणि वस्साणि [७] । मेसाण कम्माण दिन्सित रम्ममसखज्जाणि वस्माणि [८] । <sup>3</sup>से काले कोहस्स विदियकिट्रीए पदेसस्मभोदि हयूल कोहरूम पढमिट्टिंग दरिंग ताथ वाधम्म पढमसगहिकट्रीण सतकस्म दो आवलियबचा रुममयणा सेपा ज च उदयावलिय पितृहत च सेस । " ता ३ वोहरस विनियनिदावन्या । " जो कोहस्म पदमिकींद्र बत्यमाणस्म विजी सो चब काहस्म विदिश्विद् वत्यमाणस्स विधी का । त नहा । टिल्लाण विहाल बन्जमाणील बिट्टीण विलासि अमाणील अप्युख्याल जि बिल्जमाणियाल बज्जमाणण स पदमम्मण सन्न्यमाणण च प्राम्मण णि प्रतिजामाणियाण । ६००व सबसमाणयस्म पदसम्मस्स विधि बल्ह स्मामा । ा ता । शा अवित्यविद्वादा प सम्म काहततिय च मागपढम च गण्छति । बाहस्म तदियाता बिद्वीदी माणस्य पदम चन गवर्श । भागस्य पटमा । विट्याना माणस्य विदिय तिय मायाग पदम च गवरिद । माणस्य विनि शिक्ट्रीदा माणस्य तित्य च भाषात पढम च मच्छदि । माणस्य तदियक्ट्रीतो मायाए पढम गच्छि । मायाण पढमारो परेसम्स मायाण विदिय तत्य च रूपभस्स पढमनिट्टि च गच्छदि । मायाए विदि याना किट्टीना पदसम्य मायाण तदिय लोभस्स पढम च गच्छदि । मायाण तदियादो किट्टीदा पदेसम्य लाभस्स पढम गच्छिट । लोभस्स पढमाटा किट्टीबा पदेसम्य काभस्स विदिय च तदिय च गच्छिद । लाभस्स विदियादा पदेनस्य जोभस्य तन्य गच्छि ।

जहा राहस्य परमिरिट्ट वयमण्या चुड्ण कसायाण परमिक्ट्रीओ वर्षा । किमय चेव कापस्स निरियोक्ति ररमाणा चुर्ण रसायाण निर्मिष्टिशेओ वर्षार आहा ण चसःव्य । पैत्रय सु । समासस्वस्त्रण भणिस्माग । उस्म ज विट्टिं व निरम वसायस्य त विट्टि वर्षीय सेमाण वसायाण पटमिक्ट्राओ वयदि ।

ेशांबिन्विविद्यां प्रवाससमा वदसस्स प्रवाससमु सम्मानित्रीम् अार्गा विश्वाण सम्मानित्रा स्वास्त्राम् । त त्या । स्वास्त्राम् । स्वास्त्राम् सम्मानित्रा स्वास्त्राम् । स्वास्त्राम् सम्मानित्रा स्वास्त्राम् । स्वास्त्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् । स्वास्त्राम् अवन्तित्राम् सम्मानित्राम् । स्वास्त्राम् अवन्तित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् । स्वास्त्राम् अवन्तित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् । स्वास्त्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम् सम्मानित्राम समानित्राम सम्मानित्राम समानित्राम सम्मानित्राम समानित्राम सम्मानित्राम सम्मानित्राम समानित्राम सम्मानित्राम समानित्राम समानित्राम सम्मानित्राम समानित्राम समानि

<sup>33</sup>कोहस्म विदियिकिट्टिं बेदयमाणस्स जा पडमिट्टवी तिस्स गटमिट्टियीए बाविलय पिंडबाविलयाए सेसाए भागालपिंडबायालो बेग्लिक्कणो । तिस्स चैव पडमिट्टियीए सम्याहियाए आविल्याए ससाए ताहे कोहस्स विदियिकिट्टीए चिंपसम्यवदगो । ताथे सक्तमाण द्विदिवयो व मासा स्रीय च दिवसा देखा। <sup>33</sup>रितक् सादिकम्माण द्विदिययो बासपुण्यस्य । सेसाण कम्माण द्विदिवयो सेक्क्जाणि वस्ससहस्साणि । सजलणाण द्विदि सतकम्म पंच वस्साणि चतारि मासा जठामुङ्गतूला । तिल्ह घाष्टिकमाण विविश्यतकम्म सक्षम्याणं बस्स सहस्साणि । गामाणोदवेदणीयाण विदिसंतकम्ममस्रकेजाणि वस्साणि ।

११ पुरुष्ण । १९ पुरुष्ण । १९ पुरुष्ण । १० पुरुष्ण । ११ पुरुष्ण । ११ पुरुष्ण । १९ पुरुष्ण । ११ प

१४ जयभवंला

तदा स वाने काहरस तित्यिविद्वारो प्रवाणमोकिष्ट्रियूण पदमिष्ट्रीह करदि । "ताथ कोहरस तिव्यसगर्ह किट्ठीए अतरकिट्टीणसमय जा भागा उदिण्या । तासि चव असलज्जा मागा बण्झति । जो विदियकिष्ट्रि वेदय माणस्म विद्या सा चव वि गो तित्यिकिष्टि वत्यमाणस्स वि काखन्तो ।

'तिन्यितिह वन्माणस्म जा प्रवाहिनो तिस्से पदमहिदीए आवित्याए समयाहियाए तेसाए परिम समयका स्वरंग । जन्नजानो निन्दिरोग्मा । ताथ हिन्दियो सजल्लाण दो मासा पश्चित्रजा। "सतकम्म चतारि वन्गाणि प्रणाणि ।

में बाठे मालस्य गटमांबिटिवार्काण्य वहमहिटि बरिट । जा एत्य स बमाणवेदगढा तिस्से बदमढाए तिभागमना पटमिटा। "तैना माणस्य वदमकिट्ट वदमाणी विस्से वदमबिट्टीण कराई होणमास्य जे भाग बटमिटा ता गटिल्णाहितो विगामशोगांची यदि । सैमाण बस्तायाण पदममगहिद्दीशा बघादा । जणव विद्याना सारम गढमिट्टी बटिट । तथा विधिया माणस्य एदमिट्टि बट्टिट । मेंब्र्ट्टीवामण बट्टिंग माणाण गवामि जनाणण्य च पटेसस्थ जयु बाण टिट्टीण बरण विद्टीण बयोग्दणि बस्माणवर्षे एस्तु दरममु लित गायान अल्यानु व अप्रिस्तु । एल्य कमण माणपदमकिट्ट बदमाणस्य ज्ञासिट्टी तस्म पदम दि एण वाथ ममना यागित्या समा तात्र तिल्य सवल्याण्य विदिवयो मासी बास च दिवसा अतीमुहसूणा । देवस्य मार्गिल बस्ताणि च्लाटि साना च ज्ञासहरूला ।

म त्रान्ने माणस्म त्रिन्यिषिट्रादा पन्तसमामार्श्रहून्य पन्यप्तिनि बर्गद । तथब विश्विषा सपता माणस्म विदियिनिन् न यमाणस्म ाा पदमहिनौ तिस्स समगाहिबालियममा ति । <sup>र</sup>ताय गननवाण हिन्दियो मामा<sup>९</sup> इस च निवाग देवता । सत्तरम्भ नो यस्साणि अह च मासा देम्ला ।

म बाल माजविष्याहरूगा वरसम्मामकारियुण पढमोट्टांग करदि । तजब विहिणा सवसो माजस्म तिष्याहि । यमाजस्म जा पढमोट्टा तिस्माबाबील्या समयहियाभत्ती मेमा ति । ताथे माजस्म चिरमनम्य प्रस्तो । ताव तिक्य स्व जाण ति बना मासा पि विकास । सतस्म व बस्साण पढियुक्जाणि ।

तः। न कार मायाण पदमित्राण परम्थाभाक्षियण पदमित्रीति करिति। तथस विहिणा सप्ता मागपरभक्षि वन्यभाषरम जा पदमित्रा तिस्स ममयाहियावस्थि समाति। ताथ ठिन्बियो तावह सज रुणाण पणभिम विमा देनुणा। तिन्यतकस्य वरसमृत् च मामा देनुणा।

म रार भाषाण बि बिन्द्रीरा वस्त्रममाकहिष्ण वहमहिरि वरिद । मो वि मायाए स्टिन्स्ट्री रस्मो उत्तर विरूणा मपत्ता नावाण विदिश्विद्धि वस्त्रमाशस्स जा वहमहिनी तिस्से वहमहिनीए आवस्त्रिया समर्पाहरण समा न । तार हिन्दियो बीस दिवसा देवणा । <sup>२०</sup>द्वितस्तरस्म सास्त्रम् मासा देवणा ।

म नाले माना जिल्लाक्तिने वदेनमामोकड्डिगुण पडमिटिडाँद करदि । तजन विद्विण सपत्तो मासाल नित्यतिष्ठि बन्धरंग पडनाड्निल सम्बाहियाबिक्या सेमा ति । ताले मायाल चरिमसमयबदयो । ताथ दोण मत्रन्नाण डुल्लिनो अद्यासो पडिबुल्णा । डुरिसतकस्ममेक्क बस्स पडिबुल्ण । तिल्ह पारिकामाण टि निर्मा सामग्रत । तिल्ह चार्लिकसम्म अद्यक्तज्ञाणि वस्साहस्साणि । इदर्रेसि कस्माण [डुल्लिम सक्तज्ञाणि वस्साणि । ] डुल्सितकस्म अस्यक्तज्ञाणि वस्साणि ।

ैतदा में काले लोगस्म पदविक्ट्रीनो परमस्मागोकट्टियून पदमट्टिषि करेदि । <sup>9</sup>त्तगेव विद्विणा सपत्तो लोगस्म पदमितिट्ट्रि वेन्यमाणस्स पदमट्टिबीण समयाहिबार्वास्त्रमा संशा ति । ताथे लोगस्वललास्स द्विदिवयौ अतोमुद्दन । द्विदियतकम्म पि अतामुद्दत । <sup>98</sup>तिक्ट् वादिकम्माण ठिदिवयो दिवसपुवस्त । सेसाण कम्माण

१ पुण्यरही । २ पुण्यरही १ पण्यरही ४ पण्यरही १ पण्यरही १ पुण्यरही । १ पण्यरही ११ पण्यरही

वासपुषलः। चादिकम्माण द्विविसतकम्मं सखेन्त्राणि वस्ससहस्साणि। सेसाण कम्माण असखन्त्राणि वस्साणि।

ततो से काले लोमस्म विश्विषिट्टीनो परेसम्समाकहिन्नण पश्चिद्धिंद करवि । ताथ वन लामस्स विश्विषिट्टीयो च तरिवर्षिट्टीयो च परेसम्यमाकहिन्ग सुद्धभाषराह्यविट्टीया गाम वरिन । 'तामि सुद्धमसाप राह्यविट्टीण कन्दि हुग्ण ? तासि हुग्ण शोभस्स तरिवाण सगहिन्ट्टीण रहे हो ।

बारिसी काहस्स पढमसगहिष्ट्री वारिमी एमा सुद्वमसापगद्दविष्ट्री। विश्वस्स पढमसगहिष्ट्रीए बतरिष्ट्रीश चोबाशा। कोह सब्बुद्ध मानस्य पढमसगहिष्ट्रीण जतरिष्ट्रीश चिसगाहिषाता। वाग सब्द्ध मानाए पदमसगहिष्ट्रीण जतरिष्ट्रीको विस्ताहिष्यात्रो। मानाण सब्द्धाण जोभस्य पढमसगहिष्ट्रीण जतरिष्ट्रीको विस्ताहिष्यात्रो। मानाण सब्द्धाण जोभस्य पढमसगहिष्ट्रीण जतरिष्ट्रीको विसेसाहिष्यात्रो। पुत्रमापपपाद्दविष्ट्रीश वाको पढमममय गदार्श सात्रो विसेमाहिष्यात्रा। पुत्रो विसेमा व्यवत्माणतरण सम्बन्धनिमाहेष्यात्रा। पुत्रो

सहुमनापराइयिहिटाओं जाओ वहमनमय बनाओं ताओ बहुनाओं। विवियत्तमए अपुरवाओ की ति समाजनुणहीलाओं। अवारतिविष्णाय सिंबसे सुदुमनापराइयिहिटा वार्टा अपुरवाओं सुदूमसापराइय निहीओं समायता लाहाणाण सडीण कीरति । सुदूमनापराइयिहिट्टीलु च पडमममय पदमन्य गिठवित याव। विनियानमय असमायता एक जाद विन्यानमयाने ति असाय ज्ञाण ।

"विियसमये दिज्जमाणगस्य परेसम्मस्स सहिपरूक्षणाः । जा विदियसमणः जहण्यिया सुद्दुममापगद्दयः विद्वा विद्या विद्वा विद्वा विद्या विद्या विद

८ पुंठ रेश्हार पठ रेश्टावे पठ रेश्टार पठ वेटहा ११ पठ वेटहा १२ पठ वेटहा १ पुंठ वेटहा ८ पुठ वेटहा १९ पुठ वेटहा ११ पठ वेटहा ११ पठ वेटहा ११ पुठ वेटहा १४ पुठ वेरहा

१६ जयधवला

पदमसमयिक्ट्रीवरगस्त कोहस्स विदिविक्ट्रीयो माणस्स पडमसंगहिक्ट्रीण् संकर्मात पदेतन्त को बं ।

"कोहस्त तिद्यिक्ट्रींग माणस्य पडमाण् सब्हित्हीण् सः मारिवरेक्षम विदेवाक्ट्रींगः । माणस्त पडमार्थ ता स्विक्तांत्रिय । माणस्त पडमार्थ ता स्विक्तांत्रिय । माणस्त पडमार्थ ता स्विक्तांत्रिय । माणस्त पडमार्थ ता स्वक्तमार्थ सिक्तांत्रिय । सायाण् पडमसम्बद्धियः "माणस्त तिद्यायो सम्बद्धित्रीयो सायाण् पडमसम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीयो सायाण् पडमसम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीयो स्वन्नात्रीय । सायाण् विद्यायो सम्बद्धित्रीयो लाभस्त पडमाण् सम्बद्धित्रीय सक्ष्मित्र प्रमाप्ति प्रमाप्ति प्रमाप्ति स्वव्याण्य सम्बद्धित्रीयो लाभस्त पडमाण् सम्बद्धित्रीय सक्ष्मित्र परेसम्प तिस्ताद्विय । सायाण् विद्यानिक्ष्मित्रीय । सायाण् तिष्याण्य सम्बद्धित्रीयो लाभस्त पडमाण्य स्वर्धात्रिय । स्वर्धात्रिय । स्वर्धात्रिय । स्वर्धात्रिय पदसम्प विद्याद्विय । लाभस्त पडमसम्बद्धित्रीय सम्बद्धित्रीयो स्वर्धात्रीय । स्वर्धात्रीय पदसम्प स्वर्धात्रीय । स्वर्धात्रीय प्रमाप्ति स्वर्धात्रीय । स्वर्धात्रीय प्रमाप्ति स्वर्धात्रीय सम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीयो स्वर्धात्रीय । स्वर्धात्रीय स्वर्धात्रीय सम्बद्धित्रीयो सम्बद्धित्रीय सम्बद्धित्रीय सम्बद्धित्र । स्वर्धात्रीय स्वर्धात्री सम्बद्धित्र । स्वर्धात्री सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र । स्वर्धात्री सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र । स्वर्धात्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र । सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र । सम्बद्धित्र सम्वद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्य सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्य सम्बद्धित्र सम्बद्धित्र सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्वद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य सम्बद्धित्य

भृद्रमारारादयिक्द्रोग् पदमसमये दिञ्जदि पन्यस्य योव । विन्यसमय असस्य कगण जाव चिन्न समयादा (ति ताव असमज्ज्ञपण । एनेण क्षमण कोहन्स बिन्दिक्टि बन्न्यमणस्य वा पद्माष्ट्रियौ <sup>3</sup>तिन्म पदम ट्विनेण आर्थि या सम्याद्रियो नेमा ति तिन्द्र समये चिन्न्यमयबानन्तान्याद्राद्यो । तिन्द्र चव समय जानन्म सम्याद्यस्यान्यन्त्रपारप्रदिक्ट्रो सन्वस्याणा सक्द्रा । नोभस्त विन्यिक्ट्रिण व दाआवित्यवय समयण मात्तप उन्यावित्ययित्र च मोत्तुल सेवाजो विन्यिक्ट्रिण अतन्तिक्ट्री वो सन्वस्यायोग सन्द्रासी ।

तिन्द्रि चेव लोभसवण्यस्य हिन्यां तोमहृतः । 'तिन्द्र बादिकम्माण हिन्यां अहोग्सस्य अतो । 
णामा गोग वरणीयाण वान्यस्यादरस्य जो विरमो हिद्वयां सो स्वलर्जीह बस्तमहत्यनिह हाइदृष्ट स्वस्सस्य 
अतो जादो । विरभमयवान्यसायराह्यस्य मोहलोयस्य हि हसतकम्मसतोमहृतः । तिल्ह वान्तिसम्यास्य हिस्
सेतनम्य सम्यवनात्र्यापाराह्यस्य मोहलोयस्य हिस्सतकम्मसत्यास्य । स्वस्यास्य हिस्सतिकम्मसस्य अर्थात् वस्ताणि ।

से काले पढमगममसुहमानापगद्दयो जानो। 'ताथ चब सुद्वमापराद्दयविद्वीण जाभा द्विनीजो तरो दिव्यवस्थानाप्य। तनो परमामगोक द्विज्य उदय थोत्र दिख्य। 10 अतोमहुसब्देनसम्बद्धअनुषाठ सेदीण। पणमित्रिक्यसम्मामप्रमानापाद्द्यद्वारा विक्षुन्तरो। गुणमेत्रिजोनगादा जा अणतर्राद्विने तत्य अपन्यज्ञानम् । ''तता विने होण नाव जाव पत्रमम् अत्रस्मात्ती तस्य अत्रस्म चित्रमारा अतर्राद्विनी त्या प्रमान । ''तता विने होणे नाव जाव पत्रमम् अत्रस्मात्ती तस्य अत्रस्म विरामार्थ अवर्ष्टिनी प्रमान । अधिक्षात्रेण स्वर्णक्षाण्या । तती विनेतरीण।

भेवष्रसम्भवनगण्यासायराह्यस्य जमोकिष्ठच्यति पदेसम्य तसेनीण सेहीण णिक्ष्यिदि । विदियसस्य वि एव च । विदियसम्य वि तय चेव । एन वयो आकिहितुक णिनिचाण्यसस्य पदम्यस्यस्य साव जाव सुद्वमस्य राह्यस्य पद्यविद्वान्त्रय णिन्यविद ति । <sup>भेद</sup>वित्यादो जिल्लियादो जातित्यस्य ज्ञानस्य व्यवस्यास्य है दिक्यदि त योव। तत्र दिवदति व्यवस्य वृत्यस्य एक्टियस्य व्यवस्य मुक्यिकीस्य प्रदास्य एक्टियस्य एक्टियस्य ति । तत्र विसंसहीय । एसा वाण सृत्यस्य प्रदास्य आव मोह्यायस्य द्वित्याद्यार स्वर्मा

१ प॰ २११ । २ प॰ २१२ । ३ पु॰ २१२ । ४ प॰ २१४ । ५ प॰ २१५ । ६ प॰ २१७ । ७ प॰ २१८ ।८ प॰ २१९ । ९ पु॰ २२० । १० प० २२१ । ११ पु० २२२ । १२ पु॰ २२३ । १३ पु॰ २२४ । १४ प॰ २२५ ।

पब्यसमयबुद्धमसांपराइयस्य व दिस्सदि पवैसम्य तस्य सेहियार्स्स्य व सहस्यामो । तं जहा । पदम समयसुद्धमसांपराइयस्य उदये दिस्सदि पदेसम्य योव । विश्वार् द्विदीण स्वस्थेज्जगुण दोसदि । एव ताव जाव पुणवेडिसीसय ति । गुणवेडिसीसयादो जण्या च एक्का ट्विदि ति । ततो विशेसहीण ताव जाव चरित्मजदर द्विदि ति । ततो असस्यज्यपुण । ततो विशेसहीण । एव कमो ताव बाय सुद्धमसापराइयस्य पदमद्वित बब्द च पिरससमयश्रीमस्त्रेति ति । पदमे द्विदस्यहर भिस्त्रेतिय व उदये पदसम्य दिस्सदि त योव । विदि याए ट्विरीण असस्यज्यपुण । एव ताव आव गुणवेडिसीसय । गुणवेडिसीसयादो जण्या च एक्का द्विदि ति । असस्यज्यमुण दिस्सदि । ततो विशेमहोण जाव उक्किस्या मोहणोयस्य द्विदि ति ।

से वाले वहससमयतृहुमसापराहस्यो । ताथे सुहुमसापराहयिक्ट्रोणमसखेज्या मागा उदिच्छा । हृद्वा अणुदिणाओ योवाओ । वहिर अणुदिष्णाओ विसेसाहिको । मळ्से उदिष्णाओ सुहुमसापराहयिक्टरोयो अससवज्यवणाओ । सुहुमसापराहयस्य खेज्जेतु द्विदिखडयण्डहस्सेनु गदेनु कमपण्डिक्य द्विदिखंडय मोहणीयस्य ताहिह द्विदिखडये उक्कीरमाण ओ मोहणीयस्य गुणवेडिणिक्सेचो तस्स गुणवेडिणिक्सेचस्स अग्ममादो सन्वज्यदिमाणो आगाहरा । तस्हि द्विदिखडाण उद्यिक्ण तदी पहुष्टि मोहणीयस्य एतिया । अस्तिय सुहुममापराहयदाण सस्य तस्तिय माहणीयस्य द्विदिसत्रकम्य सेस । एत्सिय ।

## २ ऐतिहासिक नामसूची

|   |                                     | Ф           |       |                                        | 90          |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------|-------------|
| व | अण्णाइरिय                           | २५          |       | सुत्तवार                               | १९८         |
| 4 | बनसाणाइरिय                          | 255         |       | सुत्तवार                               | ३०५         |
|   |                                     |             |       | सूत्रकार                               | १९८         |
|   |                                     | ग्रन्थन     | ामोत  | लेख                                    |             |
| 4 | चुव्यिसुत्त                         | 202         |       | च्छिया                                 | २१०         |
|   | चिष्णपुत्त                          | २१०         |       | प्रवाहरूजमाण उनदेस                     | <b>१</b> ९३ |
|   |                                     | ४ न्या      | योवि  | स्त                                    |             |
|   | वस्ताण टो विसेसपडिवत्ती होइ         | १६५         |       | विचित्रा शली सूत्रकाराणा इति यायान     | १९८         |
|   |                                     | ५ उप        | देश   | भेव                                    |             |
| ٤ | अवन पुन आइरिया किट्टीस् फहरूस्      | 4           | ą     | जो पवाइञ्जइ उवासी तण उबदेमेण           |             |
|   | एसा चव गोपुच्छा होदि ति भणति        | २५          |       | पलिदोबमस्स असल्लेज्जिटिशागो असल्लेज्जा | ण           |
| 2 | तत्व पुरुव भमणिज्ञा णिल्लेवटठाणाण्य | व           |       | <b>जिल्लेबज्</b> ट ठःजाजि              | १९२         |
|   | देस परूवणा                          | <b>१</b> ९० | ¥     | अथवा एवमेन्य जवमज्ज्ञं कायस्यमिदि      |             |
|   | एक्नेण उबदेमेण कम्मट्टिनीए असखेज्जा |             |       | अञ्जे वक्सानारिया मणति                 | १९०         |
|   | भागा                                | 230         |       | ण समीचीनामेद वक्साण एगटिठदि            |             |
|   | <u> जिल्लेबणट्टाण</u> ाणि           | 199         |       | विसयाण समयपवद्धसेसयाण जवमञ्जापक        |             |
|   | एक्वेण उबदेशेण पलिटीवमहस असंब्रज    | •           |       | णावसरे णाणाद्विदिविसयाण तेसि जवमणत     |             |
|   | दि भागो                             | \$98        |       | पम्बणाए वसबद्धतादी ।                   | 199         |
|   | ६ मूलगा                             | याच्रि      | सुत्र | गत शब्दशुची                            |             |

५ भूरणगाया मूर्णभूतिगता सम्बद्धाः इस सुचीमे जो पारिभाषिक शब्द अनेक बार आये है उहे अभिकते अधिक चार बार तक संगत्नीत किया है तथा इसमें संख्यावाची, कालविशेषको सूचित करनेवाले और कमपर्यायवाची शब्दोको सगृहीत किया गया है।

| વ | व्यक्तारम          | 48           | अणुसमयणिरुलेबण             | २१९, २१०   |
|---|--------------------|--------------|----------------------------|------------|
|   | अक्सवग             | २१८ २२१      | . (কাত্তক)                 | 220        |
|   | अगारकम्म           | 880          | अणुसञ्जयोबट्टण             | 235        |
|   | <b>अचर</b> खुदंसाण | १३५          | अवतर                       | 843        |
|   | <b>अच्छ</b> त्त    | १४६, १४८ १५१ | अणतरोपणिचा                 | ३५ २५३     |
|   | अणगार              | <b>१</b> ३५  | अववा वा                    | ¥\$\$      |
|   | अणबद्ध             | १७६, २०४     |                            | 48 868 806 |
|   | अणुभाग             | ξo           | अत्य                       | 86, 47 48  |
|   | अणुभागरग           | 60, 65, 66   | <b>अ</b> त्यस <b>ण्</b> या | 18         |

|    |                                  | मूलगाया चूणि                          | <b>नग</b> र | । शब्दसूची                 | १९                       |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
|    | अधोलागिग                         | <b>१</b> ¥ <b>१</b>                   |             | <b>उवसद</b> रिसणी          |                          |
|    | अपच्छिम                          | 168                                   |             | <b>च</b> वसदिरसणा          | 586                      |
|    | अपज्ञत                           | १२/ १२९ १३१                           |             | उस्सध्यिणी                 | <b>₹</b> ¥\$             |
|    | अपुरुव                           | २५, २८, ३२ ३३                         | Ę           | एइदिय                      | 111                      |
|    | अपुरविकट्टी                      | २८७                                   |             | <b>एड्दियभ</b> २ स्गहण     | १२४                      |
|    | अप्रवफद्य                        | ¥ 9 ₹                                 |             | एगतर                       | २०३, २०७ २१७             |
|    | अवज्झमाणिय                       | २६५                                   |             | एगतरछेदण                   | २ <b>२</b> ६             |
|    | अभउन                             | ११५ १२६ १२९ १ ३                       | ओ           | एयगुणहाणिट्ठाणतर<br>बोकडडण | 44 48 40                 |
|    | अभज्जय                           | <b>१</b> ३२                           | क्ष         | <b>काकडड</b> ण<br>ओगास     | २४८ २५ <b>५</b>          |
|    | अभवसिद्धियपाओ                    | ग १८९, २१०                            |             | कोरालिय                    | 117 307                  |
|    | अविग्हिन                         | १८६, १८७                              |             | कारतलय<br>जोरालियमिस्स     | १व२, १ <b>३</b> ३        |
|    | अवि रहिन्द्रिन                   | १८७                                   |             | ओरालिया सरीर               | <b>१</b> ३२              |
|    | असाद                             | १३६ १४०                               |             | आसिव्यक्ती<br>असिव्यक्ती   | \$8.5<br>(4.7            |
|    | <b>असाम</b> ण                    | १७५ १७६                               |             | जोतियमा<br>जोतियाम         | 19Y                      |
|    | अगारकम्म                         | ξ <b>Κ</b> ο                          |             | जाहराय<br>ओहिदसण           | <b>१</b> ३५              |
|    | <b>अ</b> स                       | \$6                                   |             | जगह्यतम<br>करण             | ४७, ५४ १८७               |
|    | अस्म कणकरण                       |                                       | 40          | कस्य                       | ६२, १३६ १३७ १४०          |
|    | अस्मन ष्णकरणद्वा                 | *                                     |             | कसाय                       | १२६                      |
| मा | <b>आउका</b> इय                   | <b>१</b> २०                           |             | काय                        | ११५ १२ <b>० १</b> २२     |
|    | आदिटिठदि                         | 909                                   |             | किट्टी                     | 4, € ₹0, 46 49, €?       |
|    | आदिपट                            | ₹•₹                                   |             | किटटीअतर                   | ₹0 <b>₹१,</b> ₹₹         |
|    | भादिफहय                          | ξŧ                                    |             | किटटीकरण                   | 8 44                     |
|    | भादिवस्थणा                       | ९, २२ ६१ ८५                           |             | किट्टीकरणद्वा              | • ,,                     |
|    | भावलिय                           | 186                                   |             | किट्टीवदग                  | ९६, ९७ २३८               |
| *  | इत्थी                            | १३१                                   |             | <b>किटटीकरणदा</b>          | 8x4 5x8                  |
| ਭ  | उक्कडश्रग                        | ५५ ५६, ५७                             |             | किट्टील <b>क्स</b> ण       | 46                       |
| ٠  | उक्खेविद                         | 11 14, 16<br>384                      |             | किय                        | २७५                      |
|    | उट्ट <b>क्ड</b> से <b>डि</b>     | ₹ <i>४</i> ३५                         |             | क्सि                       | 47                       |
|    | उड्डलोगिंग<br><b>उड्</b> डलोगिंग |                                       |             | कोषपण्चिमपद                | . 44                     |
|    | उत्तरपद                          | ₹¥₹<br>65 66                          |             | कोह                        | <b>१</b> २७              |
|    | उत्तरसेडि                        |                                       | _           | कोहकिट्टी                  | ¥                        |
|    | उत्तरसम्ब<br>उदयद्भिद            | <b>९८, १</b> ६९<br>६६ <b>१००,</b> १०५ | •           | <b>स्वरा</b>               | १५, १८९, २०८             |
|    | उवजोग<br>उवजोग                   | ₹₹ <b>१००, १०</b> ५<br>१२८, १३४       |             | सु<br>स्रोत्त              | २७५                      |
|    | उपजान<br>उ <b>व</b> द्भिद        | ६९८, १२४<br>५१, <b>९</b> ५, ९६        | ग           | सत्त<br>गदि                | 288, 289                 |
|    | <b>उबदे</b> स                    | १९०, १९ <u>१, १</u> ९२                | 4           | गाद<br>गणगादियत            | ११३, ११५, २२५<br>१०४ १०६ |
|    |                                  | 11-11111111                           |             | 44411440                   | (88 (04                  |

१९०

45

गाहा गुणसे हि ११५, १९४, २०४

46, 46, 808

उबदेसपरूवणा

**उपस**्मग

| •  |                                         |                          | 400 |                             |                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
|    | गुणयंदिणिवस्वद                          |                          | ξ   | दिउत्रमाण्य                 | २९ ३०, ३६       |
|    | गुणसेढिनीसय                             | °२८                      |     | दिञ्जमाण्य                  | २७ ३३           |
| च  | -<br>चरिमकिट्री                         | ७,८ २३                   |     | दवगदि                       | ११९             |
| •  | चरिमिक्ट्रीअतर                          | -, U (                   | q   | पटसरम                       | 60              |
|    | चरिमटिठदि                               | 909                      |     | पुरुवसम्ब                   | १३३             |
| য  | छटिठ=हिलग                               | ¥°                       |     | पश्चिम                      | १०९, १८४        |
| 9  | <b>छाट</b> । १७०५<br>छद्मर <b>य</b> णाण | £ \$ \$                  |     | पच्छिम[कट्टी                | १११             |
| জ  | जवम <b>ँ</b> स                          | ९८ १०१ १०२               |     | पश्चिमप?                    | 46              |
| স  | जवनण्स<br>अहण्णकिटटी                    | 15 101 101               |     | पञ्जल                       | १२८ १२९, १३१    |
|    | जहरणाकटटा<br>जोग                        | *2 < *22                 |     | पहिनाविस्य                  | २७९             |
| 2  | जान<br>टिठदिखस रसेढि                    | <b>१</b> २८, १३२<br>१६९  |     | पहिंबदमाणग                  | ५७              |
| e  | टिठदि उदीरणा<br>टिठदि उदीरणा            |                          |     | पढमकिट्टि                   | ۶५₹             |
|    | ाटठाद उदारणा<br>टिठदिक्खय               | २६६                      |     | पढमिक्ट्रीअतर               | १३ १४           |
| _  |                                         | \$0 b                    |     | पडमर्द्विद                  | ४१, ६५ ६६       |
| σŗ | णत सय                                   | १२८ १२९                  |     | पटेसरग                      | २२ २७ ३३ ७७     |
|    | णवु सयवद                                | 9 5 9                    |     | परंपरावणिधा                 | 60              |
|    | ण।णागुणहाणिट्ठाणतर                      | 846                      |     | पलिदोत्रम <del>ण्</del> छदण | १९५             |
|    | ण णागुणहाणिसलागा                        | २०७                      |     | पुरुष दक्षमम्               | १४०             |
|    | णाणागुणगणिहाणत <b>र</b>                 | १९५                      |     | dlu                         | १५०             |
|    | णाणतर                                   | २०२ २०७, २१७             |     | पुढिबकाइय                   | १२०             |
|    | णिक्लव                                  | 9.9                      |     | <b>पुरुष</b> कर य           | ४, ५७           |
|    | णि रयम <i>ि</i>                         | ११९                      |     | पञ्चबद्ध                    | ११३ ११५ १२६     |
|    | <b>जि</b> ल्लेबणहु।ज                    | <b>२</b> ०१, २१ <b>१</b> |     | परिस                        | १२९, १३१        |
|    | णिस्लेबणतर<br>                          | २२३                      |     | पुरुवालविया                 | १५३             |
|    | णिस्लेबि <b>द</b>                       | २१५, २२१                 |     | q                           | १२८             |
|    | णि वस्मणकरण                             | २८७                      | ₹   | बज्जम (णय                   | २४६ २५० २५२     |
|    | णि वसिञ्जनाणिय                          | २५७ २७१                  |     | बज्झमाणिय                   | २४७ २५०         |
| _  | जिमेगसे <b>ढिपरूव</b> णा                | २५२                      |     | वज्जमाणी                    | २७१             |
| ₹  | तम                                      | <b>११</b> ५              |     | बादरसांपराइयकिट्टी          | ३०८, ३०९        |
|    | तसकाइय                                  | <b>१</b> २१              | भ   | भज्ज                        | ११५ १२९, १३२    |
|    | तसभव                                    | <b>१</b> २४              |     | भव                          | १५८             |
|    | तिरिक्सगदि                              | 255                      |     | भवबद्ध                      | १४६, १५२ १६५    |
|    | तिरियलोगिग                              | <b>१</b> ४२              |     | भव <b>वद</b> सेस            | 90              |
|    | ति व्यमवदा                              | فر                       |     | म <b>वबद्ध</b> सेसग         | 275             |
|    | त्यी                                    | १२८                      |     | <b>मनबद्ध</b> मेस <b>ण</b>  | १६६, १६८, २०१   |
|    | तउकाहय                                  | <b>१</b> २०              |     | मवसेसग                      | 149, 149        |
|    | तेरसगुणमेस                              | 98                       |     | भवसेसय                      | 245             |
| 4  | षी                                      | 175                      |     | भासगाहा                     | ¥9, 46, \$3, 46 |

|    |                       | मूलंगाया चूर्णिसूत्रगत    | शन्दसूची                               | २ <b>१</b>              |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ŧ۲ | मण जोग                | १३२, १३३                  | समिणित्रद                              | १२०, १२१                |
| ., | भणाण्यवण ण            | \$A                       | समिविश्रदलग्ग                          | 144                     |
|    |                       | 116                       | समयपबद्                                | 184 186, 140            |
|    | मणुसगदि               | 113                       | समयपबद्धसस                             | 146                     |
|    | मदिउवजोग<br>मदिण ण    | 448                       | समयपबद्धसमग                            | १६२                     |
|    | माण                   | १२७                       | समयपबद्धसंसय                           | १६४, १७१                |
|    | माण्किद्री            | Y                         | समाविभाग                               | १७३                     |
|    |                       | ¥                         | समासलक्षण                              | २७५                     |
|    | मायकिट्टी             | १२७                       | सम्बिक्तणा                             | 46, 44, 63              |
|    | माया                  | १२८ १२९                   | सम्मत्त                                | १२/, १२९                |
|    | मि <del>ण्</del> छत   | 170 111                   | सम्माइद्रि                             | 9 # 9                   |
|    | मिण्छा <b>इ</b> ट्टि  | <b>१</b> २९               | सम्मामिन्छ।इद्वि                       | 9 # 9                   |
|    | मिस्सग                |                           | सब्बलिग                                | 828                     |
| ल  | लक्षण                 | 88 88                     | सन्बसमास                               | \$4                     |
|    | लहुआलाव               | **                        | साद                                    | १३६ १३७ १४०             |
|    | लिंग                  | १३६ १३७                   | सामण्ज                                 | 803 804                 |
|    | लेस्सा                | १३६ १३७, १४०              | सासकाद्विव                             | 204 206                 |
|    | लोभ                   | १२७                       | सामकाम्का                              | १७५                     |
|    | लोभिकट्टी             | ¥                         | निष्प                                  | १३७, १४१                |
| a, | वस्मवस्म              | <b>دو دو</b>              | सुत्तपास                               | A.é                     |
|    | वग्गणा                | ८३, ८५, ८६                | सुदलवजीग                               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|    | विचिग                 | १३२, १३३                  | <del>पु</del> क                        | CE, CC 907 903          |
|    | वणप्कदिकाइय           | 140                       | सुद्धसंस                               | १७ १०३                  |
|    | बन्त हम्म             | ₹80                       | सेवीय                                  | 3.0€                    |
|    | वाउकाइय               | १२०                       | संदि                                   | १५, ८७                  |
|    | विणासिञ्जमःणी         | १७१                       | से <b>दिपस्व</b> ण                     | 70                      |
|    | विदियद्विदिय          | ६५, ६८, १०१               | सस                                     | ७३                      |
|    | विस्सरिद              | 599                       | संसग                                   | १८१                     |
|    | विहासा                | ५०, ५१ ५०, ६१             | सेसय                                   | १८७                     |
|    | विहास्सगय             | <b>د</b> ۶                | सकामिज्जमाणय                           | २४६ २४७                 |
|    | विहासिव               |                           | स <b>चे</b> वपद<br>संगहकिट्री          | ११<br>६, ७, ९ २७८       |
|    | वेदवकाल               | t.t, ttt, ttt             |                                        | 1, 0, 1, 100            |
|    | वैदिदसेसग             | \$80<br>\$ <i>£</i> 8     | संगहकिट्टीबतर<br>स <b>लु</b> ढ         | १५२ १५८                 |
|    | व्याहरूम              | <b>१</b> ६६               |                                        | 844                     |
| •  | त्र संस्थापस्थाणाः    | ७ <b>जयभव</b> लाटीकाग     | सङ्द्रमाणय<br>स विशेष श <b>ब्दस्यो</b> |                         |
|    | ল অবস্থান             | <b>अभवसिद्धि</b> यपानोग्ग | 101                                    |                         |
| •  | •                     | <b>د</b> ۶                | वर्वतरिकद्दी                           | 44                      |
|    | अणुजानका<br>सम्बद्धाः | २७२, २७३                  | <b>सदयविद्</b> टी                      | 47                      |
|    | अवायवसः सं <b>क</b> म | 74, 75                    | वस्य सम्बद्धाः<br>वसामन्त्र            | 204, 200                |
|    | बपुन्नकिट्टी          | 11, 11                    | -1414-4                                | ,                       |

#### जयधवला

|          | असामणाद्विद           | 125          | त० | तापसादिवेस         | 6.8.70  |
|----------|-----------------------|--------------|----|--------------------|---------|
|          | अतर                   | २१७          | q  | परस्थाणगुणगार      | 99 0    |
| आ        | आणप विसक्तम           | १५३ १७२      |    | पवाङ्जमाण          | १९२ १९३ |
| ৰ        | उव । डहग              | ¥0           | ፍ  | फ <b>ह्</b> यलक्षण | 49      |
|          | उयम डडणा              | ५०           | 4  | बादरिकटटी          | ¥       |
|          | उच्छिटु।वलि           | 80           | म  | भवबद्धसेस          | १६२ १६६ |
|          | उटटकडमरिसी            | ₹K           |    | भासगाहा            | 89      |
|          | <b>उवस</b> र्रासणा    | २७८          | 4  | मूलगाहा            | 89      |
| जो       | भोरडढणा               | २७२          | ਲ  | लहुआलाव            | 2.5     |
|          | ओकडडमाण               | ५४ ५६        | व  | वस्म               | 888     |
|          | अविटरणाघार            | 288          |    | वस्मणा             | 49      |
| <b>₹</b> | कॉन्मह                | <b>१</b> ६१  | स  | सत्याणगुणगार       | ७ १६ १९ |
|          | कम्मद्विदिमेत्त       | 288          |    | समयबद्धसेस         | १६३ १६४ |
|          | कालजबमज्झ             | 788          |    | समाससम्बण          | २७५     |
|          | <b>किटटी</b> अंतर     | 2.5          |    | सन्बचादि           | ¥o      |
|          | किटटीक <b>रण</b> द्धा | *            |    | सामणा              | १७४     |
|          | किटटीगुणगार           | १७           |    | सामण्णाठ्रिदि      | २०४     |
|          | किटटी लक्ख <b>ण</b>   | ५८ ६० ६२     |    | सिया               | ११७     |
| ग        | गुणसंखिमीसम           | 377          |    | सुद                | 93      |
|          | ाव <b>म</b> ज्झ       | १७८, १८३ १९० |    | स गहकिट्टोअसर      | ११, २५६ |
| 3        | द्विदिवस्तरसदि        | <b>१</b> ७०  |    | मगहिं दृटीगुणगार   | . 9     |
| ण        | णिरगथलिंग             | १३८          |    | सिधविसय            | 3 + 3   |
|          | णिल्ले <b>व</b> णहाण  | १९०          |    | सचिविसेस           | 3.5     |
|          | 0.                    |              |    |                    |         |

# शुद्धिपत्र

| Ã۰  | d o        | <b>অ</b> গুৱি           | গুরি                 |
|-----|------------|-------------------------|----------------------|
| 84  | 2          | संदीए                   | सेढीए                |
| 16  | ą          | पविसमाणगुणगारो          | पविसमाणगुणगागो       |
| ,   | ۷          | तम्स                    | तस्स                 |
| ,   | ,,         | अर्णतगत                 | अणत्तगुणन            |
| १९  | 2.3        | गदेण                    | ज्ञेज                |
| 39  | १०         | सतकम्मभट्ट बस्साणि      | सतकम्ममट्ट बस्साणि   |
| 80  | •          | च <del>च</del> ्छिट्ठा  | उच्छिट्टा            |
| 90  | *          | भागस्यवा                | भागगोण               |
| ७९  | 3          | पदसन्ग                  | पदेसग                |
| 69  | 23         | (१३२)                   | (१२२)                |
| 96  | Ę          | (\$ \$ \$ )             | (१२४)                |
| १०२ | १०         | (१३५)                   | (१२५)                |
| 808 | 2.5        | (१३६)                   | (१२६)                |
| १०६ | 20         | कस्म                    | कम्मं                |
| १०६ | १०         | (१९०)                   | (१८०)                |
| १०८ | 9          | मासगाहाए                | <b>मासगाहाए</b>      |
| १३३ | 8.8        | 1173811                 | 11२०१                |
| १७३ | ₹          | भागप्रमाण काल तक निर तर | भागप्रमावा           |
| १८९ | ٥          | गाहाबा                  | गाहाओ                |
| २०५ | Ę          | गाहा                    | गाहाए                |
|     | 9          | भोवाञा                  | योवाओ                |
| २३५ | १२         | महात्रमाण               | माहप्रमाण            |
| 989 | 8.8        | संगह किट्टीसु           | सगहिं हीसु           |
| २७१ | <b>१३</b>  | णिवत्ति उत्रय।णियाण     | णिव्यत्ति ज्जमाणियाण |
| २७५ | 3          | किय                     | किय                  |
| २८७ | १७         | सकम।ण                   | सक्रम्यमाण           |
| 308 | 8          | किट्टी मु पढम           | किट्टीसुज पहम        |
| ३२१ | <b>१</b> २ | पि                      | ×                    |
| *?? | 80         | अतद्वि दिसु             | वतरद्विदीसु          |
| 223 | Ę          | चेवजादा                 | चेव जादा             |
| 124 | 6          | कालम खे                 | कालमसखे              |

सुमना—यहाँ जितना भी शुद्ध पाठ यहाँ दिया गया है उसे देखने से यह स्वष्ट हो जाता है कि इसमें संशोधन सम्बाधी दोष नहीं के बराबर हुआ है। फिल्टु प्रेस की खसावयानी अधिक ह। यूक जिल प्रकारका दिया गया है उतनी मुद्दमने सावधानी नहीं बरती गई है। बादाबोकी हा तो इन मात्राबोका सुदित न होना पद-सदार दर्शिया होता है।